

# समालीचनार्थं

# परमभाव प्रकाशक

# नयचक्र

#### @ लेखक:

डॉ० हुकमचन्द मारिल्ल शास्त्री, त्यायतीर्थ, साहित्यरस्त, एम० ए०, पीएव० डी० श्री टोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बायूनगर, जयपुर – ३०२०१४

प्रकाशक:

पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ए-४, बापूनगर, जयपुर – ३०२०१४ \* प्रथम सस्करण १२ हजार द्वितीय सस्करण ५ हजार २०० [२९ अक्टूबर १९८९ ई०, दीपावली]

मृत्य : ग्यारह रूपए

\*इस कृति का पूर्वार्द्ध जिनवरस्य नयचक्रम के नाम से प्रकाशित हुआ था।

म्द्रकः

राजेश्वरी फोटोसेटर्स, (प्रा ) लि , २/१२, पजाबी बाग, नई दिल्ली

# प्रकाशकीय

डॉ॰ भारित्ल की चिरप्रतीक्षित कृति 'परमभावप्रकाशक नयचक्र' का प्रकाशन करने हुए हमें हार्विक प्रमन्तना का अनुभव हो रहा है। इस कृति का पुर्वार्द्ध हम अप्रैल १९८२ ई॰ में ही पाठको तक पहुँचा चुके हैं। अध्यात्मप्रेमी समाज को तभी से इसके उत्तरार्द्ध की प्रतीक्षा थी।

अनेको आग्रहो अनुरोधो के उपरान्त भी कुछ ऐसी विघ्नबाधाए रहीं कि इसका लेखन कार्य अवरुद्ध हो गया। आध्यात्मिक सत्पुरुव श्री कानजी स्वामी का निधन एक ऐसा तुफान था कि जिसमें सभी अध्यात्मप्रेमी समाज आन्दोलित हो उठा था। हिन्दी आन्धर्म एक से दो हुए और फिर बीतरागविज्ञान का जन्म थार सब इतिहास की बाते हैं, जिनकी चर्चा यहान तो अभीष्ट ही है और न अपेक्षित हो।

वीतरागविज्ञान के जन्म के साथ ही उसके सम्पादकीयों में नयचक्र जैसे गृड विषय को चलाते रहना इस्ट प्रतित नहीं हुआ। अतः इसे बीच मे ही रोककर 'बारहभावना एक अनुशीलन'' लेखमाला आरभ की गई, जो पुस्तकाकार प्रकाशित होकर आपके हाथ में पहुँच चुकी है। तदुपरान्त फिर नयचक्र आरभ किया गया, जो अब पुणं होकर आपके हाथों में पहुँच रहा है।

इस कृति के सन्दर्भ मे नया कुछ न लिखकर जिनवरस्य नयचक्रम् पूर्वार्ढ के प्रकाशकीय का निम्नांकित अशे दे देना उचित समझता हैं—

''समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। अत आगम के गहन अभ्यास के लिए जिसप्रकार नयों का स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है, उसीप्रकार आत्मा के सम्यक् अवलोकन अर्थात् अनुभव के लिए भी नयिश्याग द्वारा भेदजान करना परमावश्यक है। इसप्रकार आगम और अध्यात्म—दोनों के अभ्यास के लिए नयों का स्वरूप गहराई से जानने की आवश्यकता असीदग्ध है।

प्रस्तृत ग्रन्थ 'जिनवरस्य नयचक्रम्' में नयो का स्वरूप एवं उनके सम्बन्ध में नवाबानी विषम गुर्तिथयों को मुलझात हुए सरल एव मुकाध भाषा में यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की गई है कि इनसे अपने आत्महितरूप प्रयोजन की सिद्धि किसप्रकार हो सकती है। प्रस्तृतिकरण इतना सुन्दर है कि कही भी उलझाव नहीं होता, सर्वत्र समन्वय की सगन्ध प्रतिभामित होती है।

इस अद्रभृत ग्रंत्य की रचना का भी एक इतिहास है। बात सन् १९७९ ई० की है। श्रावणमास सं लगनेवाले मोनगढ़ शिविर में जब डॉ० हुकमचन्द्रती भारित्ल ने 'नयचक्र' ग्रन्थ को उत्तम कक्षा के रूप में पढ़ाने के लिए चुना और उससे से अध्यात्म के गभीर न्याय प्रस्तुत किये, तब उपस्थित सम्पूर्ण मुम्कु समाज को लगा कि नयों के गहरे अध्ययन बिना जिनागम का मर्म समझ पाना सहज सभव नहीं है। अबत्यक जो 'नयचक्र 'न्याय का ग्रन्थ माना जाकर मुम्कु समाज में अध्ययन की दृष्टि से उपिक्षत रहन याया था, उसके गहरे अध्ययन की जिजामा भी डॉ० भारित्ल जी के विवेचन द्वारा जागन हो गई।

सभी की भावनानुसार उपयुक्त अवसर जानकर मैंने डॉo भारित्लजी से 'क्रमबद्धपर्याय' समाप्त हो जाने के बाद आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में एक लेबमाला नयों के सम्बन्ध में चलाने का आग्रह किया। यह बात लिखते हुए मुझे गौरब का अनुभव हो रहा है कि उन्होंने मेरे आग्रह सैवीकार कर अहें १९८० से आत्मधर्म में 'जिनवरस्य नयचक्रम्' नाम में यह लेखमाला आरम्भ की. जो आज तक चल रही है और आगे भी न जाने कब तक चलेगी।

उक्त लेखमाला का समाज में कल्पनातीत स्वागत हुआ। अधिक क्या लिखें? जब एकबार मुमुक्ष समाज के शिरमौर आध्यात्मिक प्रवक्ता पण्डित श्री लालंचन्दभाई अमरचन्दजी मोदी, राजकोट ने मुझसे कहा कि मैं तो इस लेखमाला के पेजों को अत्मधर्म से निकालकर अलग णाइल बनाकर रखता हूँ, क्योंकि अलग-अलग अकों में होने से सन्दर्भ टूटजाता है और बार-बार अध्ययन करने में अलिविधा होती है. तब मझे इनकी महिमा विषोध भासित हुई।

जब इंसप्रकार के भाव अन्य भाईयों ने भी व्यक्त किये, तब इसे प्स्तककार प्रकाशित करने की भावना जागृत हुई। यद्यिष डॉ० भारित्लजी ह्यारा लिखित अनतक जितनी भी लेखमालाये आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में बलाई गई है, वे सभी अनेक भाषाओं में पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी है और समाज ने उन्हें हृदय से अपनाया है, अत इसके भी पुस्तकाकार प्रकाशित करने की योजनातों थी ही, किन्तु यह कार्य लेखमाला के समाप्त होने पर ही सम्पन्त हो पाता।

जब सन् १९८० ई० के श्रावणमास में लगनेवाले सोनगढ शिविर मे दूसरी बार भी इसी विषय को उत्तम कक्षा में उन्होंने चलाया, तबतक इसका बहुत कुछ अश आत्मधर्म में प्रकाशित हो चुका था। इसकारण यह विषय बहुत्वर्षित हो गया था। यदीप स्वामी को की तीव्यत की कन ही थी, तथा उनकी इच्छानसार उनकी उपस्थित में ही स्वाध्याय मंदिर से यह कक्षा चली, जिसे उन्होंने भी मनोयोगपर्वरु सना। अवतक ममक्ष बन्धओं को भी इस विषय प्रकाशकीय ] [ ४

का पर्याप्त परिचय हो गया था। इस शिविर मे १६०० आत्मार्थी मृम्क्षेमाई पधारे थे, जिनमें लगभग १४० वे विद्वान थे, जो सोनगढ़ की ओर से पर्यूषण पर्व के अवसर पर समाज में प्रवचनार्थ जाते हैं और तत्वप्रचार की गतिविधियां सचीलित करते हैं। उससमय उन सबमे नयो का प्रकरण चर्चा का मृख्य विषय वन गया था।

आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में इसके समाप्त होने मे वर्षों की देरी देखकर एवं आत्मार्थी मुम्कु बन्धुओं की उत्सुकता को तक्य में रखकर नित्रचय व्यवहार प्रकरण समाप्त होते ही इसे पूर्वाई के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय तिया गया। फलस्वरूप प्रस्तुत कृति आपके हाथ में है।

नयों का विषय जिनवाणी में अचर्चित नहीं है। 'नयचक्र' नाम से भी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होतें हैं और अन्य ग्रन्थों में भी प्रकरण के अनुसार यथास्थान नयों की चर्चा की गई है। नयों के कथन करनवाले ग्रन्थों की जानकारी अन्त में दी गई 'सन्दर्भ ग्रन्थ मची' से ग्रान्त की जा सकती है।

नयों का स्वरूप जानने के लिए जब साधारण पाठक नयसकारि महान प्रविवाधों के कथन में इमप्रकार उलझने लगता है कि उसे यह नयसक इन्द्रजाल-मा प्रतीत होने लगता है और अध्ययनकाल में समागत गृत्थियों को मुलझाने में जब अपने कां असमयं पाना है, तब या तो घबड़ाकर अध्ययन से ही बिरत हो जाना है या फिर यदातदा मिध्याभिया का पोषण करने लगता है। बहुत में लोग नो यह कहकर कि 'यह नो बिद्यानों की चींज है, इसमें इसे नहीं उलझना है' उपेक्षा कर देने है, या फिर अनिर्णय के शिकार हो जाते है। इसप्रकार यह मानवजीवन यो ही व्यर्थ निकल जाना है और कुछ भी हाथ नहीं आ पाना है।

जिनागम में प्राप्त सभी ग्रन्थों का गहराई में अध्ययन कर, मनन कर तथा आध्यात्मिक सत्पुरुष ध्री कानजी स्वामी के सान्निध्य का पूरा-पूरा लाभ उठाकर डीं रहस्मकन्द्री मार्गरूल ने इस कसी को पूरा करने के लिए यह महान ऐतिहासिक कार्य किया है, इसका मृत्याकन हम बया करे, इतिहास करेगा। इस ऐतिहासिक अमरकृति में उन्होंने नयग्रन्थों के अध्ययन में आनेवाली गृहिय्यों को स्वय उठा-उठाकर उनका समृवित समाधान प्रस्तृत किया है, विरोधी प्रतीत होनेवाले विभन्न कथनों में सार्थक समन्वय स्थापित क्या है, उनके मर्म को खोला है और उनका यथार्थ प्रयोजन स्पष्ट किया है। उनके इस अमृतपूर्व कार्य का बास्तिक आनन्द तो इसका गहराई से अध्ययन करनेवाले आरम्भ मार्थी हो उत्र सक्त है।

आगम मे नयों का प्रतिपादन वो प्रकार से उपलब्ध होता है, आगमिकनय आध्यात्मिकनय । बस्तुस्बरूप का प्रतिपादन करनेवाले आगमिकनयों का विषय छुड़ों हुन्य बनते हैं और आध्यात्मिक नयों का विषय पुड़ों हुन्य बनते हैं और आध्यात्मिक नयों का विषय मुस्सूबरूप से आत्मा ही होता है। दोनों ही शैलियों मे नयों के बहुत कुछ नाम एक से पाये जाने से भी भ्रम उत्पन्न होने की सभावनाएं रहती हैं। इस अनुद्धे प्रत्य में डॉ० माहब ने दोनों शैलियों का अन्तर बहुत कर्च प्रत्य है। को स्वाव ने दोनों शैलियों का अन्तर बहुत कर्च अर्च तरह स्पष्ट कर दिया है। तथा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अततीगत्वा सबक प्रयोजन तो एकमात्र एकत्व-विभक्त आत्मा को प्राप्त करना ही है, जिसके आश्चय से बीतरागतास्थ धर्म की उत्पत्ति होती है और अनन्त मुखशान्ति की

इस ग्रन्थ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नय कथनो के अध्ययन में आनेवाली गुन्थियों का प्रतिदिन काम आने वाले रोचक उदाहरणों से सरल करके समझाया गया है। कई उदाहरण तो सागरूपक जैसे लगते हैं।

अधिक क्या लिख् सम्पूर्ण ग्रन्थ एक बार नहीं, अनेक बार मुलत, पठनीय है। इस श्रद्धितीय ग्रन्थ के प्रणयन के लिए डॉ॰० भारित्स्वजी को हार्दिक बधाई वंत हुए तत्वप्रेमी पाठकों से इसका गहराई से अध्ययन करने का अनुरोध करता हैं। इसका व्यक्तिगत स्वाध्याय तो किया ही जाना चाहिए, सामृहिक स्वाध्याय में भी इसका पठन-पाठन होना चाहिए। तथा विश्वविद्यालयीन जैनदर्शन के पाठ्यक्रम एव समाज द्वारा सर्वालित परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में भी इसे सम्मित्तत किया जाना चाहिए।"

इस 'परमभावप्रकाशक नयचक्र' का पूर्वार्ढ तो 'जिनवरस्य नयचक्रम्' का परिवर्तित रूप ही है एव उत्तरार्ढ पूर्णत नया है। 'जिनवरस्य नयचक्रम्' को परक्कर जिन महीचियों ने जो सम्मितया और सुझाव हमें भेजे थे, उन्हे भी हमने इसके अन्त में पाठकों की जानकारी के लिए दे दिये हैं।

इसप्रकार अब यह सर्वांग हो गया है, तथापि मनीषियो के सुझाव अपेक्षित है, जिससे आगामी सस्करणों में आवश्यक संधार हो सके।

अन्त मे इस कृति के फोटोसैटिंग, ऑफसैट मुद्रण तथा बाइडिंग ब्यवस्था के लिए साहित्य प्रकाशन एव प्रचार विभाग के प्रभागे श्री अखिल बसल को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही राजेश्वरी फोटोसेटर्स ग्रा. लि के मत्री श्री जगनाथ जी का आभार मानता हुँ, जिन्होंने इसके कलेवर को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया है। इस कृति को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिन महान् भावों ने आर्थिक सहयोग दिया है उनका भी आभार मानता हूँ। आप सबके जीवन को सार्थक बनाने में कृति उपयोगी हो ऐसी पिवत्र भावना के साथ।

#### अपनी बात

यद्यपि सम्पूर्ण जिनागम नयों की भाषा मे ही निबद्ध है और जिनागम मे यत्रतत्र नयों के सन्दर्भ में चर्चा भी कम नही हुई है, तथापि ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, जो मर्बाग हो और सम्पूर्णत नयिवनेबन के लिए ही समर्पित हो। नयबक नाम से भी जो ग्रन्थ उपलब्ध है, उनमें भी सम्पूर्णत नयों का ग्रितपादन हो—ऐसा नहीं है, उनमें अन्य विषय भी बहुत है, जैसे माइल्स धवल के हव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र के बारह अधिकारों में नय विषयक मात्र एक ही अधिकारों में नय विषयक मात्र एक

जिनागम में यत्रनत प्रयुक्त एवं विभिन्न प्रकरणों में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध ममस्न नयों को व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर उपलब्ध करा देने की भावना में ही इस "परमाबायुक्तशंक नयचक्र" का जन्म हुआ है। यह तवा करना तो मभव नहीं हैं कि इसमें बह सबक्छ ममेट लिया गया, जो जिनागम में यत्रनत्र उपलब्ध है, पर यह इस दिशा में क्लिया गया प्रथम प्रयास अवश्य है, जो बहुत कुछ अपने में समेटे हुए हैं और इस दिशा में काम करनेवालों को प्रेरक बन मकता है।

यह तो सर्वीविदित ही है कि इसका पूर्वाई जिनवरस्य नयचक्रम के नाम से अप्रैल १९८२ में प्रकाशिंग हो चुका है। इस कृति की जन्मकथा की सम्यक् जानकारी के लिए जिनवरस्य नयचक्रम में प्रकाशित ''अपनी बात'' का पनगवलोकन आवश्यक है, जो इसप्रकार है—

"यद्यपि जिनागम अगाध है, तथापि जिसप्रकार अगाध सागर में भी रैरना जाननेवाले प्राणियों का प्रवेश निर्वाध हो सकता है, होना है; उसीप्रकार नयों का सम्प्रकृ स्वरूप जाननेवाले आत्माधियों का भी में प्रवेश समक्ष है, महज है। तथा जिसप्रकार जो प्राणी तैरना नहीं जानता है. उसका मरण छोटे में पोखर में भी हो सकता है; तरणताल (Swimming pool) में भी हो सकता है; उसीप्रकार नयज्ञान से अनिभन्न जन जैन तत्वज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान देनेवाली बालबोध पाठमालाओं के भी मर्म तक नहीं पहुँच सकते, अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं।

इस बात का परिज्ञान मुझे तब हुआ, जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के निश्चयव्यवहार की सींधपूर्वक समयसार आदि ग्रन्थों पर किये गये प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ तथा आचार्यकल्प पण्डित टोडरमलजी द्वारा रचित मोक्षमार्गप्रकाशक के सातवें अध्याय का गहराई से अध्ययन किया।

जिनागम और जिन-अध्यात्म का मर्म समझने के लिए नयज्ञान की उपयोगिता एवं आवश्यकता की महिमा जागृत होने के बाद स्वय तो तद्विषयक गहरा अध्ययन-मनन-विन्तन किया ही, साथ ही इस विषय पर प्रवचन भी खब किए।

इसी बीच एक समय ऐसा भी आया, जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा सचालित आध्यात्मिक क्रान्ति एव उसका विरोध अपने चरमीबन्दु पर था। विरोध का स्तर बहुत ही नीचे उतर आने से समाज से सर्वत्र उत्तेजना का वातावरण था। गोहाटी, नैनवा और लिलतपुर काण्डों ने समाज को झकड़ोंग दिया था।

इन सबके कारणों की जब गहराई से खोज की गई तो अन्य अनेक कारणों के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुआ कि समाज और समाज के विद्वानों में नयों के सम्यक्जान की कमी भी इसमें एक कारण है।

इस कमी की पूर्ति हेत् शिक्षण शिविगो, शिक्षण-प्रशिक्षण शिविगो की श्रृक्षला मे प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविग की एक महत्त्वपूर्ण कडी और भी जुड़ गई। फलम्बरूप १९७७ में सोनगढ़ में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर आरम्भ हुए, जिनमे मुझे नयप्रकरणों को विस्तार से समझाने का मुखबमर प्राप्त हुआ। बाद में नयचक ग्रन्थ के आधार पर नयों की गहराई से अध्ययन-अध्यापन १९७९ के शिविर में हुआ।

इसमें पुनं ही हिन्दी आत्मधर्म के सम्पादन का कार्य मेरे पास आ चुका था। जिसमें लगाता र निकलनेवाले सम्पादकीयों ने समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लिया था। आदरणीय गटनीजी ने तो मुझसे आत्मधर्म के सम्पादकीयों में नयों पर लेखमाला चलाने का अनुरोध किया ही, सिद्धान्ताचार्य पंडित कैलाशचन्दजी वाराणसी का भी एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मुझे आत्मधर्म के सम्पादकीयों में दशधर्मों के समान नय प्रकरणों पर मरल सुबोध भाषा में लिखने का आग्नह किया था, पर चाहते हुए भी जबतक धर्म के दशलकण और क्रमबढ्यपर्याय के प्रकरण समाप्त नहीं हुए, तबतक यह कार्य आरम्भ न हो सका।

इस बीच नयों सम्बन्धी मेरा अध्ययन-मनन चालू रहा,पर इस विषय की विशालता और गम्भीरता को देखते हुए जब-जब इस पर कलम चलाने का विचार किया, तब-तब अनेकों संकल्प-विकल्प सामने आये, टुटी-फूटी नाव से सागर पार करने जैसा दस्साहस लगा।

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का वरदहस्त और मंगल आशीवांद ही मुझे इस सहान कार्य में युव्त कर सका है; क्योंकि इसके आरम्भ का कार्या मीं होहें है, वबकि स्वामीजी इसके आरम्भ के दिनरात प्रशसा कर रहे थे, लोगों को उनका स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। फरवरी, १९६० में सम्पन्न बड़ीदा पचकत्याणक के अवसर पर वीच प्रवक्त में जब उन्होंने मुझे सभा में से उठाकर अपने पास बुलाया, पीठ ठोकी और अपने पास ही विठा लिया तथा अनेक-अनेक प्रकार से सम्बोधित किया, उत्साहित किया तो मुझमें बह शक्ति जागृत हो गई कि घर आते ही मैंने जिनवस्य नयजकुम, लिखना आरभ कर दिया और अप्रैल, १९६० ई० के अक से आस्प्रभम में भी इसे आरम कर दिया।

आज उनके अभाव में उनके ९३ वे पावन जन्मदिवस पर इसे पम्नकाकार प्रकाशित होते देख हृदय भर आता है और विचार आता है कि उनकाकार अब कौन पीठ यपचपायेगा, कौन शाबासी देगा और कौन जन-जन को इसे पतने की पेरणा देगा?

आदरणीय विद्वद्वयं पण्डित लालचदजी भाई ने भी एकबार मुझसे आचार्य देवमंत के 'भूतभवनदीपक नयचक्र' के एक अश का अनुवाद करवाया, क्योंकि उन्हें प्राप्त अनुवाद के सत्तोय न था। जब मैंने उन्हें अनुवाद करके दिया तो उसे पढ़कर वे एकदम गद्दार हो गये। उन दो पुष्ठों को वे वर्षों सभाल कर रखे रहे तथा जबतब ग्रन्थ का पूरा अनुवाद करने की प्रेरणा भी निरन्तर देते रहे। पर मेरी इच्छा तो नयों के मर्वाणीण विवेचन प्रस्तुत करने की थी। यद्याप मैं उनकी उस आशा की पूर्ति नहीं कर सका, तथापि इसके प्रणयन में उनकी प्रेरणा एवं उत्साहवर्धन ने भी सबल प्रदान किया है।

मेरी एक प्रवृत्ति है कि जब-जब मैं किसी विशेष विषय पर लिख रहा होता हूँ, तो मेरे दैनिक प्रवचनों में वे विषय बलातृ आ ही जाते है. तथा जब-जब जो भी लिखा जाता रहा, वह अपने प्रतिभाशाली छात्रों को पहिल से ही सुनाता रहा हूँ, उनसे मंथन भी करता रहा हूँ। इसीप्रकार प्रवचनार्थ बातर जाने पर भी मैं उस विषय पर कुछ प्रवचन अवश्य करता हूँ, जो विषय मेरे लेखन में चल रहा होता है। इससे अपने श्रोताओं को ताजा और नया चिन्तन तो देता ही हूँ, उनके द्वारा प्रान्त प्रश्नों के माध्यम से लेखनी में विषय भी इसप्रकार स्पष्ट होता चला जाता है, जिससे सर्वसाधारण उसे ग्रहण कर सके। इसप्रकार विषय की सरलता और सहजता में मेरे प्रतिभाशाली छात्रों एवं भीताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, परन्त उनका नामोल्लेख करना न तो उचित ही प्रतीत होता है, और न सम्भव ही है।

इसे सर्वागीण बनाने हेतु आत्मधर्म के मार्च, १९५२ के अक मे एक विज्ञप्ति भी निकाली गई थी, जो कि इसप्रकार है —

'जिनवरस्य नयचक्रम्' नाम से सम्पादकीय लेखमाला की आप अवनक सत्तरह किश्ते पढ चुके हैं। इस लेखमाला का पूर्वार्द्ध मर्माप्त की ओर है तथा वह शीघ्र ही पुनतकार भी प्रकाशित होने जा रही है। हम चाहते हैं कियाय का प्रतिपादन सर्वाणिण हो, उसमें किसी भी प्रकार की विषय सबधी कोई कमी न रह जाय, तदर्थ प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग अपंक्षित है। अन प्रबुद्ध पाठकों से यह विनम्न अनुगंध है कि यदि कही कोई स्खलन, अपूर्णना या विरोधाभाम प्रतीत हो अथवा कोई (स्मा प्रशन, शका या आशका शेष रह जाती हो, जिसका ममाधान अपंक्षित हो तो तत्काल यहाँ सुचिन करे, जिसमें उनके अनुभव का लाभ उठाकर कति को सर्वाणिण बनायां जा सके।''

उपर्युक्त अनुरोध भी निष्फल नहीं गया। पाठकों के अनेक पत्र प्राप्त हार, जिनमें इस विषय में उनकी गहरी रुचि और अध्ययन का पना तो चला ही, साथ ही ऐसे बिन्द भी ध्यान में आये, जिनका स्पष्टीकरण अन्यन्त आवश्यक था।

इसके नामकरण के सम्बन्ध में भी मुझे एक बात कहती है कि यह तयचक्र जिनेन्द्र भगवान का है, इसमें मेंग कुछ भी नहीं है। यह सांचकर ही इसका ताम जिनवरस्य तयचक्रम् रखा है। दूसरी बात यह है कि यह प्रत्य तो हिन्दी भाग में है और नाम है सम्कूत में —इस मन्दर्भ में भी मैंने बहुत विचार किया, पर अचार्य अमृतचद्र के श्लोक कि जिनवरस्य नयचक्रम् —यह अश मेरे मन को इतना भाया कि वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अन्तर की अजात प्ररणा ही इसके मुल में रही है, इसमें मेरी बृद्धि की एक भी नहीं चली है। तदर्थ विजों में क्षमाणार्थी हैं।

दुरूह विषयवस्तु का प्रतिपादन यदि चिना शीर्पकों के किया जाय नो वह पाठकों में ऊब पैदा करता है तथा परा-परा पर आने वाले शीर्पक प्रतिपादन प्रवाह को खिण्डत करने है। इस बात का ध्यान रखक 'जिनवरस्य नयचक्रम्' में मध्यम शैली का प्रयोग किया गया है। सम्पूर्ण विषयवस्तु को शीर्पकों के अन्तर्गत विभाजित तो किया गया है, किन्तु उपशीर्पकों को स्थान नहीं दिया गया है। बीच-बीच में आनेवाले शीर्पक अध्यायों का काम करते हैं, जो पाठकों के यथास्थान चिन्तन करने के लिए समय प्रदान करते हैं और विश्वाम लेने के लिए पडाव का काम करते हैं, विश्वाम अध्यान के मार्ग में उपशीर्पकों का भी उपयोग है, अध्ययन करते समय महत्वपूर्ण विषयवस्तु कही छूट न जाय, इसके

अपनी बात ] [११

लिए वे गितिगेधक का काम करने है, तथापि ऐसा भी तो है कि पग-पग पर आनेवाले बड़े-बड़े गितिगेधक भी अटकाव पैदा करने है, चालक में चिडाचिंद्रापन पैदा करने हैं। दुर्घटनाओं को गेकने के लिए बने बड़े-बड़े गातिबंद्रापन पैदा करने हैं। दुर्घटनाओं को गेकने के लिए बने बड़े-बड़े गातिबंद्रापन कही-कही दुर्घटनाओं के हेन् भी बनने देखें जाते हैं। अत यहाँ पैराग्राफों के परिवर्तन से ही गितिगेधकों का काम किया गया है। शीर्यक ना रखें गये हैं, पर उपशीर्षक नहीं।

जिनागम के जिन महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अवगाहन इस ग्रन्थ के प्रणयन में महयोगी हुआ, उनमें में जिनका प्रत्यक्ष उपयोग हुआ है, उनका नो उल्लेख सदर्भ ग्रन्थ सूची में हो गया है, नथापि ऐसे भी अनेक ग्रन्थराज है, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप में न होने के कारण उल्लेख सभव नहीं हो पाया है, पर पराक्ष सहयोग अवश्य हुआ है। नदर्थ सभी के प्रति श्रदावनन हैं।

र्याद इस कृति के अध्ययन से आपको कुछ मिले तो आपसे अनुरोध है कि अपने प्रियजनों को भी बचिन न रखे। यदि एक भी पाठक ने इससे जिनवाणी का मर्म समझने का मार्ग प्राप्त कर लिया तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझगा।

जिनवर की बात जनजन तक पहुँचे और समस्त जन निज को समझकर कतार्थ हो—इस पावन भावना के साथ अपनी बात से विराम लेता हैं।

यर्डाप उक्त कथन में बह सब स्पष्ट हो गया, जो मुझे इस सन्दर्भ में कहता था, तथापि नाम के सन्दर्भ में थोड़ा-बहुत स्पष्टीकरण आवश्यक ही है। इस कृति का नाम जिनवरस्य रयचक्त सकते सकते सम्भाभी चिन्न तो विभवन असका उन्लेख किया ही जा चुका है, पर कृति के प्रकाशन के उपरान्त कई मित्रों ने सलाह दी कि हिन्दी भाषा में लिखी गई कृति का सम्कृत नाम उचिन प्रतीत नही होता। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि लाग इसे स्मकृत ग्रन्थ समझकर दर से ही छोड़ने लगे। पचकत्याणक मेलों गव शिविरों में लगे बुक्टराल पर लोगों को समझाना पडता था कि यह कृति हिन्दी में ही है, सम्कृत में नहीं।

यद्यपि यह विगन एह वर्षों में बाग्ह हजार की मख्या में जन-जन तक पहुँच बकी है और लगभग आठ हजार आत्मधर्म व वीनरार्गावजान हिन्दी मराठी के माध्यम में भी लोगो नक पहुँची है, तथापि यह मख्या इमीप्रकार की अन्य कृतियों की तुलना में अत्यब्द ही है। इसी के समान सम्पादकीयों के रूप में प्रकाशित होंकर पुस्तकाकर प्रकाशित होने वाली 'क्रमबढ्यपर्या' एवं 'धर्म के दशालक्षण' जैसी कृतिया छह-छह भाषाओं में छपकर लगभग साठ-साठहजार समाप्त हो चकी है।

यद्यपि इसका गुजराती और मराठी अनवाद तैयार हैं और शीघ्र ही —प्रकाशित होकर आपके हाथ मे पहुँचेंगे, तथापि अनुवादों के प्रकाशन में भी अनावश्यक देरी का कारण भी इसका सस्कत नाम ही प्रतीत होता है।

इन सब स्थितियों के कारण इसके नाम परिवर्तन का विचार निरन्नर दृढ होता गया। नये नाम चुनने में सोचने-विचारने की कुछ गुजाइश ही नहीं रही. क्योंकि भाषा विज्ञान के 'मुख्मुख' की प्रवृत्ति के मिद्धान्तानुमार सभी लोग इसे 'नयचक' के नाम से ही बोलने लगे हैं। आज स्थित यह है कि लोग मात्र इसे 'नयचक' कहते ही नहीं, हमारे कार्यालय में इसके आर्डर भी 'नयचक्र' नाम में ही आते हैं।

अतः इसका परिवर्तित नाम 'नयनक्र' रखने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, तथापि अन्य नयचक्रों से पृथक् दिखने के लिए इसका नाम 'परसभावप्रकाशक नयचक्र' रखा जा रहा है, क्योंकि 'नयचक्र नाम से जाने जानंबाले जो भी प्रयं उपलब्ध है, उनके नाम भी मात्र 'नयचक्र' ही नहीं है, उनके आगे भी कुछ न कुछ विशेषण लग रहे हैं, पर वे भी 'नयचक' नाम से ही पकारे जाते हैं। जैसे-

- (१) द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र माइल्ल धवल
- (१) श्रतभवनदीपक नयचक्र आचार्य देवसेन

यद्यपि हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि लोग इसे 'नयचक्र' नाम से ही पुकारेंगे, तथापि अन्य नयचक्रों से पृथक् दिखने के लिए 'परमभावप्रकाशक' विशेषण आवश्यक है।

जब मैं इसकी विषयवस्तृ पर गहराई से दृष्टि डालता हँ तो एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि मेरी आध्यात्मिक रुचि के अनुरूप इसमें सर्वाधिक प्रकाश 'परसभाव' पर ही पड़ा है। वह परमभाव किसी भी प्रकरण में ओझल नहीं होने पाया है, वह इस कृति से मर्वत्र ही प्रकाशाना है, क्योंक मेरी दृष्टि में मोक्षमार्ग का मृत्त तो एकसात्र 'परमभाव' ही है, इसके आश्रय लेने से ही निश्चय सम्यव्हर्शनजानचारित्ररूप निश्चय मोक्षमार्ग प्रकट होता है, अत यह एरमभाव ही एक परमध्येय है।

नयों के अध्ययन का मूल प्रयोजन भी निज परमभाव को जानकर, मानकर, उसमें ही जमना-रमना है, क्योंकि उसके ही आश्रय में मुख-शान्ति की प्राप्ति होनी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी आत्मार्थी इस नयचक्र का गहराई से अध्ययन करेंगे, उन्हें निश्चित रूप से परमभाव की प्राप्ति होगी।

अतः प्रत्येक आत्मार्थी से अनुरोध है कि वे एकबार नहीं, अनेकबार इसका गहराई से अध्ययन अवश्य करे।

१४ अगस्त, १९८९

### प्रस्तत संस्करण की कीमत कम करने वाले वातारों की सची

|     | अरतुत सरकारण का कामत काम कारण                     | बाल बालारा का   | त्या   |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|--------|
| ₩.  | . नाम                                             |                 | रूपवा  |
| ٩   | श्री बनमालीदास भगवानजी सचराजका की स्मांत मे उन    | के              |        |
|     | परिवार की ओर से मार्फत नवीनभाई सघराजव             | <b>गलन्द</b> न  | 90,000 |
| ę   | श्री मोहनलालजी पाटनी                              | कलकत्ता         | ¥,000  |
| 3   | मोना आर मेहता                                     | शाताकुज सम्बद्ध | ₹,000  |
| 8   | श्री शभकरणजी सेठिया                               | सरदारशहर        | 9,999  |
| ¥   | उषा जैन                                           | जयप्र           | 9,009  |
| Ę   | श्री अविनाशाजी जैन                                | कोटा            | 9,009  |
| و   | चचलबेन र्रातलाल शाह                               | बम्बई           | 9,000  |
| t,  | श्री हमराजजी जैन                                  | बहाद्रगढ        | 9,000  |
| ٩   | गुप्तदान-हस्त श्री सोभागमल जी पाटनी               | बम्बई           | 9,000  |
|     | श्रीएच वी सेठ                                     | कनाडा           | ७१४    |
|     | श्री दिगम्बर जैन समाज                             | खेरली           | ***    |
| 92  | श्री चिरजीनालजी जैन अलबर प्रकाशन                  | जयप्र           | 409    |
| 93  | श्री श्भकरणजी दगड                                 | सरदारशहर        | KOA    |
| 96  | श्री मुकंशचन्दजी जैन                              | मेरठ            | ४०१    |
| 17  | म्ब श्रीमती चमलीदेबी ध प महेन्द्रक्मारजी सेठी     | जयपुर           | X09    |
| 45  | र्या जयक्मारजी पाटनी                              | बम्बर्ड         | 100    |
| *   | शीदि जैन म्मूक्षुमण्डल                            | पिडावा          | 100    |
| 1 - | श्रीमती पतासी देवी ध प स्व श्री इन्दरचन्दजी पाटनी | लाडन्           | 400    |
| 15  | गग्नदान                                           |                 | Xoo    |
|     | श्री मनोहरलाल जी काला                             | इन्दौर          | ३०२    |
|     | श्री अमरचदभाई रगली                                | लदन             | २७४    |
|     | श्री जिन्दबाल अमरचंदभाइं डगली                     | लदन             | २७४    |
|     | रूपालीबेन अमरचंद डगली                             | लन्दन           | २७४    |
|     | श्रीमनी मध्कान्ता चम्पकलालजी जैन                  | बम्बर्ड         | २४१    |
|     | श्रीप्रकाशचन्द गभीरचन्दजी जैन                     | सेमारी          | २४१    |
| ęε  | श्री त्रिलोकचन्द वर्धीचन्द्रजी जैन                | वस्वर्द         | ₹ 40   |
|     | श्रीमदनराजजी छाजेड                                | जो धपुर         | २०२    |
|     | श्री शुभकरण जुगराजजी सेठिया                       | सन्दारशहर       | , २०१  |
|     | श्रीमती नलिनी दोशी                                | वस्वई           | , 500  |
|     | सौ सञ्जनदेवी ध प श्री केमरीमलजी बडी               | इन्दौर          | २०१    |
| ٩۶  | श्री मागीलालजी अयवाल                              | उदयपुर          | २०१    |
|     | श्री मोतीलाल जी जैन                               | बीकानेर         | १७४    |
|     | श्रीनथमलजी झाझरी                                  | जयपुर           | 9 % 9  |
|     | श्री जर्यान्तभाइं घनजी भाई दोशी                   | बम्बर्द         | 999    |
|     | न्व श्रीमती कुमुमलता एव मुनद बसल स्मृतिनिधि       | अमलाई           | 999    |
| 3 Ę | ब श्रीयशपाल जी जैन                                | जयपुर           | 999    |
|     |                                                   |                 |        |

| 98         | ]                                               | [परमभाव-प्रकाश  | क नयचक्र |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 30         | सौ अमृतबेन घप, श्रीग्रेमजी जैन                  | मलाड-बम्बई      | 999/-    |
| 35         | श्यामजी भागजी शाह                               | बम्बई           | 999/-    |
| 39         | श्यामजी बेबजी छेडा                              | गोरेगाव         | 999/-    |
|            | सौ प्रभावती जैन                                 | स्रामगाव        | 999/-    |
| 69         | श्री गोपीचन्दजी जैन                             | जयपुर           | 904/-    |
| 8.5        | श्रीमती कमलादेवी जैन                            | जयपुर           | 909/-    |
| 83         | श्री अभयक्मार श्रीकात इंगले                     | कोथली           | 909/-    |
| 88         | श्री शीतल बाब्रामजी इंगले                       | को पत्नी        | 909/-    |
| 8 %        | श्री राजीवजी संघी                               | जयप्र           | 909/-    |
| 88         | श्री प्रेमचन्दजी जैन                            | अजमेर           | 909/-    |
| 60         | श्रीमनी निर्मला देवी ध प श्री मुरेशचन्दत्री जैन | मी              | 909/-    |
| 8=         | श्रीमती परमादेवी ध प श्री सरेशचन्दजी जैन        | मी              | 909/-    |
| ४९         | श्री विनोदक्मार जी नरांफ                        | म्रार           | 909/-    |
| χo         | श्री जयन्तीलाल एम शाह                           | बोरीबली, बम्बइं | 909/-    |
| x٩         | वौ फलचन्दजी जैन                                 | बम्बइ           | 909/-    |
| ४२         | श्रीमती घुडीबाइ खेमराजजी गिडिया                 | <b>खेराग</b> ढ़ | 909/-    |
| ¥ \$       | दलाल द्लीचन्द पाटोदी एण्ड सन्स                  | कोटा            | 909/-    |
| 48         | श्री अरहदासजी जैन                               | कलकत्ता         | 909/-    |
| χy         | श्रीरतनलाल जी सघी                               | अयपुर           | 909/-    |
| પૂર્       | श्री हक्षमचन्दजी जेन                            | श्रीकालाहरूनी   | 909/-    |
| ४७         | श्रीमनी सुधा गोधा                               | जयपुर           | 909/-    |
| yα         | श्रीमती आशा सांगानी                             | जयपुर           | 909/-    |
| ሂዳ         | श्रीपी एम पाटील                                 | उगर खुरद        | 909/-    |
| 20         | प लालाराममाह् मध्प                              | अशाकनगर         | 909/-    |
| ٤٩         | श्रीप्रतापचन्दजी जैन                            | जयपुर           | 909/-    |
| ६२         | श्रीमती भूरीबाई माताश्री बाब्लालजी              | इन्दोर          | 909/-    |
| € 3        | श्री शोमिह राय जैन                              | अग्रवाल मण्डी   | 909/-    |
| ξď         | सिघड गणेशराम जैन                                | गढाकाटा         | 909/-    |
| દ્ય        | श्री निर्मल पाटोदी                              | काटा            | 909/-    |
| ξĘ         | श्री नरनृलालजी जैन                              | देवास           | 909/-    |
| و ع        | श्रीमती नीमा विजयवर्गीय                         | ত্তজ্জন         | 909/-    |
| ξE         | श्री मन्तालानजी कलशधरजी                         | जावरा           | 909/-    |
| € °.       | र्था अभिनन्दनप्रसादजी                           | सहारनपुर        | 909/-    |
| 90         | श्रीमती क्वता कामलीवाल                          | তত্তীন          | 909/-    |
| ७१         | श्रीमती ऋतुवाला जैन                             | তত্তীন          | 909/-    |
| تو         | मास्टर मनोहरलालजी जैन                           | अजमेर           | 909/-    |
| હ રૂ       | धनकुमार जैन                                     | जयपुर           | 909/-    |
| 98         | श्रीमती तेजकुबर बाई ध प शातिलाल जी पाटनी        | रतलाम           | 909/-    |
| <b>૭</b> ૪ | बनमाला मुरेशजी कान्हेड                          | नागपुर          | x4/-     |

कुलयोगः ३२,४०८ रूपया

# विषय-सूची

| क्रम सं.                                            | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| १. प्रकाशकीय                                        | 3            |
| २. अपनी बात                                         | و            |
| ३. मगलाचरण                                          | 9 ৩          |
| प्रथम अध्यायः विषय प्रवेश                           |              |
| ४. नयज्ञान की आवश्यकता                              | 99           |
| ५. नय का सामान्य स्वरूप                             | २३           |
| ६. नयो की प्रमाणिकता                                | २९           |
| ७ मूल नय कितने                                      | 3 3          |
| द्वितीय अध्याय : निश्चय और व्यवहार                  |              |
| ८ निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषयवस्त्                | 3 =          |
| ९ निश्चय-व्यवहार . कुछ प्रश्नोत्तर                  | ६९           |
| १० निश्चयनय भेद-प्रभेद                              | ७६           |
| १९ निश्चयनय कुछ प्रश्नोत्तर                         | 55           |
| १२. व्यवहारनय भेद-प्रभेद                            | 999          |
| १३ व्यवहारनय कुछ प्रश्नोत्तर                        | १२=          |
| १४ पचाध्यायी के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद      | 9 4 2        |
| १५. निश्चय-व्यवहार विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर         | 9६=          |
| तृतीय अध्याय : ब्रष्यार्थिक और पर्यायार्थिक         |              |
| १६. द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक स्वरूप और विषय वस्तु  | 9=६          |
| १७. द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक : क्छ प्रश्नोत्तर     | 999          |
| १८ द्रव्यार्थिकनय . भेद-प्रभेद                      | २१४          |
| १९. पर्यायार्थिक नय . भेद-प्रभेद                    | २२=          |
| चतुर्व अध्याय : नैगमावि सप्तनय                      |              |
| २०. ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय                         | २३३          |
| २१ ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय : नैगमादि सप्तनयो के रूप | में २४०      |

| ۲۲. | नगमादि सप्तनयः स्वरूप एव भद-प्रभद              | 48.   |
|-----|------------------------------------------------|-------|
|     | (१) नैगमनय, (२) संग्रहनय, (३) व्यवहारनय,       |       |
|     | (४) ऋजुसूत्रनय, (४) शब्दनय, (६) समिभरूढनय, (७) | भूतनय |
|     |                                                | **    |

|     | (0) 1843(114, (2) 11444, (4) (11146)14, (6) 4(114              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | पंचम अध्याय : सैंतालीस नय                                      |
| ₹₹. | सैतालीसनय नाम एवं सामान्य परिचय २७८                            |
|     | (१-२) द्रव्यनय और पर्यायनय (३-४-५) अस्तित्व, नास्तित्व एव      |
|     | अस्तित्व नास्तित्व नय (६) अवक्तव्य नय (७-८-९) अस्तित्व         |
|     | अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य एव अस्तित्व-नास्तित्व अवक्तव्य नय |
|     | (१०-११) विकल्पनय और अविकल्पनय (१२-१३-१४-१४)                    |
|     | नामनय, स्थापनानय, द्रव्यनय और भावनय (१६-१७) सामान्य नय         |
|     | और विशेषनय (१८-१९) नित्यनय और अनित्यनय (२०-२१)                 |
|     | सर्वगतनय और अर्वगतनय (२२-२३) शून्यनय और अशून्यनय               |
|     | (२४-२५) ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनय और ज्ञानज्ञेय द्वैतनय (२६-२७)      |
|     | नियतिनय और अनियतिनय (२६-२९) स्वभावनय और अस्वभावनय              |
|     | (३०-३९) कालनय और अकालनय (३२-३३) पुरुषकारनय और                  |
|     | हैवनय (३४-३५) ईश्वरनय और अनीश्वरनय (३६-३७) गुणीनय              |
|     | और अगुणीनय (३८-३९) कर्तृनय और अकर्तृनय (४०-४९)                 |
|     | भोक्तृनय और अभोक्तृनय (४२-४३) क्रियानय और ज्ञान नय             |
|     | (४४-४५) व्यवहारनय और निश्चयनय (४६-४७) अशुद्धनय और              |
|     | 97220                                                          |

|     | शुद्धनय                              |       |
|-----|--------------------------------------|-------|
| २४. | षष्ट अध्याय : सप्तभंगी               | ₹%\$  |
| २५. | सप्तम् अध्यायः अनेकान्त और स्याद्वाद | ३५७   |
| २६  | उपसंहार                              | ३६=   |
| २७  | सदर्भ ग्रंथ सूची                     | ३७०   |
| २८  | अभिमत                                | 3 0 € |

# परमभाव प्रकाशक नयचक्र

## मंगलाचरएा

जो एक शुद्ध विकारविजित,
अचल परम पदार्थ है।
जो एक बायकमाव निर्मल,
नित्य निज परमार्थ है॥
जिसके दरदा व जानने,
का नाम दर्शन बान है।
हो नमन उस परमार्थ को,
जिसमें चरण ही ध्यान है॥ १॥

निज आत्मा को जानकर,
पिंहचानकर जमकर अमी।
जो बन गये परमात्मा,
पर्याय में मी वे समी॥
वे साध्य हैं, आराध्य हैं,
आराधना के सार हैं।
हो नमन उन जिनदेव को,
जो मबजलिध के पार हैं॥२॥

भवनक से जो मञ्चजन को,
सदा पार उतारती।
जगाजालमय एकान्त को,
जो रही सदा नकारती॥
निजतत्त्व को पाकर मिबक,
जिसकी उतारें आरती।
नयनकमय उपलब्ध नित,

जिसकी उतार आरता।

नयचक्रमय उपलब्ध नित,

यह नित्यबोधक भारती॥३॥

नयचक्र के संचार में,

जो चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं।

मवचक्र के संहार में,

जो प्रतिसमय सन्नद्ध हैं॥

निज आत्मा की साधना में,

निरत तन मन नगन हैं।

मब्यजन के शरण जिनके,

चरण उनको नमन है॥४॥

निरत तन मन नगन हैं।

भव्यजन के शरण जिनके,

चरण उनको नमन है।। ४।

कर कर नमन निजमाव को.

जिन जिनगुरु जिनवचन को।

निजमाव निर्मलकरन को,

जिनवरकथित नयचक्र को।।

निजबुद्धिबल अनुसार,

प्रस्तुत कर रहा है विक्रजन।

ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन॥५॥

#### प्रथम अध्याय

# विषय-प्रवेश

#### नयज्ञान की आवश्यकता

जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयो का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है; क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है।

जिनागम के अभ्यास (पठन-पाठन) में सम्पूर्ण जीवन लगा देने बाले बिद्वज्जन भी नयों के सम्पक् प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम के मर्म तक नहीं पहुँच पाते, तब सामान्यजन की तो बात ही क्या करना? 'धवला' में कहा है:—

> "जित्य जएहि विह्णं सुत्तं अत्थो व्यजिनवरमविम्हः । तो जयवावे जिउना मिजनो सिद्धंतिया होति।।°

जिनेन्द्र भगवान के मत मे नयबाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए जो मृनि नयबाद में निपुण होते हैं, वे सच्चे सिद्धान्त के ज्ञाता समझने चाहिए।"

'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' में भी कहा है :--

"जे जयदिद्विविहीणा ताज ज वत्युसहावउवलद्धि ।

बत्युसहावविहूणा सम्माविट्ठी कहं हुँति।।१८१।।

जो व्यक्ति नयदृष्टि से विहीन हैं, उन्हें बस्तुस्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता और वस्तु के स्वरूप को नही जानने वाले सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं?"

अनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रांथ का भेदन आत्मान्भवन के बिना सभव नहीं है, और आत्मान्भवन आत्मपरिज्ञानपूर्वक होता है। अनन्त-धर्मात्मक अर्थात् अनेकान्तस्वरूप आत्मा का सम्यक्ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है।

शब्दमा प० ९. खण्ड ९. भाग ९. गाथा ६० (जैनेन्द्र सिद्धान्तकोडा माग २, पण्ठ ४९०)

अनेकान्त को नयमूलक कहा गया है।<sup>१</sup> अत. यह निश्चित है कि मिध्यात्व की ग्रीथ का भेदन चतुराई से चलाये गये नयचक्र से ही संभव है।

नयों की चर्चा को ही सब झगड़ों की जड़ कहनेवालों को उक्त आगम-बचनों पर ध्यान देना चाहिए। नयों का सम्यक्जान तो बहुत दूर, नयों की चर्चा से भी अरुचि रखने वाले कुछ लोग यह कहते कही भी मिल जावेंगे कि "समाज में पहिले तो कोई झगड़ा नहीं था, सब लोग शांति से रहते थे, पर जब से निश्चय-व्यवहार का नया चक्कर चला है, तब से ही गाँव-गाँव मे झगड़े आरंभ हो गए है।"

ये लोग जानबुझकर 'नयचक्र' को 'नया चक्कर' कहकर मजाक उड़ाते हैं, समाज को भड़काते हैं। जहा एक ओर कुछ लोग नयज्ञान का ही विरोध करते दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरी ओर भी कुछ लोग नयों के स्वरूप और प्रयोगिविध में पिरपक्वता प्राप्त किये बिना ही उनका यहां तद्धा प्रयोग कर समाज के बातावरण को अनजाने ही दिखत कर रहे हैं।

उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आचार्य अमृतचद्र ने जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को अत्यन्त तीक्ष्णधारवाला और दु.साध्य कहा है। <sup>९</sup> पर ध्यान रखने की बात यह है कि दुसाध्य कहा है, असाध्य नहीं। अत. निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सावधानीपूर्वक समझने की आवश्यकता अवश्य है; क्योंकि वह नयचक्र अत्यन्त ही तीक्ष्ण धारवाला है। यदि उसका सही प्रयोग करना नहीं आया तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है।

'पुरुषार्थसिद्धयुपाय' के ४९वें श्लोक की टीका के भावार्थ में सचेत करते हुए आचार्यकल्प पीडत टोडरमलजी लिखते हैं —

"जैनमत का नयभेद समझना अत्यन्त कठिन है। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नयचक्र में प्रवेश करता है. वह लाभ के बदले हानि उठाता है।"

बीतरागी जिनधर्म के मर्म को समझने के लिए नयचक्र मे प्रवेश अर्षात् नयों का सही स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है; उनके प्रयोग की विधि से मात्र परिचित होना ही आवश्यक नहीं, अपित् उसमें कृशलता प्राप्त करना जरूरी है।

१ जह सत्याण माई सम्मल जह तबाइग्णणिकए ।

धाउबाएरसो तह जबस्त अनेवते ।।

कैसे शास्त्रों का मृत अकरादि वर्ण हैं, तप आदि वृणों के मंद्रार साधु में सम्यक्त्य है, धातुवाद में पारा है, वैसे ही अनेकान्त का मृत नय है। —हस्यस्वधावप्रकशक नयचक्र, गांचा १७५ २. अस्यन्तिनिशितधार दरासद अनवस्त्य नयचक्रम्।—एरुवार्थीसद्वयपाय, श्लोक ५९

जिसप्रकार अत्यन्त तीष्ठण धारवाली तलवार से बालकवत् खेलना खतरे से खाली नहीं है; उसीप्रकार अत्यन्त तीष्ठण धारवाले नयचक्र का यद्वा-तद्वा प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। जिसप्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो स्योग्य गुरु के निर्देशन में विधिपूर्वक सावधानी से सीखना चाहिए; उसीप्रकार नयों की प्रयोगविधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए भी नयचक्र के संचालन में चतर गरू ही शरण है। कहा भी है.—

गुरवो भवन्ति शरणं प्रबुद्धनयचक्रसंचाराः ।१

"मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरविनेयदुर्वोद्याः। व्यवहार निश्चयक्ताः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम।।

मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञानभाव को नष्ट कर दिया है जिन्होंने और जो निश्चय-व्यवहार नयों के बिशेषज्ञ हैं, वे गुरु ही जगत में धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं।''

जिनोदित नयचक्र की विस्तृत चर्चा करने के पूर्व सभी पक्षी से मेरा हार्दिक अन्तेग्रा है कि अरे भाई। जैनदर्शन की इस अदुभृत कथनशैली को चक्कर मत कहो. यह तो मसारचक्र से निकालने वाला अनुभम चक्र है। इसे समझने का सही प्रयत्न करो, इसे नमझने का ना सार के दू खी से बचने का कोई उपाय नहीं हैं। इसे मजाक की वस्तु मत बनाओ, सामाजिक राजनीति में भी इस गंभीर विषय को मत घसीटो। इसका यदुवा-तदुवा प्रयोग भी मत करो, इसे समझी; इसकी प्रयोगिक्षि में कुशलता प्राप्त करो—इसमें ही सार है और सब तो ससार है ब ससार-परिश्मण का ही साधन है।

नयो के स्वरूपकथन की आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित करते हुए आचार्य देवसेन लिखते हैं —

"यद्यप्यात्मा स्वभावेन नयपक्षातीतस्तथापि स तेन विना तथाविधो न भवित्मर्हत्यनाविकर्मवशावसत्करुपनात्मकत्वावतो नयलक्षणम्च्यते ।। १

यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयज्ञान के बिना पर्याय में नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है, अर्थात् विकल्पात्मक नयज्ञान के बिना निर्विकल्पक (नयपक्षातीत) आत्मानभृति संभव नहीं है; स्योंकि

१ प्रवार्थीसङ्ग्याय, श्लोक ४०

२ वही, श्लोक ४

३ श्रतभवनवीपक नयचक्र, पृष्ठ २९

अनादिकालीन कर्मवश से यह असत्कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः सत्कल्पनारूप अर्थात् सम्यक् विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं।''

नयों के स्वरूप को जानने की प्रेरणा देते हुए माइल्लधवल लिखते हैं:-

"जद्द इच्छ्यर उत्तरिबुं अण्णाणमहोबाँह सुसीलाए । ता जादं कजह मद्दं जयचक्के दणयतिमिरमत्तण्डे।।१

यदि लीला मात्र से अज्ञानरूपी समृद को पार करने की इच्छा है तो दुर्नयरूपी अधकार के लिए सूर्य के समान नयचक्र को जानने में अपनी बृद्धि को लगाओ।"

क्योंकि :--

<sup>''</sup>लवणं व इणं भ्रमियं जयचक्कं सयलसत्थस्**द्वियरं ।** सम्मा वि य सभ मिच्छा जीवाणं सजयमग्गरहियाणं।। <sup>२</sup>

जैसे नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, सुस्वाद बना देता है; वैसे ही समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कत्ता इस नयबक्र को कहा है। सुनय के ज्ञान से रहित जीवों के लिए सम्यकश्वत भी मिथ्या हो जाता है।"

#### कथन धनेक : प्रयोजन एक

कथन तो नानाप्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोयण करें तो कोई योथ नही, परन्तु कही किसी प्रयोजन का धौर कही किसी प्रयोजन का पोयण करें तो योख ही है। ग्रस जिनमत से तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कही बहुत रागादि खुडाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोयण किया है, कही सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोयण किया है, परन्तु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कही नही है, इसलिए जिनमत का सब्केयन निर्ताण है।

लोक में भी (कोई) एक प्रयोजन का पोपएा करनेवाले नाना कथन कहे, उसे प्रभाषिक कहा जाता है और सन्य-प्रयाय प्रयोजन का पोषएा करने नानी बात करे, उसे बादना कहते हैं। तथा जिनमत में नानाप्रकार के कथन है, सी भिक्त-भिक्त प्रयोजासिंहत है, वही दोष नहीं है।

– मोक्षमार्गप्रकालक, पृष्ठ ३०२-३०३

१. सञ्यस्यभावप्रकाशक नवषक, गावा ४१९

वहा, गावा ४१७

#### नय का सामान्य स्वरूप

'स्याइ' पद से मुद्रित परमागमरूप श्रृतज्ञान के भेद नय हैं। यद्यपि श्रृतज्ञान एक प्रमाण है, तथापि उसके भेद नय हैं। इसी कारण श्रृतज्ञान के विकल्प के नय कहा याया है। ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहा जाता है। प्रमाण सर्वग्राही होता है और नय अंशग्राही: तथा नय, प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ के एक अंश को अपना विषय बनाता है।

'आलापपद्धति' में नय का स्वरूप इसप्रकार स्पष्ट किया गया है :--

''प्रमाणेन वस्तुसंनृहीतार्वैकांशो नयः श्रुतिवकर्षो वा झातुरिश्रप्रायो जा नयः। नानास्वभावेश्यो च्यावृत्य एकस्मिन् स्वशावे वस्तु नयति प्रापयतीति वा नयः।

प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंशा को ग्रहण करने का नाम नय है अथवा अंतज्ञान का विकल्प नय है अथवा जाता का अभिप्राय नय है अथवा नाना स्वभावों से वस्तु को पृथक् करके जो एकस्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है, वह नय है।" अनन्त्रधर्मात्मक होने से वस्त बडी अटिल है। उसको जाना जा सकता है,

पर कहना कठिन है; अतः उसके एक-एक धर्म का क्रमपूर्वक निरूपण कियां जाता है। कौन धर्म पहिले और कौन धर्म बाद मे कहा जाय-इसका कोई नियम नहीं है।

अत. ज्ञानी बक्ता अपने अभिप्रायानुसार जब एक धर्म का कथन करता है, तब कथन में वह धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं।

इस अपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है।

'तिलोयपण्णत्ति' में कहा है :--

"नाकं होबि पमाकं जभी वि जावुस्स हिबियजावत्थी । । सम्याजान को प्रमाण और जाता के अभिभाय को नय कहा जाता है। " कहीं-कहीं बत्ता के अभिभाय को भी नय कहा गया है। " मख्य धर्म की विविधित धर्म और गीण धर्म को अविविधित धर्म कहते हैं.

१ तिमोयपण्णीत, अधिकार अ० १, गांचा =३

२. स्याद्वादमंत्ररी, श्लोक २८ की टीका

पर ध्यान रहे नयो के कथन में अविवक्षित धर्मों की गौणता ही अपेक्षित है, निषेध नहीं। निषेध अपेक्षित होने पर वह नय नहीं रह पावेगा, नयाभास हो जावेगा।

'प्रमेयकमलमार्तण्ड' मे नय की परिभाषा में 'अनिराकृतप्रतिपक्ष' विशेषण डालकर 'गौण' शब्द का भाव अत्यन्त सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है। आशय यह है कि जिन धर्मों को प्रतिपक्ष मानकर गौण किया गया है, उनका निराकरण नहीं किया गया है, अपितु उनके सबंध में मौन रखा गया है, उनका विधि-निषेध कुछ भी नहीं किया गया है, उनके बारे मे चुप्पी ही गौणता का रूप है।

मार्तण्डकार की परिभाषा इसप्रकार है -

"अनिराकतप्रतिपक्षो बस्त्वंशग्राही ज्ञातरिश्रायो नयः। १

प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए बस्तु के अश को ग्रहण करने बाला जाता का अभिपाय नय है।''

यह मुख्यता और गौणता बस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं, आंपत् बत्ता की इच्छानुसार होती हैं। विवक्षा- अविवक्षा वाणी के भेद है, बस्तू के वहीं। बस्तु में तो सभी धर्म प्रतिसमय अपनी पुणें हीस्यत से विद्यमान रहते है. उनमें मुख्य-गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है—क्योंकि बस्तू में तो अनन्त गुणों को ही नहीं, परस्पर विरोधी प्रतीत होने बाले अनन्त धर्म-युगलों को भी अपने में धारण करने की शिक्त हैं। बेता बस्तू में अनाविकाल से हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे भी। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य बाणी में न होने के कारण वाणी में विवक्षा-अविवक्षा और मुख्य-गौण का भेद पाया जाता है।

इस कारण ही बक्ता के अभिप्राय को नय कहा गया है।

नय जानात्मक भी होते है और वचनात्मक भी। जहाँ जानात्मक नय अपेक्षित हो वहाँ जाता के अभिप्राय को और जहाँ वचनात्मक नय अपेक्षित हो वहाँ वक्ता के अभिप्राय को नय कहा जाता है।

तथा नय सम्प्रकृष्ठतज्ञान के भेद होने से उनका बक्ता भी जानी होना आवश्यक हैं: अत ज्ञानी बक्ता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। इसलिए चाहे जाता के अभिप्राय को नय कहों, चाहें बक्ता के अभिप्राय को नय कहों — एक ही बात हैं।

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब नय श्रुतज्ञान के भेद है तो फिर वे

१ प्रमेयकमलमातंत्रह, पृष्ठ ६७६

#### वचनात्मक कैसे हो सकते हैं?

श्रुत को भी द्रव्यश्रुत और भावश्रुत के भेद से दो प्रकार का माना गया है। आचार्य समन्तभद्र ने श्रुतज्ञान को 'स्याद्वाद' शब्द से भी अभिहित किया है। '

मित आदि पाँच जानों में नय श्रुतजान में और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में आगमप्रमाण में आते हैं। आगम को द्रव्यश्रत भी कहते हैं।

द्रव्यश्रुत और भावश्रुत के समान नयों के भी द्रव्यनय और भावनय - ऐसे दो भेद किये गए हैं।

पंचाध्यायीकार लिखते हैं -

"द्रव्यनयो भावनयः स्याविति भेताव् द्विधा च सोक्षप यथा । पौरगलिकः किल शब्दो द्रव्यं भावश्च चित्रति जीवगणः।।

पांबुगालकः किल शब्बा ब्रव्य शावश्च । चवात जावगुणः ।। प यह नय द्रव्यनय और भावनय के भेद से दो प्रकार का है। पौद्गालक शब्द द्रव्यनय है और जीव का चैतन्यगण भावनय है। "

अतः नयो के वचनात्मक होने में कोई विरोध नहीं है।

न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंकदेव नय को प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने वाला बताते हैं:—

#### "प्रमाणप्रकाशितार्थविशेषप्ररूपको नयः । <sup>३</sup>

प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करनेवाला नय है।" नयचक्रकार माइल्लधवल भी लिखते हैं :—

"जाजासहावभरियं वत्युं महिऊज तं पनाजेज । एयंतजासजट्रं पच्छा जयजंजजं कजहा।

अनेक स्वभावों से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात् एकान्तवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना करनी चाहिए।''

धवलाकार तो नयो की उत्पत्ति ही प्रमाण से मानते हैं। अपनी बात सिद्ध करते हुए वे लिखते हैं —

"पमाणाबो णयाणमुष्पत्ती, अणवगयट्ठेगुणप्पहाणभावाहिष्पायाणुष्पत्तीबो । १ प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वस्तु के अज्ञात होने पर, उसमें

९ आप्तमीमासा, श्लोक १०५

२ पश्चाध्यायी पर्वार्ट श्लोक ४०४

३ तत्त्वार्थराजवार्तिक, अध्याय १, सूत्र ३३

४ इध्यस्यभावप्रकाशक नयचक्र, गाचा १७२

गौणता और मख्यता का अभिप्राय नहीं बनता।"

'ह्व्यम्बभावप्रकाशक नयचक' में नय की परिभाषा इसप्रकार दी गर्ड है -

"जं षाणीण विद्यप्पं सुवासयं वत्युअंससंगहणं । तं इह णदं पउतं षाणी पुण तेण णाणेण।।१७३।।

श्रतज्ञान का आश्रय लिये हुए जानी का जो विकल्प वस्त के अंश को ग्रहण करता है, उसे नय कहते हैं। और उस ज्ञान से जो यक्त होता है, वह ज्ञानी है।"

अन्य बातें सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक ओर तो जानी के विकल्प को नय कहा गया है और दसरी ओर नय-जान से यक्त आत्मा को जानी माना गया है।

इसका मलभाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते है कि सम्यकनय ही नय हैं और वह नय ज्ञानी के ही होते है. अज्ञानी के नहीं। अजानी के नय नय नहीं नयाभास हैं।

यद्यपि वस्त अनन्तधर्मात्मक है, तथापि नय उसके किसी एक धर्म को ही अपना विषय बनाता है। जिस धर्म को वह विषय बनाता है, वह मख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं।

'कार्तिकेयानप्रेक्षा' में स्पष्ट लिखा है -

''जाजाधम्मजदंपिय धम्मंपि वच्चदे अत्थं। तस्सेय विवक्ताबो जित्थ विवक्ता ह सेसाणं।।

यद्यपि पदार्थ नाना धर्मों से यक्त होता है. तथापि नय उसके एक धर्म को ही कहता है. क्योंकि उस समय उस धर्म की ही विवक्षा रहती है, शेष धर्मों की ਰਵੀਂ। "

वस्त मे अनन्त धर्म ही नहीं, अपित परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने बाले अनन्त धर्म-यगल भी है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने बाले दो धर्मों में से एक धर्म को ही नय धारण करता है-इस तथ्य को ध्यान में रखकर पनाध्यायीकार नय की चर्चा इसपकार करते है -

## "इत्युक्तलक्षणेऽस्मिन् विरुद्धधर्मद्वयात्मके तस्वे ।

तत्राप्यन्यतरस्य स्यादिह धर्मस्य बाचकश्च नयः।।?

जिसका लक्षण कहा गया है - ऐसे दो बिरुद्ध धर्मबाले तत्त्व में किसी एक धर्म का बाचक नय होता है।"

कातिकेयानपेका गामा २६४

२ पबाध्यायी पर्वाखं, श्लोक ४०४

इन सब बातों को धवलाकार ने और भी अधिक स्पष्ट करने का यत्न किया है, जो कि इसप्रकार है :—

"को नयो नाम?

ज्ञातरभिप्रायो नयः।

अभिप्राय इत्यस्य कोऽर्वः?

प्रमाचपरिनृहीतार्वेकवेशावस्त्वध्यवसायः अभिप्रायः। युक्तितः प्रमाचात् अर्थपरित्रहः ब्रव्यपर्याययोरन्यतरस्य अर्थद्वीत परिष्रहो वा नयः। प्रमाचेन परिच्छित्रस्य वस्तुनः ब्रव्ये पर्याये वा वस्त्वध्यवसायो नय इति यावत्। १

प्रश्न :-नय किसे कहते हैं?

उत्तर :-जाता के अभिपाय को नय कहते है।

पश्न :- 'अभिपाय' - इसका क्या अर्थ है?

उत्तर :--प्रमाण से गृहीत वस्तु के एक्टेश में वस्तु का निश्चय ही अभिप्राय है। युक्ति अर्थातु प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्यायों मे से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नय है। अथवा प्रमाण से जानी हुई बत्तु के द्रव्य अथवा पर्याय में अर्थातु सामान्य या विशेष मे वस्तु के निश्चय को नय कहते हैं ऐसा अभिप्राय है।"

नयों का कथन सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष नहीं; क्योंकि वे बस्तु के अश-निरूपक है। नयों के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जाबे तो जो बात बस्तु के अश के बारे में कही जा रही है, उसे सम्पूर्ण बस्तु के बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा जैसे हम कर्षे 'आरमा अनित्य है'; यह कथन पर्याय की अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे इत्यपर्यायात्मक आत्मबस्तु के बारे में समझ लिया जाय तो सत्य नहीं होगा; क्योंकि इव्यपर्यायात्मक आत्मबस्तु के बारे में समझ लिया जाय तो सत्य नहीं होगा; क्योंकि इव्यपर्यायात्मक आत्मबस्तु तो नित्यानित्यात्मक है।

इसीलिए कहा है '-

"निरपेक्षा नया मिष्या सापेक्षा वस्तृतेऽर्षकृत्।। र निरपेक्ष नय मिष्या होते हैं और सापेक्ष नय सम्यक् व सार्थक होते हैं।" और भी:—

"ते सावेषचा स्वया विचेषचा ते वि व्यवया हॉति ।<sup>३</sup>

९ जैनेन्द्र सिद्धान्सकोश, भाग २, पृष्ठ ४९३ २ आषार्यं समन्त्रभव आजनीमासा करिका १०६

अर्थाय सम्प्रामक, आर्थानामः
अर्थायाम् सम्प्रामकः
अर्थायाम् सम्प्रामकः
अर्थायाम् सम्प्रामकः

बे नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हो तो दुर्नय होते हैं।" और भी अनेक शास्त्रों में नयों की विभिन्न परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं। उन सबको यहाँ देने की आवश्यकता नहीं हैं, वर्यों कि उनमें वे ही बाते हैं जो कि समग्रक्ष में उत्तर कथाने में आ जाती हैं।

उक्त समस्त कथनो पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर निम्नानुसार तथ्य प्रतिफलित होते हैं —

१ नय स्याद्वादरूप सम्यकश्रतज्ञान के अश है।

२ नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अश मे होती है।

अनन्तधर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म-युगलो मे से कोई एक धर्म को नय अपना विषय बनाता है।

४ वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाये -यह ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है।

प नय जानी के ही होते है।

६ जानी बक्ता जिसको विषय बनाना है, उसे विवक्षित कहते है।

 नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं।

न्य गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके सम्बन्ध में मौन रहता है।

९ नय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी।

१० सापेक्ष नय ही सस्यक्तय मे होते है, निरपेक्ष नहीं। जिन नयों के प्रयोग में उक्त तथ्य न पाये जावें, वस्तुत वे नय नहीं है; नयाभास है।

-0-

धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। अत आत्मार्थी को धर्म को शब्दों मे रटने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्ममय हो जाना चाहिए।

-तीर्थवर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ ५२

#### नयों की प्रामाणिकता

वस्तुस्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन मे नयों का प्रयोग जैनदर्शन की मौलिक विशेषता है। अन्य दर्शनों में नय नाम की कोई चीब ही नहीं है; सर्वत्र प्रमाण की ही चर्चा है।

जैनदर्शन में तत्त्वार्थों के अधिगम के उपायो की चर्चा में प्रमाण और नय-दोनो का समानरूप से उल्लेख हैं।

अत यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि नय प्रमाण है या अप्रमाण। यदि अप्रमाण है तो उनके प्रयोग से क्या लाभ है? और यदि प्रमाण है तो प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो फिर उनके अलग उल्लेख की आबश्यकता नहीं और भिन्न है तो फिर नय प्रमाण कैसे हो सकते हैं, अप्रमाण ही रहे।

इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानिन्द इसप्रकार देते है 🗕

<sup>11</sup>नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः । स्यात्प्रमाणैकदेशस्त सर्वथाप्यविरोधतः।।<sup>२</sup>

नय न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है, किन्तु ज्ञानात्मक है, अत प्रमाण का एकदेश है – इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है।''

इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजी लिखते है —

"शकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाण से भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ, क्योंकि प्रमाण से भिन्न अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो - ऐसा तो सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी को प्रमाण न मानने पर अप्रमाणता अनिवार्य है; और अप्रमाण न मानने पर प्रमाणता अनिवार्य है, दूसरी कोई गति नहीं है।

इसका उत्तर देते हुए ग्रथकार कहते है कि प्रमाणता और अप्रमाणता के सिवाय भी एक तीसरी गति है। वह है प्रमाणैकदेशता—प्रमाण का एक-देशपता। प्रमाण का एकदेश न तो प्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का

१ 'प्रमाणनवैरधिगम' तत्त्वाधसृत्र, अध्याय १ सृत्र ६

२ तत्त्वार्धश्लोकवानिक नर्याथबरण, श्लोक १०

एकदेश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है; और न अप्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का एकदेश प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। देश और देशी में कथचित भेद माना गया है।"

'श्लोकवार्तिक' मे इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, वह इसप्रकार

휴:--

"स्वाधीनश्चायकत्वेन प्रवाणं नय इत्यसत् ।
स्वाधीनश्चायकत्वेन प्रवाणं नय इत्यसत् ।
स्वाधीकशानिषीतिलवाचो हि नयः स्मृतः।।४।।
नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंगः। कथ्यते यदा ।
नासमृद्धः समृत्रो वा समृत्रांगे ययोष्यते।।४।।
तन्त्रात्रस्य समृत्रत्वे शेवांशस्यासमृत्रता ।
समृत्रवहता वा स्यानत्वे च्वाऽस्तु समृत्रवत्।।६।।
यवांशितिन प्रवृत्तस्य जानस्येष्टा प्रमाणता ।
तत्वांशेष्वपि कित्र स्वाधित मानात्मव्यक्षे यदः।।७।।
तत्वांशिष्यपि निःशेषधर्माणा गृणतापती ।
व्ययांधिकनयस्यैव ध्याणारान्मुख्यकपतः।।६।।
धर्मधर्मिसमृतस्य प्रधान्यांच्या विदः।
धर्मधर्मिसमृतस्य प्रधान्यांच्या विदः।

स्व और अर्थ का निश्चायक होने से नय प्रमाण ही है – ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्व और अर्थ के एकदेश को जानना नय का लक्षण है।।४।।

बस्त् का एकदेश न तो बस्त् है और न अबस्त् है। जैसे—समृद्र के अश को न तो समृद्र कहा जाता है और न असमृद्र कहा जाता है। यदि समृद्र का एक अश समृद्र है तो शेष अश असमृद्र हो जायेगा और यदि समृद्र का प्रत्येक अश समृद्र है तो बहुत से समृद्र हो जायेंगे और ऐसी स्थिति मे समृद्र का ज्ञान कहाँ हो सकता है? ।।४-६।।

जैसी अशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले जान को प्रमाण माना जाता है, वैसे ही वस्तु के अश में प्रवृत्ति करने वाले अर्थात् जाननेवाले नय को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता, अत नय प्रमाणस्वरूप ही है? ।।७।।

उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अशी या धर्मी में उसके सब अश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अशी में मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की ही

९ इय्यस्वभावप्रकाशक नयवक, श्लोक ९० की व्याख्या, पृष्ठ २३१-२३२

२ नरबार्षश्लोकवार्तिक नर्याबवरण, श्लोक ४ मे ९

प्रवृत्ति होती है अर्थात् ऐसा अंशी द्रव्याधिकनय का विषय है; अतः उसका ज्ञान नय है। और धर्म तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मी और धर्मी दोनों को प्रधानरूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं।

अतः नय प्रमाण से भिन्न है।। =-९।।"

प्रमाण और नय का अन्तर स्पष्ट करते हुए धवलाकार लिखते हैं :"किं च न प्रमाणं नयः, तस्यानेकान्तविषयत्वात्। न नयः प्रमाणं,
तस्येकान्तविषयत्वात्। १

प्रमाण नय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विषय अनेकान्त अर्थात् अनेकधर्मात्मक बस्तु है और न नय प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उसका विषय एकान्त अर्थात अनन्तधर्मात्मक बस्त का एक अंश (धर्म) है।''

प्रमाणशास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य अकलंकदेव तो नय को सम्यक्-एकान्त और प्रमाण को सम्यक्-अनेकान्त घोषित करते हुए लिखते हैं ~

''सच्यगेकान्तो नय इत्युच्यते। सम्यग्नेकान्तः प्रमाणम्। नयार्पणावेकान्तो भवति एकनिश्चयप्रवणत्वात्, प्रमाणार्पणावनेकान्तो भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात्।२

सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगनेकान्त प्रमाण। नयविवका वस्तु के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त है और प्रमाणविवका वस्तु के अनेक धर्मों की निश्चयस्वरूप होने के कारण अनेकान्त है।"

प्रमाण सर्बनय-रूप होता है, क्योंकि नयवाक्यों में 'स्यात' शब्द लगाकर बोलने को प्रमाण कहते हैं। ' अस्तित्वादि जितने भी बस्तु के निज स्वभाव हैं, उन सबको अथवा विरोधी धर्मों को युगपत ग्रहण करनेवाला प्रमाण है और उन्हें गौण-मुख्य भाव से ग्रहण वाला नय है। '

प्रमाण और नय को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं:-

> "तत्त्वमनिर्वचनीयं शुद्धद्रव्यार्थिकस्य भवति मतम् । गजपर्ययवदुद्रव्यं पर्यायार्थिकनयस्य पक्षोऽयम्।।

१ जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ४१६

२ तत्त्वार्वराजवातिक, अध्याय १ सूत्र ६ ३ स्थावादमजरी इसोक २८, पष्ठ ३२१

४ वहश्रमणक (देवसेन-कत), गाया ७१

#### यविवमनिर्वचनीयं गुजपर्ययवस्तवेव नास्त्यन्यत् । गजपर्ययवद्यदिवं तदेव तस्त्वं तथा प्रमाजमिति।।

'तत्त्व अनिर्वचनीय हैं-यह शृद्धद्रव्यार्थिकनय का पक्ष है। 'द्रव्य गुण-पर्यायवान हैं-यह पर्यायार्थिकनय का पक्ष है। और 'जो यह अनिर्वचनीय है, वही गुण-पर्यायवान है, कोई अन्य नहीं और जो यह गण-पर्यायवान है. वही तत्त्व हैं-ऐसा प्रमाण का पक्ष है।''

यद्यपि इसप्रकार हम देखते हैं कि नय प्रमाण से भिन्न है, तथापि उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में वह प्रमाण के समान ही प्रमाण (प्रामाणिक) है।

जैनदर्शन की इस अनुपम कथनशैली को अग्रमाण समझकर उपेक्षा करना उचित नहीं है, अपितृ इसे भलीभाँति समझकर इस शैली मे प्रतिपादित जिनागम और जिन-अध्यात्म का रहस्य समझने का सफल यत्न किया जाना चाहिए। जैसा के पहले कहा जा चुका है कि इसके जोने बानी जैनदर्शन का मर्म समझ पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी सभव नहीं है।

# हन्त हस्तावलंबः

व्यवहरतानव स्याखद्यपि प्राक्षवच्या-

मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलंबः।

तदपि परममर्थं चिक्चमस्कारमात्रं

परविरहितमंत पश्यतां नैथ किञ्चित् ।।॥।।

थविष प्रथम पदवी में पैर रक्षनेवाले पुरुषों के लिए मर्पाई जबतक पुढस्कर की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक, धरे रे! विव्युवक) व्यवहात्मक को हस्तावतम्बत तुष्क नहां है, तथापि जो पुरुष चैत्य-चमत्कारमात्र, परद्रव्य के आंवों से रहित, परम-मर्थस्वरूप भगवान मात्मा को मन्तरङ्ग में सबलोकन करते हैं, उवकों श्रद्धा करते हैं, उचकों मुद्दा के आंवों होते हैं; उन्हें यह व्यवहार-मय किञ्चित्र भी प्रयोवनवान तहीं हैं।

– बारमस्याति (समयसार टीका), कलश ४

#### मुलनय : कितने २

जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर नयों के भेद-प्रभेदों का बर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया गया है। यदि एक स्थान पर दो नयों की चर्चा है तो दूसरी जगह तीन प्रकार के नयों का उल्लेख मिलता है। इसीप्रकार यदि तत्त्वार्थसूत्र में सात नयों की बात आती है । प्रवचनसार में ४७ नय बताये गए है। ?

'गोम्मटसार' व 'सन्मतितर्क' में तो यहाँ तक लिखा है :--

"जावविया वयणवहा तावविया चेव होंति नयवावा। १ जितने बचन-विकल्प है. जतने ही नयवाद हैं अर्थात नय के भेद हैं।"

'श्लोकवार्तिक' के 'नयविवरण' में श्लोक १७ से १९ तक आचार्य विद्यानीन्ट लिखते है कि नय सामान्य से एक, विशेष मे—सक्षेप मे दो, विस्तार में सात और अति विस्तार से सख्यात भेद बाले हैं।

धवलाकार कहते हैं कि अवान्तर भेदों की अपेक्षा नय असंख्य प्रकार के हैं। उनका मल कथन इसप्रकार है —

"एवमेत संक्षेपेण नयाः सप्तविधाः, अवान्तरभेदेन पुनरसंख्येयाः। र इसतरह सक्षेप में नय सात प्रकार के हैं और अवान्तर भेदों से असंख्यात प्रकार के समझना चाहिए।"

'सर्वार्थिसिद्धि' के अनुसार नय अनन्त भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की शक्तियाँ अनन्त हैं; अतः प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर नय अनन्त-विकल्परूप हो जाते हैं। <sup>y</sup>

प्रवचनसार में भी अनन्त नयों की चर्चा है। <sup>६</sup> नयचक भी उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयभृत

९ तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय १, सूत्र ३३ २ प्रवचनसार परिशिष्ट

३ (क) गोम्मटसार कर्मकाण्य गाचा ८९४

<sup>(</sup>स) सन्मतितर्कः कारिका ३. गांचा ४७

४ धवला, पुस्तक १, खाद १, बाग १, सूत्र १, पृष्ठ ९१

५ सर्वार्थीसद्धि, अध्याय १, सूत्र ३३ की टीका, पृष्ठ १०२

प्रवचनसार, परिशिष्ट

अनन्तधर्मात्मक बस्त । विस्तार तो बहत है, किन्त 'नयचक्र' और 'आलाप-पद्धति' में मलनयो की चर्चा इसप्रकार की गई है :--

''जिच्छ्यववहारजया मिलमभेया जयाज सब्वाजं ।

णिच्छयसाहणहेक पञ्जयबब्बत्थियं मणह।। १

सर्वनयों के मल निश्चय और व्यवहार - ये दो नय हैं। द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक - ये दोनो निश्चय - व्यवहार के हेत हैं।"

जन्म फुन्द का अर्थ इसप्रकार भी किया गया है -

"नयो के मलभत निश्चय और व्यवहार दो भेद माने गये हैं। उसमें निश्चयनय तो द्व्याश्चित है और व्यवहारनय पूर्यायाश्चित है - ऐसा समझना चाहिए।" २

नयचक्र के उक्त कथन में जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार को मलनय कहा गया है, वही दसरी ओर उसी नयचक्र मे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो को मलनय बताया गया है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो को मलनय बताने वाली गाथा इसप्रकार है .-

> "वो चेव य मुलजया अजिया वय्वत्य पज्जयत्थगया । अण्णे असंबसंखा ते तब्बेया मणेयव्या।।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक - ये दो ही मलनय कहे है. अन्य असख्यात-सख्या को लिए इनके ही भेद जानना चाहिए।"

इसप्रकार दो दिष्टियाँ सामने आती हैं। एक निश्चय-व्यवहार को मलनय बताने वाली और दसरी द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयो को मलनय बताने वाली।

दोनो दिष्टियो में समन्वय की चर्चा भी हुई है।

पचाध्यायीकार ने व्यवहार और पर्यायार्थिक नय को कर्थाचत एक बताते हए कहा है -

"पर्यायार्थिक नय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति। एकार्थो यस्माविह सर्वोऽप्यपचारमात्रः स्यात ।। \* पर्यायार्थिक कही या व्यवहारनय - इन दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि

१ (क) द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयश्वक गांचा १८२

<sup>(</sup>स) अलाप-पद्धति, गावा ३

२ आभार्यशिवसागर स्मृति ग्रम, पृष्ठ ५६९ ३ इब्यस्बभावप्रकाशक नयचक्र, गांचा १८३

४ पचाध्यायी प्रथम अध्यास जलोक ४२९

इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है, वह उपचारमात्र है।" नयचक्र की गाथा १८२ का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त अर्थ भी दोनों में समन्वय का ही प्रयास लगता है।

यद्यपि निश्चयनय को द्रव्याभित एवं व्यवहारनय को पर्यायाभित बताकर दोनो प्रकार के मूलनयों में समन्वय का प्रवास किया गया है, तथापि यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि निश्चय-व्यवहार इव्यापिक-पर्यायाधिक के पर्यायवाची नहीं हैं।

नयचक्र की गाथा १८२ में निश्चय-व्यवहार को सर्वनयों का मूल बताने के तत्काल बाद गाथा १८३ में द्रव्यार्थिक-पर्याधार्थिक को मूलनय बताने से ऐसा लगता है कि प्रथकार कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। यदि वे निश्चय-व्यवहार और द्रव्यार्थिक-पर्याधार्थिक को पर्यायवाची मानते होते तो फिर उन्हे अगली ही गाथा में मूलनयों के रूप में उनका पृथक उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी?

इस सदर्भ मे गाथा १८२ की दूसरी पॉक्त महत्त्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उममे वे द्रव्याधिक-पर्याग्याधिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहते है। यहाँ 'साधन' शब्द का अर्थ 'व्यवहार' किया जा रहा है, जो कि अनीवत नहीं है।

गाथा १८२-१८३ पर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि नयचक्रकार निश्चय-व्यवहार को तो मूलनय मानते ही हैं, साथ ही उनके हेतु होने से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो को भी मलनय स्वीकार करते हैं।

यहाँ पर द्रव्याधिकनय निश्चयनय का और पर्यायाधिकनय व्यवहारनय का हेत् है—ऐसा कहने के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि द्रव्याधिक-पर्यायाधिक दोनों ही नय निश्चय-व्यवहार—दोनों नयों के हेत् हैं। जिनागम में समागत अनेक प्रयोगों से हमारी बात सहज सिद्ध होती हैं, क्योंकि द्रव्याधिक के अनेक भेदों को अध्यात्म में व्यवहार कहा जाता है तथा पर्यायाधिक के अनेक भेदों का कही-कही निश्चय के रूप में भी कथन मिल जावेगा।

बस्तृत यह दो प्रकार की कथन-पद्धतियों के भेद है, इन्हे एक-दूसरे से मिलाकर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मुख्यतः अध्यात्म-पद्धति में निश्चय-व्यवहार शैली का प्रयोग होता है और आगम-पद्धति में इट्यार्थिक-पर्यायार्थिक शैली का प्रयोग देखा जाता है। यद्यपि ये दोनो शैलियाँ भिन्न-भिन्न हैं और इनके प्रयोग भी
भिन्न-भिन्नरूप में होते हैं, तथापि इनके प्रयोगों के बीच कोई विभाजन रेखा
खीचना सभव नहीं है, बयोंिक आगम और अध्यात्म व उनके अभ्यासियों में
भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। आगमाभ्यासी अध्यात्मी भी होते हैं। इसी
प्रकार अध्यात्मी भी जगमाभ्यास करते ही हैं। तथा ग्रंथों में भी इसप्रकार का
कोई पक्का विभाजन नहीं है। आगम-पंथों में अध्यात्म की और
अध्यात्म यथी में आगम की चर्चा पाई जाती है।

यद्यपि निश्चय-व्यवहार और द्रव्याधिक-पूर्यायाधिक प्रयायाची नही है, तथापि द्रव्याधिक निश्चयनय के और पर्यायाधिक व्यवहारनय के कुछ विकट अवश्य है।

उक्त सम्पूर्ण चर्चा के उपरान्त भी यह प्रश्न तो खडा ही है कि दो मलनय कौन है —निश्चय-व्यवहार या द्रव्याधिक-पर्यायार्थिक?

बहुत-कुछ विचार-विमर्श के बाद यही उचित लगता है कि अध्यान्म-शैली के मूलनय निश्चय-व्यवहार है और आगम-शैली के मूलनय दव्याधिक-पर्यायाधिक है।

'आलाप-पद्धति' <sup>१</sup> मे लिखा है -

"पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते। ताबन्मूलनयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च।

फिर भी अध्यात्म-भाषा के द्वारा नयों का कथन करते हैं। मूलनय दो हैं —निश्चय और व्यवहार।''

इस कथन से भी यह म्पष्ट होता है कि निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के नय है।

उक्त दोनो दृष्टियो को लक्ष्य में रखकर विचार करने पर मूलनय दो-दो के दो यगलो मे कुल मिलाकर चार ठहरते हैं .--

(क) १ निश्चय २ व्यवहार ।

(स) १ द्रव्यार्थिक २ पर्यायार्थिक।

लगता है कि द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को निश्चय-व्यवहार का हेत् कहकर ग्रथकार आगम को अध्यात्म का हेत् कहना चाहते हैं।

<sup>&</sup>quot;९ " आलाप-पद्धति, पुष्ट २२८ (यह लबुग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयश्वक्र' के अंत में मृदित हैं। उक्त पुष्ट संस्था इस ग्रंथ के अनुसार दी गई है। आगे भी इसी प्रति के आधार पर पृष्ट संस्था दी बाबेती।)

द्रव्याधिक-पर्यायाधिक आगम के नय हैं और निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के नय हैं, अतः यहाँ द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहने से यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है कि आगम अध्यात्म का हेतु है, कारण है साधन है।

आत्मा का साक्षात् हित करनेवाला तो अध्यात्म ही है, आगम तो उसका सहकारी कारण है—यही बताना उक्त कथन का उद्देश्य भासित होता है।

निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि मूलनय निश्चय-व्यवहार ही है, द्रव्याधिक-पर्यायाधिक को तो निश्चय-व्यवहार के हेतृ होने से मूलनय कहा गया है।

# -०-तस्य देशना नास्ति

प्रवृक्षस्य बोधनार्थं मुतीस्वराः वेशयन्त्रयसूतार्थम् । व्यवहारसेव केवलस्वति यस्तस्य वेशना नास्ति ।।६।। मारावक एवं सिहा यथा अवस्यनवर्गातर्त्तहस्य । व्यवहार एवं हि तथा निश्चयतां यात्यनिष्ठयकस्य ।।७।। व्यवहारितस्वयो यः प्रबृष्यतस्वेन भवति मध्यस्यः। प्राप्नोति वेशनायाः स एवं कलमविकसं शिष्यः।।६।।

ष्राचार्यदेव प्रज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए प्रभूतार्थ व्यवहारनय का उपदेश देते हैं, परन्तु जो केवल व्यवहारनय ही का श्रद्धान करता है, उसके लिए उपदेश नहीं है।

जिसप्रकार जिसने यथार्थ सिंह को नही जाना है, उसके लिए बिलाव (बिल्ली) ही मिहरूप होता है; उसीप्रकार जिसने निश्चय का स्वरूप नही जाना है, उसका व्यवहार ही निश्चयता को प्राप्त हो जाता है।

जो जीव ब्यवहारनय और निश्चयनय के स्वरूप को यथार्थरूप से जानकर पक्षपातरहित होता है, वही शिष्य उपदेश का सम्पूर्णफल प्राप्त करता है।

-- पुरवार्वसिद्धयुपाय, श्लोक ६-७-८

#### द्वितीय अध्याय निश्चय और व्यवहार

# निञ्चय-व्यवहार ः स्वरूप और विषय-वस्तु

दिगम्बर जैन समाज में निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित विषय हैं। नयों के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है, उसमें निश्चय और व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय और व्यवहार आज शास्त्रीय चर्चों के ही विषय नहीं रहे हैं, अपितृ उनके नाम पर पार्टियों भी बन गई है। शिविरों की चर्चा भी आज जन-साधारण के द्वारा निश्चय और व्यवहार के नाम से की जाने लगी है। यहाँ निश्चय वालों का शिविर लगा है, वहाँ व्यवहार वालों का —इसप्रकार की चर्चा करते लोग आपको कही भी मिल जावेंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो चर्चा कभी विद्वानों की गोष्टियों तक मे न होती थी, वह आज जन-जन की वस्तु बन गई है। इसका एकमात्र श्रेय यदि किसी को है तो वह श्री कानजी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयोगी जिगाम की इस बेहन प्रतिपादन-शीली को घर-घर तक पहुँचा दिया है।

यद्यपि निश्चय-व्यवहार की शैली मे निबद्ध जिनागम का अध्ययन, मनन और चर्चा आज सारा समाज करने लगा है-यह एक शुभ लक्षण है, तथापि एक अश्मे प्रवृत्ति भी इसके साथ पनपने लगी है। वह यह है कि यह कलहाप्रिय दिगम्बर जैन समाज पहिले से ही गाँव-गाँव में अपने व्यक्तिगत राग-द्वेषों के कारण गुटो में विभक्त है और निरन्तर किसी न किसी बात को लेकर लडता-झगडता रहा है। अब वे ही गुट निश्चय-व्यवहार के नाम पर भी लडने-झगडने लगे है और अपनी व्यक्तिगत कषायों को निश्चय-व्यवहार के नाम से व्यवत करने लगे हैं तथा कुछ निहत्त-स्वार्थी लोग निश्चय-व्यवहार की तास्विक चर्चा को सडको पर नाकर उत्तेजना फैलाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में सलान हो गए हैं।

जन-सामान्य तो अभी निश्चय-व्यवहार का सही स्वरूप समझ नही पाया है, अतः उन्हें भड़काने में इन्हें कभी-कभी और कही न्कही सफता भी मिल जाती है। समाज में शांति बनी रहे और निश्चय-व्यवहार-शैली में निवद्ध जिनागम का मर्म जन-जन तक पहुँच सके—इसके जिस्स निश्चय-व्यवहार नयों का स्वरूप सम्पूर्ण समाज समझे—यह बहुत जरूरी है। जिनागम की यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्विवाद प्रतिपादन-शैली व्यक्तिगत स्वार्थों और सामाजिक राजनीति में उलझकर उपेक्षित न हो जाये, तदर्थ जिनागम के परिप्रेक्य में इसका सप्रमाण गंभीरतम विवेचन अपेक्षित है। यही कारण है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

जिनागम में निश्चय-व्यवहार की अनेक परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं। नयचककार माइल्लध्वल लिखते हैं:-

"जो सियभेद्वयारं धम्माणं कुणइ एगवत्युस्स । सो ववहारो भणियो विवरीओ णिच्छ्यो होइ।।१

सा ववहारा आजया विवराओं जिल्ला हाई।।'
जो एक वस्तु के धर्मों में कथींचत् भेद व उपचार करता है, उसे
व्यवहारनय कहते हैं और उससे विपरीत निश्चयनय होता है।"

इसीप्रकार का भाव 'आलाप-पद्धति' मे भी व्यक्त किया गया है —-''अभेजनुपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चयः। भेबोपचारतया वस्त व्यवद्मित इति व्यवहारः।

अभेद और अनुपचाररूप से वस्तु का निश्चय करना निश्चयनय है और भेद तथा उपचाररूप से वस्त का व्यवहार करना व्यवहारनय है।"

पचाध्यायीकार इसी बात को इसप्रकार व्यक्त करते हैं :-

"लक्षणमेकस्य सतो यथाकथञ्चिद्यथा द्विधाकरणम् । व्यवहारस्य तथा स्थातवितरथा निश्चयस्य प्नः।।

जिसप्रकार एक सत् का जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहारनय का लक्षण है. उसीप्रकार इससे उल्टा निश्चयनय का लक्ष्ण है।"

पण्डितप्रवर आशाधरजी लिखते हैं :--

''कर्ताद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये । साध्यन्ते व्यवहारोऽसौ निश्चयस्तवभेदवृक्।।

जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्त्ता, कर्म, करण आदि कारकों को जीव आदि वस्तु से भिन्न बतलाता है, वह व्यवहारनय है तथा अभिन्न देखनेवाला निश्चयनय है।''

इसीप्रकार का भाव नागसेन के 'तत्त्वानुशासन' मे भी व्यक्त किया गया है :--

९ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गांचा २६४

२ पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय १, श्लोक ६१४

३ अनागारधर्मामृत, अध्याय १, श्लोक १०२

# "अभिन्नकर्तृकर्माविविषयो निश्चयो नयः । व्यवहारनयो भिन्नकर्तकर्माविगोचरः।।

जिसका अभिन्न कर्त्ता-कर्म आदि विषय हैं, वह निश्चयनय है और जिसका विषय भिन्न कर्त्ता-कर्म आदि है, वह व्यवहारनय है।''

'आत्मख्याति' में आचार्य अमृतचन्द्र ने जो परिभाषा दी है, वह इस प्रकार है —

#### "आत्मिश्रतो निश्चयनय पराश्रितो व्यवहारनयः ।°

आत्माश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं।"

भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहने वाले कथन भी उपलब्ध होते हैं।

अनेक शास्त्रों का आधार लेकर पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने निश्चय-व्यवहार का मागोपाग विवेचन किया है  $^3$ , जिसका मार इसप्रकार है -

- (१) सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं।
- (२) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है और उपचार से उक्त द्रव्या के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना व्यवहारनय है। जैसे—मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चयनय का क्यन है और थीं का सयोग देखकर थीं का घड़ा कहना व्यवहारनय का कथन है।
- (३) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उस ही का कहना निश्चयनय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है। <sup>६</sup>
- (४) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके आबों को व कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा निश्चयनय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। <sup>3</sup>

१ समयमार गाथा २७२ की 'जात्मस्थाति' टीका

२ (क) समयमार, गाथा १९ (स) पुरुषाधीसञ्जयपाय, इलोक ४ ३ मोक्समार्गप्रकाशक, पष्ट २४६ मे २४७

४ बही पष्ठ २४६-२४०

४ बारी, पृष्ठ २४९

६ बाही, पुष्ठ २ ४०

७ वहीं पण्टन्थ्

उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं —

- १ निश्चयनय का विषय अभेद है और व्यवहारनय का भेद।
- २ निश्चयनय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहारनय उपचरित।
- ३. निश्चयनय सत्यार्थ है और व्यवहारनय असत्यार्थ।
- ४ निश्चयनय आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहारनय पराश्रित।
- ५ निश्चयनय असयोगी कथन करता है और व्यवहारनय सयोगी।
- ६ निश्चयनय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणित हो, उसे उसी द्रव्य की कहता है; पर व्यवहारनय निमित्तादि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणित को अन्य द्रव्य तक की कह देता है।
- निश्चयनय प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र कथन करता है, जबिक व्यवहार अनेक द्रव्यो को, उनके भावो, कारण-कार्यादिक को भी मिलाकर कथन करता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार की विषय-वस्तु और कथन-शैली में मात्र भेर ही नहीं, अपितु बिरोध विखाई देता हैं, क्योंकि जिसे विषय-वस्तु को निश्चयनय अभेर अखण्ड कहता है, व्यवहार उसी में भेद बताने लगता है और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है, निश्चय के अनमार के कदािए एक नहीं हो सकती हैं।

जैसा कि समयसार में कहा है -

# "वयहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खल् एक्को।

ज द जिच्छ्यस्स जीवो देहो य कदा वि एक्कट्रो।। १

व्यवहारनय कहता है कि जीव और देह एक ही है और निश्चयनय कहता है कि जीव और देह क्दािंग एक नहीं हो सकते।"

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार मात्र एक अखण्ड वस्तु में भेद ही नहीं करता, अधितु वो भिन्न-भिन्न वस्तुओं में अभेद भी स्थापित करता है। इसीप्रकार निश्चय मात्र एक अखण्ड वस्तु में भेदों का निष्ध कर अखण्डता की ही स्थापना नहीं करता, अधितु वो भिन्न-भिन्न वस्तुओं मे व्यवहार द्वारा प्रयोजनवश स्थापित एकता का खण्डन भी करता है।

इसप्रकार निश्चयनय का कार्य पर से भिन्नत्व और निज में अभिन्नत्व स्थापित करना है तथा व्यवहार का कार्य अभेदबस्तु को भेद करके समझाने

१ समयसार, गांचा २७

के साथ-साथ भिन्न-भिन्न बस्तुओं के सयोग व तिन्निमित्तक संयोगीभावों का ज्ञान कराना है। यही कारण है कि निश्चयनय का कथन स्वाभित और व्यवहारनय का कथन पराधित होता है तथा निश्चयनय के कथन को सत्यार्थ-सच्चा और व्यवहारनय के कथन को असत्यार्थ-उपचिरत कहा जाता है।

उक्त उदाहरण में ही देखिए; जहाँ व्यवहारनय देह और आत्मा मे एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, वही निश्चयनय उससे स्पष्ट इन्कार कर रहा है। कह रहा है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। व्यवहार की टिष्ट संयोग पर है और निश्चय की दिष्ट असंयोगी तन्त्व

पर।

इसीप्रकार .-

"ववहारेणुविदस्सिव जाजिस्स चरित वंसणं जाणं । ज वि जाणं ज चरित्तं ज वंसणं जाजगो सद्यो।। १

ज्ञानी (आत्मा) के चारित्र, दर्शन, ज्ञान ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं; निश्चय मे ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है; ज्ञानी तो एक शढ़ जायक ही है।"

इसमें व्यवहारनय ने एक अखण्ड आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र के भेद करके समझाया है, किन्तु निश्चयनय ने सब भेदों का निषेधकर आत्मा को अभेद जायक स्थापित किया है।

व्यवहारनय ने समयसार की २७ वी गाथा मे पर से एकता बताई थी और ७ वी गाथा में एक आत्मा में भेद किये हैं तथा निश्चयनय ने २७ वी गाथा मे पर से भिननता स्थापित की थी और ७ वीं मे भेद का निषेध कर एकता स्थापित की है।

इसप्रकार व्यवहार का कार्य निज में भेद और पर से अभेद करके समझाना है और निश्चय का कार्य पर से भेद और स्व से अभेद करना है। यही इनके परस्पर विरोध का रूप है।

निश्चय-व्यवहार के सम्बन्ध में जो स्थित उक्त भेदाभेद सम्बन्धी है, वहीं स्थिति कर्त्ता-कर्मादि सम्बन्धी भेदाभेद की भी जाननी चाहिए।

जहाँ एक ओर व्यवहारनय से निमित्तादिक की अपेक्षा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कत्तादि कहा जाता है और निश्चयनय से 'मैं ही मेरा

१ समयसार गाचा ७

कर्त्ता-धर्त्ता' कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कर्त्ता-कर्म का भेद करना ही व्यवहार है, और इसप्रकार के भेद का निषेध निश्चयनय का कार्य माना गया है।

इसप्रकार निश्चय का कार्य अभिन्न कत्तां-कर्मादि षट्कारक के साथ-साथ कर्तां-कर्म के भेद का निषेध भी है तथा व्यवहार का कार्य जहाँ एक और कर्तां-कर्म का भेद करना है, वही दूसरी और भिन्न-भिन्न दब्यों के बीच कर्तां-कर्म का सम्बन्ध बताना भी है। इन सबका सोदाहरण विशेष विस्तार निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के कथन मे यथास्थान किया जावेगा।

इसप्रकार भेदाभेद सम्बन्धी निश्चय-व्यवहार में कर्त्ता-कर्मादि सम्बन्धी भेदाभेद भी आ जाता है।

निश्चय-च्यवहार की परिभाषा मे भेदाभेद विशेषणों के साथ 'उपचार' विशेषण का भी प्रयोग है। दो द्रव्यो की एकता सम्बन्धी जितने भी सयोगी कथन हैं, वे सब उपचरित ही तो है। देह और आत्मा को एक बताने बाला सयोगी कथन उपचरित व्यवहार ही तो है। एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के कारण-कार्यादिक मे भी इसप्रकार के कथन करना ये सब उपचरित कथन ही हैं।

'आत्माश्रित कथन निश्चय और पराश्रित कथन व्यवहार' वाली परिभाषाएँ भी इनमें घटित हो जाती हैं।

अब रही निश्चय को भृतार्थ-सत्यार्थ और व्यवहार को अभृतार्थ-असत्यार्थ कहने वाली बाता सो इसका आशय यह नहीं है कि व्यवहारत्य सर्वथा असत्यार्थ है, उसका विषय है ही नहीं। उसके विषयभृत भेद और संयोग का भी अस्तित्व है, पर भेद व संयोग के आश्चय से आत्मा का अनम्बन नहीं होता—इस अपेक्षा उसे अभृतार्थ कहा है।

निश्चयनय का विषय अभेद-अखण्ड आत्मा है, उसके आश्रय से सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि उसे भूतार्थ कहा है। समयसार में कहा है:—

"भूवत्थमस्सिवो खलु सम्माविट्ठी हवदि जीवो।।१९।।

जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से सम्यग्दृष्टी है। " इसके सम्बन्ध में श्री कानजी स्वामी के विचार भी द्रष्टव्य हैं :— "जिनवाणी स्याद्वादरूप है, अपेक्षा से कथन करनेवाली है; अत. जहाँ जो अपेक्षा हो, वहाँ वही समझना चाहिए। प्रयोजनवश शुद्धनय को मुख्य करके सत्यार्थ कहा है और व्यवहार को गौण करके असत्य कहा है। विकाली, अभेद शुद्धह्य की दृष्टि करने से जीव को सम्यव्धान होता है। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए विकालीद्वय को अभेद कहकर मुतार्थ कहा है और पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए उसे गौण करके असत्यार्थ कहा है। आत्मा अभेद, त्रिकाली, धृब है; उसकी दृष्टि करने पर भेद दिखाई नहीं देता और भेदवृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती; इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा है। अतन्य जानकार के जानकार करने का जीविकस्य सम्यव्धान जीव को हुआ नहीं है। ऐसे सम्यव्धान को प्राप्त करने का प्रयोजन सिद्ध करनो है, इसने शुद्धायक को मुख्य करके स्त्यार्थ कहा है और पर्याय तथा भेद को गौण करके व्यवहार कहकर उसे असत्यार्थ कहा है और

'यहाँ कहते है कि त्रिकाली अभेददृष्टि में भेद विखाई नहीं देते - इससे उसकी दृष्टि में भेद अबिवदामान, असत्यायं ही कहा जाता है। किन्तु ऐसा समझना कि भेदरूप कोई बन्तु नहीं है, द्रव्य में गुण है निहीं, एयाये हैं ही नहीं, भेद हैं ही नहीं। आत्मा में अनन्त गुण है, वे सब निर्मल हैं। दृष्टि के बिषय में गुणों का भेद नहीं है, किन्तु अन्दर वस्तु में तो अनन्त गुण है। भेद सर्वथा कोई बस्तु ही नहीं है - ऐसा माना जाय तो जैसा बेदान्त मतवाले भेदरूप अनित्य को देखरू अबस्तु मायास्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्धक्तम को वस्तु कहते हैं, ऐसा उहरे तथा इससे सर्वथा एकान्त शुद्धनय के पक्षरूप मिथ्यानुष्टि का ही प्रस्ता प्राप्त होता।

"माटी के घडे को धीं का घडा कहना व्यवहार है, इसलिए व्यवहार हाँठ हैं, क्योंकि घडा धी-मय नहीं हैं, किन्तु माटी-मय है। उसीप्रकार द्वय्य को निरुचय और पर्याय को व्यवहार –और यह व्यवहार भी के घडे की भीति झूठा है—ऐसा नहीं हैं, क्योंकि जिमप्रकार घडा धी-मय नहीं हैं, उसीप्रकार पर्याय हों ही नही-यह बात नहीं है। पर्याय अस्तिस्पर्य है। पर्याय को व्यवहार कहा है, पर वह नहीं हो—यह बात नहीं है। रागध्याय अस्दुमृतव्यवहारनय का विषय है। इन पर्यायों को अभूतार्थ कहा है-इस कारण वे पर्यायें हैं ही नहीं, भी के घडे के समान झूठी हैं—ऐसा नहीं है। शायिक आदि चार मांबों को परहव्य

१ प्रबंधनरत्नाकर (हिन्दी), भाग १, पृष्ठ ५४=

<sup>·</sup> प्रवचन रत्नाकर (हिन्दी), भाग १, पृष्ठ १४७

और परभाव कहा—इससे वे पयोंगें हैं ही नहीं, झुठी हैं—ऐसा नहीं है। घडा कुम्हार ने बनाया है—ऐसा कहना जैसे झुठा है, उसीप्रकार अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा, अत: ये पयोंगे भी झुठी हैं—ऐसा नहीं है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि पर्यायनय के विषय है; अत: वे व्यवहारनय से भूतार्थ हैं। पर्याय नहीं है—ऐसा नहीं है।

द्रव्यार्थिकनय से पर्याय को अभूतार्थ कहा, अतः पर्यायें हैं ही नहीं—ऐसा नहीं है। किन्तु निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गीण करके व्यवहार कहकर बहां से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हे असत्यार्थ कहा है। इससे ऐसा मानना कि पर्यायें हैं ही नहीं, ठीक नहीं है। जिसप्रकार भी का घडा बाला व्यवहार ह्या है, उसीप्रकार मार्थ व्यवहार झूटा है—यह मानना ठीक नहीं है। नयों का कथन जहां जैसा हो, बहां बैसा समझना चाहिए। यदि ठीक तरह से न सम्योग तो बियानिया हो आवारी।

समयसार की १४ बी गाथा की टीका में भी व्यवहारनय के विषय बढ़-पूष्टादि भावों को व्यवहार में भूतार्थ और निश्चय से अभूतार्थ कहा गया है। तारुपर्य यह है कि व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ न कहकर कर्थीचत् असत्यार्थ कहा है।

व्यवहारनय को सर्वथा असत्याथं माननेवालों को नियमसार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमें यह कहा है कि सर्वज भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने पर केवली भगवान का पर को जानना असत्यार्थ ठहरेगा और सर्वमान्य सर्वजता ही सकट में पड जावेगी।

इसीप्रकार व्यवहार को सर्वथा सत्य माननेवालो को भी समयसार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमे व्यवहारनय से जीव और शारीर को एक कहा गया है। <sup>2</sup>

यदि जीव और शरीर को एक कहने वाले कथन को प्रयोजनवश किया गया कथन मानकर सर्वथा सत्य मान लिया जाए तो मिष्यात्व हुए बिना नही रहेगा। छहडाला में तो देह और आत्मा को एक मानने वाले को स्पष्टरूप से मिष्यादृष्टि लिखा है –

१ आत्मधर्म गुजराती, वर्ष ३६, अक ३ (४३१), पृष्ठ १३

नियमसार, गाचा १६'

३ समयसार, गाचा २७

# "देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्त्व मुधा है।"

देह और जीव को एक माननेवाला बहिरात्मा है, वह तत्त्व के बारे में मर्ख है अर्थात मिथ्यादिष्ट है।''

अतः यह जानना चाहिए कि व्यवहारनय के उक्त दोनो ही कथन प्रयोजनवश किये गए सापेक्ष कथन हैं, अतः कथींचत् सत्यार्थ और कथींचत् असत्यार्थ हैं।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि वह कौनसा प्रयोजन आ पडा था कि व्यवहारनय को ऐसी अमंबद्ध बाते कहनी पडी। इनमें असबद्धता इस कारण प्रतीत होती है कि एक कथन तो सर्वज्ञता पर ही कुठाराधात करता प्रतीत होता है और दूसरा कथन शरीर और आत्मा को एक बताने वाला होने से मिथ्यात्व का पोषक प्रतीत होता है।

कंबली भगवान का पर को जानना व्यवहार है-इस कथन का प्रयोजन तो यह बताना रहा है कि कंबली भगवान जिसप्रकार स्वयं को स्वयं में लीन होकर जानते है, उसप्रकार पर को उसमें लीन होकर नही जानते। उसे मात्र जानते हैं उसमें लीन नहीं होते।

जैसा कि 'परमात्मप्रकाश' (अध्याय १, गाथा ५२ की टीका) में स्पष्ट किया गया है —

"प्रश्न :--यदि केवली भगवान व्यवहारनय से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहारनय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी होओ, परन्त् निश्चयनय से नहीं?

उत्तर: -जिसप्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते है, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, इसकारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। यदि स्वद्रव्य की भाँति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होने के कारण। यरिक्य सुख इख को जानने से स्वय सुखी-दुखी और परकीय राग-द्वेष को जानने से स्वय रागी-देषी हो गये होते और इसप्रकार महत्-दशण प्राप्त होता।"

इस सन्दर्भ मे आचार्य जयसेन का कथन भी मन्नीय है, जो कि इसप्रकार है :--

प्रश्न :-सौगतमतवाले (बौद्धजन) भी सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते हैं, तब आप उनको दूषण क्यों देते हैं? क्योंकि जैनमत मे भी परपदार्थों का जानना व्यवहारनय से कहा जाता है।

१ छहडाला, दूसरी डाल

उत्तर :-इसका परिहार करते हैं। सौगत आदि मतो में, जिसप्रकार निष्ठचय की अपेक्षा व्यवहार झुठ है, उसीप्रकार व्यवहाररूप से भी वह सत्य नहीं है। परन्तु जैनमन में व्यवहारत्य यद्यिप निष्ठचय की अपेक्षा मृथा (झूठ) है, तथापि व्यवहाररूप से वह सत्य है। यदि लोकव्यवहाररूप से भी उसे सत्य न माना जाए तो सभी लोकव्यवहार सिध्या हो जाएगा; और ऐसा होने पर अतिप्रसर्ग दोष आयेगा। इसलिए आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता-देखता है, पर निष्ठचयनय से केवल आत्मा को ही। 1''

तथा आत्मा और शरीर को एक बतानेवाले व्यवहार कथन का प्रयोजन यह रहा है कि जगत शरीर के सयोग में रहे जीब को भी जाने, अन्यथा निर्जीब भस्म की भौंति सजीब शरीर को भी मसल देगा। जीवो को द्रव्यहिंमा से बचाना इस कथन का उत्तेश्य रहा है।

जैसा कि आत्मख्याति में कहा गया है -

"परन्तु यदि ब्यवहारनय न बताया जाये तो परमार्थ से (निश्चयनय से) शरीर में जीव को भिन्न बताया जाने पर जैसे भन्म को ममल देन स हिसा का अभाव है: उसीप्रकार तस-स्वादर जीवों को नि शकतया मसल देने-कृचल देने (घात करने) में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण वध का ही अभाव सिद्ध होगा।

यदि व्यवहारनय कथचित् भृतार्थ है और कथचित् अभृतार्थ, तो फिर निश्चय-व्यवहार की परिभाषाओं में भृतार्थ को निश्चय और अभृतार्थ को व्यवहार क्यों कहा गया है?

इसका कारण भी एक प्रयोजनिवशेष रहा है और वह यह कि निश्चयमय के आश्रय से मुक्ति की प्रांग्त होती हैं और व्यवहारनय के आश्रय से नहीं। जिसके आश्रय से मुक्ति हो, वह प्रताय और जिसके आश्रय से मुक्ति न हो, वह अभुतार्थ हैं। निश्चय को भुतार्थ और व्यवहार को अभुतार्थ कहने में यही दृष्टि रही है। जिनवाणी में व्यवहारनय को स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह किन्ही-किन्ही को और कभी-कभी प्रयोजनवान होता है और अभुतार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय से मुक्ति की प्रांप्त नहीं होती।

आचार्य जयसेन ने समयसार की ११ वी गाथा के अर्थ मे भी

९ जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, पृष्ठ ४६३

२ समयसार, गामा ४६ की टीका

व्यवहारनय को भूतार्थ और अभूतार्थ कहा है। उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ दो प्रकार से किया है। दसरा अर्थ इसप्रकार है .—

''दूसरे व्याख्यान से, व्यवहारनय अभूतार्थ है और भूतार्थ भी कहा गया है। मात्र व्यवहारनय दो प्रकार का नहीं कहा गया है अपितु 'दु' शब्द से निश्चयनय भी दो प्रकार का जानना चाहिए। भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से व्यवहारनय दो प्रकार का है और शृह्विनश्चय और अशृह्विनश्चय के भेद से निश्चयनय भी दो प्रकार का हआ—इसप्रकार चार नय हए।''

यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य जयसेन, आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा किये गए अर्थ को, जिसमे कि निश्चयनय को भृतार्थ और व्यवहारनय को अभृतार्थ कहा गया है, मुख्यरूप से स्वीकार कर रहे हैं। साथ हो दूमरे व्याख्यान से अर्थात् 'दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि' कहकर उक्त अर्थ करते हैं।

दूमरे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वे व्यवहार के तो भूतार्थ-अभूतार्थ भेद करते हैं, पर निश्चय के भूतार्थ-अभूतार्थ भेद न करके शृद्ध-अशृद्ध भेद करते हैं। इससे निश्चयनय को अभूतार्थ कहने में जो सकोच उन्हें हुआ है, वह स्पष्ट हो जाता है।

यदि निश्चय के भूतार्थ-अभूतार्थ भेद भी किये जाते तो भी कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अध्यान्म में अश्रुद्धनय को व्यवहार भी कहा है। इस कारण शुद्धनिश्चय अर्थात् निश्चय भूतार्थ और अशुद्धनिश्चय अर्थात् व्यवहार ही अभुतार्थ प्रतिफलित होता।

निश्चय के कथन का वास्तिवक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले—इस दृष्टि से यद्यीप व्यवहार को भी कथींचत सत्यार्थ कहा गया है, तथापि इसका आशय यह भी नहीं कि उसे निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर उपादेय मान ले। उसकी जो वास्तिवक स्थिति है, उसे स्वीकार करना चाहिए।

इस सन्दर्भ में पिण्डत टोडरमलजी ने साफ-साफ लिखा है: — "ज्यवहारनय स्वद्रय-परद्वय को व उनके भावों को करण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है; सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है; इसलिए उसका त्याग करना। तथा मिश्यवनय उन्हीं को यथावत निरूपण करना है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है: सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है; इसलिए उसका श्रद्धान करना।

यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है. सो कैसे?

समाधान :-जिनमार्ग में कहीं तो निश्चयनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है'-ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहारानय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे 'ऐसे है नहीं, निमत्ताद की अपेक्षा उपचार किया है'-ऐसा जानना। इसप्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का यहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर 'ऐसे भी है, ऐसे भी हैं-इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है।'

यदि जिनागम में दोनो नयों को एक-सा ही उपादेय कहना अभीष्ट होता तो फिर व्यवहारनय को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी? उसे अभतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है: तो फिर जिनवाणी मे उसका उल्लेख ही क्यों है?

इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन भी सभव नहीं है।

पचाध्यायीकार ने स्वय इसप्रकार का प्रश्न उठाकर उत्तर दिया है, जो इसप्रकार है  $\dot{-}$ 

"तस्मान्न्यायानत इति व्यवहारः स्याप्रयोऽप्यश्नार्थः । केवलमन्त्रवितारस्तस्य च पिय्यावृशो हतास्त्रेषं ।। नन् वैवं वेशियमावादरणीयां नयो हि परमार्थः । किमिक्नकन्त्रवारित्वावृ व्यवहारेण तथाविष्ठेन यतः।। वैवं यतो बलाविष्ठ विप्रतिपत्तौ च संशयापत्तौ । वस्तुविचारे यदि वा प्रमाणमुण्यालिय तज्जानम्।। तस्मावाभयणीयः केचाञ्चित् त नयः प्रसंगत्वात् । अपि सविकल्यानामिव न श्रेषा विकल्यानाम्। तस्मावाभयणीयः केचाञ्चित् त नयः प्रसंगत्वात् । अपि सविकल्यानामिव न श्रेषा विकल्यानाम्। तस्मावाभयणीयः केचाञ्चित् न स्वात् । विश्वतिपत्तिनिद्यासे वस्तुविचारण्य निश्वयाविति चेत् ।।

नैवं यतोऽस्ति भेवोऽनिर्वचनीयो नयः स परमार्थः । तस्मातीर्थीस्थतये भेयान् कश्चित् स वाववृकोऽपि।। १

इसलिए न्यायबल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहारनय अभूतार्थ है और जो केवल उस व्यवहारनय का अनुभव करने वाले हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं और इसलिए वे पथभ्रष्ट हैं।

शंका: --यदि व्यवहारनय अभूतार्थ है तो नियम से निश्चयनय ही आदर करने योग्य है, क्योंकि व्यवहारनय ऑकिञ्चित्कर है; अत अपरमार्थभत उससे क्या प्रयोजन है?

समायान : - यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और सन्देह होने पर या वस्तृविचार के समय जो ज्ञान दोनों नयों का आश्चय लेकर प्रवृत्त होता है, वह प्रमाण माना गया है। हासीलए सुसावश किन्ही को व्यवहारनय का आश्चय करना योग्य है। किन्तु वह सबिकल्य ज्ञानवालों के समान निर्विकल्य ज्ञानवालों के लिए उपयोगी नहीं है।

शंका:-अपने अभीष्ट की सिद्धि एक ही नय से क्यो नही हो जाती, क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चयनय से ही हो जाएगा, इसलिए व्यवहारनय के मानने की क्या आवश्यकता है?

समाधान :-ऐसा नही है, क्योंकि दोनों नयो में भेद है। वास्तव मे निश्चयनय अनिर्वचनीय है, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए वाबदक व्यवहारनय का होना श्रेयस्कर है।

्यद्यपि यहाँ व्यवहारनय को 'वावदूक' जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादक माना है तथापि जसकी जपयोगिता स्वीकार की गई है।

आचार्यकल्प पo टोडरमलजी ने मोक्षमार्गप्रकाशक मे इसीप्रकार का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समयसार ग्रन्थ का आधार लेकर दिया है, तथा स्वय ने भी बहुत अच्छा रमण्टीकरण किया है, जो मृलत पठनीय है। उसका काठ आवश्यक अशा इसप्रकार है —

"फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश जिनमार्ग में किसलिए दिया? एक निश्चयनय ही का निरूपण करना था। समाधान:-ऐसा ही तर्क समयसार में किया है। बहाँ यह उत्तर दिया है -

समाधानः - एसा हा तक समयसार में किया है। वहां यह उत्तर दिया है जह ज वि सक्कमजरूजो अजरुजजासं विणा वु गाहेवुं। तह ववहारेज विणा परमत्यवदेसणमसक्कं। १६६।।

१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय १, श्लोक ६३६ सं६४१

वायदुक=बातृनी बकवादी, अच्छा बोलने वाला, बक्ताः (संस्कृत शब्दार्थ-कौस्तुत्र, पृष्ठ ९०४४)

अर्थ:—जिसप्रकार अनार्य अर्थात् म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने मे कोई समर्थ नहीं है; उसीप्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है; इसलिए व्यवहार का उपदेश है।

तथा इसी सुत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि :-

#### व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः।

इसका अर्थ है —इस निश्चय को अगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं; परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है।

प्रश्न :-व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? और व्यवहारनय कैसे अगीकार नहीं करना? सो कहिये।

समाधान :—निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यो से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न स्वयंति इत्तर है, उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे उसीप्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाये; इसिलए उनको व्यवहारनय से शारीरादिक परद्रव्यो की सापेक्षता द्वारा नर-नारक-पृथ्वीकायादिक्ष्प जीव के विशेष कियो; तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है -इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की परिचान हुई।

अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुण-पर्यायरूप जीव के विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है; इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहिचान हुई।

तथा निश्चय से बीतरागभाव मोक्षमार्ग है, उसे जो नहीं पहिचानते; उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाये। तब उनको व्यवहारनय से, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्वय्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा इत, हील, सयमादिरूप बीतरागभाव के विशेष बतलाये; तब उन्हें बीतरागभाव की पहिचान हुई।

इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना।

तथा यहाँ ब्यंवहार से नर-नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव-पुद्गल के संयोगरूप है। वहाँ निश्चय से जीवद्रव्य भिन्न हैं, उसही को जीव मानन। जीव के संयोग से शरीरादिक को भी उपचार से जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थ से शरीरादिक जीव होते नहीं —ऐसा ही श्रद्धान करना।

तथा अभेद आत्मा में ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हे भेदरूप ही नहीं

मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किये है। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसही को जीवबस्तु मानना। सज्ञा-सख्यादि से भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं, परमार्थ से भिन्न-भिन्न हैं नहीं—ऐसा ही श्रद्धान करना।

तथा परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से ब्रत-शील-सयमादिक को मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्षमार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्यय का ग्रहण-त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता-हत्तां हो जाये। परन् कोई द्रव्य किसी द्रव्य के आधीन है नहीं; इस्लिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोडकर बीतरागी होता है; इसलिए निश्चय से बीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है। बीतराग भावों के और बतादिक के कर्जावित कार्य-कारणपना है, इसलिए बतादिक को मोक्षमार्ग कहा सो कथनमात्र ही है; परमार्थ से बाह्यकिया मोक्षमार्ग नहीं है—ऐसा ही श्रद्धान करना।

इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहारनय का अंगीकार नहीं करना -- ऐसा जान लेका

यहाँ प्रश्न है कि व्यवहारनय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है?

समाधान: --आप भी जबतक निश्चयनय से प्ररूपित वस्तु को न पिहचाने तबतक व्यवहारमागं से वस्तु का निश्चय करे; इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहार को उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे नव तो कार्यकारी हो, परन्तु यदि निश्चयवतु व्यवहार को भी सत्यभूग मानकर 'वस्तु इमप्रकार ही हैं '-ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाये।'

निश्चय और व्यवहारनय के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है, वह विषयगत है। अनेकान्तात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्मयुगल पाये जाने हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का और दुमरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है।

जिस दृष्टि में निश्चय-व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते है, उसी दृष्टि से वे एक-दूसरे के पुरक भी हैं। कारण कि बस्तु जिन विरोधी धर्मों को नव्य धारण किए हुए है, उनमें से एक का कथन निश्चय करते नेए का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनो नय एक पक्ष को ही विषय करने नए तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जावेगा। अत. बस्तु के सम्पूर्ण प्रकाशन एव

१ मोक्षमानप्रकाशक, पष्ठ २४१-२४३

प्रतिपादन के लिए दोनों नय आवश्यक हैं, अन्यथा बस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पावेगा।

जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध है, वहीं दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध भी है।

निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उसका प्रतिपादक है। इसीप्रकार व्यवहार निषेश्च है और निश्चय उसका निषेशक है।

समयसार में कहा है -

<sup>''</sup>एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाज जिच्छ्यजएण । जिच्छ्यजयासिदा पुज मुजिजो जावंति जिब्बाणं।।<sup>९</sup>

इसप्रकार निश्चयनय द्वारा व्यवहारनय निषद्ध हो गया जानो। निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं।"

इस सम्बन्ध मे पचाध्यायीकार के विचार भी द्रष्टच्य हैं, जो इसप्रकार हैं व्यवहार: प्रतिवेध्यस्तस्य प्रतिवेधकश्च परमार्थ: ।

व्यवहारः प्रात्पेध्यस्तस्य प्रात्पेध्यस्य वाच्यः स्थात्।।

व्यवहारः स यथा स्यात् सब् ब्रद्धं क्रानबांश्च जीवो वा । नेत्येतावन्मात्रो भवति स निश्चयनयो नयाधिपतिः।। २

व्यवहारनय प्रतिषेध्य (निषेध करने योग्य) है और निश्चयनय उसका प्रतिषेधक अर्थात् निषेध करने वाला है। अत<sup>्</sup>व्यवहार का प्रतिषेध करना ही निश्चयनय का वाच्य है।

जैसे, द्रव्य सट्रूप है और जीव ज्ञानवान है-ऐसा कथन व्यवहारनय है और 'न' इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चयनय है, जो कि सब नयों में मुख्य है, नयाधिपति है।"

जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है? जहाँ एक ओर यह बात है; वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि यदि निश्चय-व्यवहार में विरोध नहीं है तो फिर निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों करता है?

गम्भीरता से विचार करें तो इसमें अनुचित लगने जैसी कोई बात नहीं है: क्योंकि इसप्रकार की स्थिनियाँ लोक में भी देखने में आती हैं।

Gerc Territ Vitercutte P

२ पंचाध्यायी, प्रवम अध्याय १, श्लोक १९८-१९९

शातरज के दो खिलाड़ी हैं। उन्हें आप मित्र कहेंगे या विरोधी? वे परस्पर पूरक भी हैं और प्रतिद्वन्दी भी। पूरक इसिनए कि दूसरे के बिना खेल ही नहीं हो सकता; प्रतिद्वंदी बिना खेले किससे? अत. शतरंज के खेल में प्रतिद्वी पूरक ही तो है। जब वह प्रतिद्वन्दी है, तो विरोधी ही है; क्योंकि बिरोधी ही तो प्रतिद्वन्दी होता है। पूरक होने से मित्र भी है, क्योंकि मित्र ही तो आपस में खेलते हैं, शत्रुओं से खेलने कीन जाता है?

इसप्रकार हम देखते हैं कि शतरज के दो खिलाडी परस्पर मित्र भी हैं और विरोधी भी।

आप कह सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ हमारा मित्र भी हो और शत्रु अर्थात् विरोधी भी। पर अपेक्षा ध्यान में रखकर गहराई से विचार करेंगे तो सब-कुछ स्पष्ट हो जावेगा।

जीवन में वे दोनों भित्र ही नहीं, घनिष्ठ भित्र हैं। उनमें ऐसी भित्रता देखी जा सकती है कि एक दूसरे के पीछे जान की भी बाजी लगा सकता है; पर खेल में प्रतिद्वन्द्वी - विरोधी - शात्र भी ऐसे कि चाहे जान चली जाए, पर सामने वाले के बादशाह को शाह दिये बिना न मानेंगे; प्यादे को ही नहीं, वजीर को भी मारे बिना न रहों। जीवन में वे एक दूसरे को क्षाम कर सकते हैं, पर खेल में नहीं; खेल में तो उसे हराने की निरन्तर जी-जान से केशिशा करते हैं। न करें ती फिर खेल में वह आनन्द न आवेगा जो आना चाहिए।

खेल में खेल के प्रति ईमानदार, खेल के पक्के और जीवन में जीवन के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के जैसे दो खिलाड़ी होते हैं. वैसे जिनवाणी में भी दोनों नय अपने-अपने विषय के पक्के हैं। जिसका जो विषय है, उसे वे अपना-अपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के कारण वे परस्पर विरोधों भी हैं और सम्मक्-भृतजान के भेद होने से अभिन्न साथी भी। दोनों ही अपने कम के पक्के हैं, अपने-अपने काम पूरी ईमानदारी से बख्बी निभाते हैं।

व्यवहार का काम भेद करके समझाना है, संयोग का भी ज्ञान कराना है; सो वह अभेद - अखण्ड बस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का जान कराता है; पर भेद करके भी वह समझाता तो अभेद — अखण्ड को ही है, संयोग से भी समझाता अस्पीग तत्त्व को ही है; तभी तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा जाता है। यदि वह अभेद, अखण्ड, असंयोगी तत्त्व को न समझावे तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कीन कहे?

और निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है; निषेध करके

अभेद, अखण्ड, असंयोगी तत्त्व की ओर ले जाना है। यही कारण है कि वह अपने बिरोधी प्रतीत होने वाले अभिन्न-भिन्न व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से निषेध कर देता है। साथी समझकर किनित्त मात्र भी दया नहीं दिखाता; यदि दिखावे तो अपने कर्त्तव्य का पालन कैसे करे?

यदि वह व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मानुभृति की प्राप्ति के लिए ही तो यह सब प्रयास है। व्यवहार तो हमारा मित्र है, उसका निषेध कैसे करें?'-पदि इस विकल्प में उलझ जावे तो फिर उसका भूतार्थपना ही नहीं रहेगा।

निश्चय व्यवहार का निषेध कोई द्वेष के कारण थोडे ही करता है, वह निषेध्य है, इसलिए निषेध करता है। उसकी सार्थकता निषेध में है। उसका प्रयोग भी साबन की भाँति निषेध के लिए ही होता है।

जिसप्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नहीं होता और साबुन लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता; साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता है। साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्थकता ही लगाकर धो डालने मे है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने आपके कपड़े को साफ कर दिया तो अब उसे भी क्यों निकालने हो?

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता और व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है और निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध आवंश्यक है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो बस्तृ हमारी समझ में नहीं आवेगी, यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो बस्तृ प्राप्त नहीं होगी।

व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी में प्रयोजन से ही किया गया है और निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है। जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्या करता है?

कहा भी है -

# "प्रयोजनमन्दिवश्य मंदोश्रीप न प्रवर्तते।

प्रयोजन के बिना तो मन्द से मन्द बृद्धि श्री प्रवृत्ति नहीं करता, फिर बद्धिमान लोग तो करेंगे ही क्यों?"

समस्त जिनवाणी ही एक आत्मप्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। इसी

उद्देश्य से निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद-प्रतिपादक एवं व्यवहार और निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध माना गया है।

यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए सा है, तथापि निश्चयरूप अभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा प्रतिपादन करने बाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी-सा नहीं लगता; क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है न? किन्तु जब निश्चय अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निर्देयना से निश्चे करता है तो जगत को खटकता है; क्योंकि व्यवहार का निश्चय-प्रतिपादकत्व और अभूतार्थत्व - ये दोनों एक साथ जगत के गले आसानी से नहीं उतरते।

जब व्यवहार निश्चय अर्थात् भूतार्थं का प्रतिपादक है तो फिर स्वय अभृतार्थं कैसे हो सकता हैं? यदि स्वय अभूतार्थं है तो वह भूतार्थं (निश्चय) का प्रतिपादन कैसे कर सकता हैं? अर्थात् अभृतार्थं व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय भतार्थं कैसे हो सकता हैं?

दूसरे, जब व्यवहारनय निश्चयनय का प्रतिपादन करता है तो फिर निश्चयनय उसका निषेध क्यों करता है? अपने प्रतिपादक का निषेध करना कहाँ तक उचित है? निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को स्थापित करें और अपना काम हो गये एउ से अस्पार्थ कहकर निषेध कर दे—यह कुछ ठीक नहीं लगता। यदि वह असत्यार्थ है तो उसकी स्थापना क्यों? और यदि सत्यार्थ है तो फिर उसका निषेध क्यों?

ये कुछ प्रश्न हैं, शकाए हैं; जिनका उत्तर जगत चाहता है। जब तक ये प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त नहीं होगा, तब तक गरणी सलझने वाली नहीं है।

इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का अभाव भी निश्चय-व्यवहार संबंधी वर्तमान द्वन्द्व का एक कारण है। इसलिए यहाँ इस विषय को विस्तार से सोदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम की मींगी भी बादाम कही जाती है तथा छिलके सहित मींगी को तो बादाम कहा ही जाता है।

इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है, वह तो वस्तृत: मींगी ही है। हमारी दृष्टि में तो वही महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उससे ही सधता है। बादाम का छिलका व बादाम का पेड़ हमारे लिए साक्षात् किसी काम के नहीं। बादाम की मींगी प्रयोजनमृत होने से हमारे लिए मृतार्थ है और छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत होने से अर्थात् साक्षात् प्रयोजनभूत न होने से अभूतार्थ हैं।

उसीप्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति के लिए शृद्धातमा का अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है, अत. शृद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजन भूत हुआ; इसीलिए शृद्धात्मा को विषय करने वाला निश्चयन्य भूतार्थ है। संयोग व संयोगीभावादि के अनुभव से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध न होने से वे अप्रयोजनभूत ठहरे। इसीकारण उन्हें विषय बनानेवाला व्यवहारनय भी अभूतार्थ कहा गया है।

'भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं –इसके अनुसार मींगी निश्चय-बादाम हुई तथा छिलका और पेड व्यवहार-बादाम कहलाय।

इसी बात को यदि और अधिक स्पष्ट करे तो कथन इसप्रकार हागा —िनश्चय में मीगी को बादाम कहते हैं और व्यवहारनय में पंड या छिलके को भी बादाम कहा जाता है, क्योंकि पेड या छिलका मीगी के सहचारी है।

यदि उनका मीगी से किमी भी प्रकार का सबध न हो तो फिर वे व्यवहार से भी बादाम नहीं कहें जा सकते थे। क्या कोई आम के पेड और फिलको को भी बादाम कहते देखा जाता है?

इसीप्रकार निश्चयनय के विषयभृत शृद्धात्मा को निश्चयजीव और व्यवहारनय के विषयभृत शरीरादि के सयोग में रहने वाले जीव—मनुष्पादि को व्यवहारजीव कहा जाता है। यदि आत्मा का शरीरादि से सयोगादि सबध भी न हो तो उन्हें कोई व्यवहार से भी जीव नहीं कहेगा। क्या कोई मिट्टी की मूर्ति को भी जीव कहते देखा जाता है?

"जूतम् अर्थं प्रद्योतयति इति जूतार्थः, अजूतम् अर्थं प्रद्योतयति इति अजलार्थः।"

भूत अर्थात् प्रयोजनभूत अर्थ को बतावे, वह भृतार्थ और अभूत अर्थात् अप्रयोजनभत अर्थ को बतावे, वह अभतार्थ।

भूतार्थ का अर्थ 'प्रयोजनभूत' किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि 'अर्थ' शब्द का अर्थ 'प्रयोजन' भी होता है। भूत+अर्थ-इनके स्थान-परिवर्तन से अर्थ+भूत=अर्थभूत हुआ। 'अर्थ' माने 'प्रयोजन' होता है, अत: 'अर्थभूत' माने 'प्रयोजनभूत' सहज हो जाता है।

जिसप्रकार 'भूत' और 'अभूत' की उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ

बाबाम की मींगी हमारे लिए प्रयोजनभूत पदार्थ है, क्योंकि वह हमारे खाने के काम आती है; पर छिजका और पेड़ अपयोजनभूत अर्थात् साक्षात् प्रयोजनभूत नहीं हैं, क्योंकि वे हमारे खाने के काम में नहीं आते; किन्तु सर्वथा अप्रयोजनभूत भी नहीं हैं, क्योंकि वे हमारे खाने के काम में नहीं आते; किन्तु सर्वथा अप्रयोजनभूत भी नहीं हैं, क्योंकि बाद्याम की मींगी की प्राप्ति के साधन हैं, अत: परम्परा से प्रयोजनभूत भी हैं।

यही कारण है कि परम्परा की अपेक्षा उसे कथींचत् भूतार्थ भी कहा जाता है, किन्तु साक्षात् प्रयोजनभूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः अप्रयोजनभत ही कहा जाता है।

उसीप्रकार' यद्यपि शृद्धात्मा हमारे लिए पूर्णत. प्रयोजनभूत है और अशृद्धात्मा या सयोगी-आत्मा अप्रयोजनभूत है, तथापि ससारी जीव की पहिचान का प्रयोजन सिंख करने के कारण अशृद्धात्मा या संयोगी-आत्मा भी कथंचित प्रयोजनभूत है, फिर भी शृद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न होने से अध्यात्म में उसे अप्रयोजनभत ही कहा जाता है।

यदि बिना पेड या छिलके के जगत मे भीगी की प्राप्ति सभव होती तो पेड और छिलके को व्यवहार से भी बादाम नहीं कहा जाता। पेड और छिलके को व्यवहार से बादाम कहें जाने के कारण यदि वैद्यजी के यह बताए जाने पर िक ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, कोई छिलके या पेड का हलवा खाने की बात सोचे तो मुखं ही माना जाएग। जगत मे ऐसी मुखंता कोई न करे, इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति सावधान करना भी आवश्यक है. उसका निषेध करना भी आवश्यक है।

उसीप्रकार ब्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता तो व्यवहार को कथींचत् भृतार्थ भी नहीं कहा जाता, उसे जिनवाणी में स्थान भी प्राप्त नहीं होता; तथा यदि शरीरादे के सयोगवाले जीवों का क्यन किये बिना ही इस अनादिकालीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता होता तो फिर असमानजातीय द्रव्य-पर्यायवाले जीव को जीव कहते ही नहीं।

शरीरादि के सयोगवाले ससारी जीव को भी व्यवहार से जीव कहे जाने के कारण, सद्गुरु के यह कहने पर कि यदि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति करना है तो आत्मा का अनुभव करो, कोई रागी-देषी मनुष्यादिरूप आत्मा का अनुभव करने से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति मानने लगे तो मुखं ही माना जाएगा। तथा जगत में कोई ऐसी मूर्खता न करे—इसके लिए व्यवहार कथन को अभूतार्थ कहकर उसका निषेध भी आवश्यक है। यही कारण रहा है कि निश्चयनय व्यवहारनय का निषेधक है, उसे अभतार्थ कहकर उसका निषेध करता है।

समयसार की १४वीं गाया की टीका में आचार्य अमृतवन्द्र ने पाँच उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पर्यायस्वभावादि के समीप जाकर देखने पर व्यवहारनय के विषयभृत बद्धस्पृष्टादि भाव भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, पर निश्चयनय के विषयभृत द्रव्यस्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभृतार्थ है. असत्यार्थ हैं।

बादाम की मींगी जब अकेली होती है तो सबा-सौ रुपया किलो बिकती है और जब छिलके भी साथ होते हैं तो बह पच्चीस-तीम रुपये किलो में भी मृश्विकल से बिकती है। इसप्रकार छिलके की संगति में उनकी कीमत घट जाती है और एकाकीपने में बढ़ जाती है। तथा छिलका मींगी के साथ रहने पर पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, पर यदि वह अकेला हो तो कोई रुपया किलो लेने को भी तैयार नहीं होता। इसप्रकार हम देखते हैं कि छिलके की कीमत मींगी के साथ रहने में ही है अकेले में नहीं।

उसीप्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व मे ही है, निश्चयपूर्वक अर्थात् निश्चय के साथ होने में ही है; अकेले में नहीं। निश्चय का साधक —प्रतिपादक होने से ही उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त है। किन्तु निश्चय की कीमत व्यवहार की सगित में घट जाती है और अकेले में बढ़ की है। यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक है।

यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बादाम का छिलका यदि मीगी के सयोग से पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, तो बह कीमत उसे कुछ मुफ्त में नहीं मिल गई है, उसने उसकी पूरी-पूरी कीमत चुकाई है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब-कुछ अपने माथे पर झेली है और भीतर मीगी को पूर्ण सुरक्षित रखा है, उसे ऑच तक नहीं आने दी है। सारी विपत्तियाँ अपने माथे पर झेलकर मीगी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। अपना कलंब्य पूरी तरह निभाया है। यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर मींगी की सुरक्षा की है। छिलके की प्रतिज्ञा है कि जब तक वह साबृत है, तब तक मीगी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता; खाना-बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता। यदि कोई चोट करता है तो छिलका एहले अपने माथे पर झेलता है; बाहे स्वयं टूट जाबे, फूट जावे; पर जब तक वह अटूट है — अफूट है, समझिये मींगी स्रक्षित है।

इतनी कीमत चुँकाने पर उसे कीमत मिली है। उसे आप मुफ्त की क्यो समझते हैं?

उसीप्रकार व्यवहार ने अपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन क्रिया है; भले ही निश्चय उसका निर्देषतापूर्वक निषेध करता रहा, पर उसने अपने निश्चय-प्रतिपादकल्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब कहीं जाकर उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

ऐसी बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है, व्यवहार इतना बफादार है, तो फिर उसका निषेध क्यो?

भाई! उसकी सार्थकता उसके निषेध में ही है, क्योंकि यदि उसका निषेध न हो तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता है। क्यों कैसे?

जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड का लगाना, उसे सींचना, बडा करना आदि सम्पूर्ण मेहनत बादाम की मीगी अर्थात् निश्चय-बादाम के सेवन के लिए ही तो है. पर यदि इस विचार से कि जब छिलके ने मींगी की सुरक्षा के लिए इती कुबांनी दी, इतनी वफादारी निभाई है, तो फिर उसे तोडें क्यो, फोड क्यों?—ऐसा सोचकर उसे तोडें नही तो क्या बादाम का सेवन अर्थात् हलवा बनाकर सभव होगा?

नहीं कदापि नही।

तो फिर जो कुछ भी हो, सम्पूर्ण मेहनत की सार्थकता इसमे ही है कि परिपक्वाबस्था में पहुँच जाने पर छिलके को तोड दिया जाय, फोड़ दिया जाय: तभी जाकर बादाम का हलवा खाया जा सकता है।

हाँ, यह बात अवश्य है कि उसे पूर्णत. पक जाने पर ही फोडा जाए। यदि कच्ची या अधपकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नही होगा, जो हम चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हों जावे।

इसीप्रकार जिनवाणी और उसमें बताये मार्ग पर चलकर सुख-शांति प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के छिलके को तोड़ ने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, अन्यथा व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेंगी अर्थात् आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेंगा और हम व्यवहार में ही अटक कर रह जावेंगे। यदि व्यवहार के उपकार याद करकें हम उसका निषेध न कर पाये तो विकल्पों में ही उलझे रहेगे. विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे।

हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के लिए परिपक्वावस्था में ही होता है, पहले नही। यदि पहले करने जावेंगे तो न इधर के रहेंगे, न उधर के। परिपक्वावस्था माने बृद्धावस्था नहीं, अपितृ व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद निश्चय की प्राप्ति होना—लेना चाहिए।

जैसे नाव में बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं और नाव में बैठे-बैठे नदी पार होंगे नहीं। नाब में नहीं बैठेगे तो रहेंगे इस पार और नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे मैझधार। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी होगा और नाव को छोडना भी होगा अर्थात नाव में से उतरना भी होगा।

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता और व्यवहार को छोडे बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना होगा और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को रोजेडना भी होगा।

किन्तु ध्यान रहे, कही ऐसा न हो कि नाब के उस पार पहुँचे बिना ही आप नाब को छोड दें-नाब से उतर जाबे; यदि ऐसा हुआ तो समक्षिये नदी की धार में बहकर समद्र में पहुँच जावेंगे।

उसीप्रकार यदि व्यवहार द्वारा बस्तु का पूर्ण निर्णय किये बिना ही, निश्चय के किनारे पर पहुँचे बिना ही, यदि आपने उसे छोड़ दिया तो निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जावेगे और ससार-समृद्र मे डुबने के अतिरिक्त कीई राह न रहेगी।

अत. व्यवहार कब छोडना - इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तथा 'कहीं हम व्यवहार को अस्थान में ही न छोड़ दें '- इस भय से 'वह छोड़ने योग्य हैं -- यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम मूखता नहीं है, क्योंक उस स्थित में व्यवहार का निषेध ही है स्वभाव जिसका ऐसे निश्चय का स्वरूप न समझ पाने के कारण उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी?

जिनवाणी में जो निश्चय-व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक और व्यवहार-निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध बताया गया है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और मार्मिक है, उसमें कोई विरोधाशास नहीं है; अतः उसके मर्म को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए। यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निष्डचय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को जिनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया है; तथापि अभृतार्थ होने से उसका फल संसार ही है। यही कारण है कि निष्डचय उसका निर्दयता से निषेध करता है।

पण्डितप्रवर जयचन्दजी छाबडा शुद्धनय के उपदेश की प्रधानता का औचित्य सिद्ध करते हुए समयसार गाया ११ के भावार्थ में लिखते हैं :—

"प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्वप्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर बहुत किया है, किन्तु उसका फल समार ही है। शुद्धनय का पक्ष तो कभी आया नही और उसका उपदेश भी विचल हैं—वह कहीं-कहीं पाया जाता है। इसीलए उपकारी श्रीगुरू ने शुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्धनय भृतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेने से सम्यक्ट्रिटी हो सकता है, इसे जाने विना जबतक व्यवहार में मन्न है तब तक आत्म का जान-श्रद्धानरूप निश्चय-सम्यवत्व नहीं हो सकता। ऐसा आशय समझना बाहिए।"

यद्यपि यहाँ निश्चयनय के द्वारा व्यवहारनय के निषेध की ही चर्चा की गई है, तथापि शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के काल मे तो निश्चयनय के विकल्प (पक्ष) का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति नयपक्षरूप विकल्पों मे उलझे व्यक्ति को नहीं, पक्षातीत —विकल्पातीत व्यक्ति को होती है।

व्यवहारनय के निषंध के बाद निश्चयनय का पक्ष (विकल्प) भी विलय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जबतक नयरूप विकल्प (पक्ष) रहता है, तब तक निर्विकल्प अनुभति प्रगट नहीं होती।

'समयसार' की कथनशैली की चर्चा करते हुए पण्डित जयचन्दजी छाबडा लिखते हैं :-

"इस ग्रथ में पहले से ही व्यवहारनय को गौण करके और शृहनय को मृह्य करके कथन किया गया है। चैतन्य के परिणाम परिनिमत्त से अनेक होते हैं, उन सबको आचायदिव पहले से ही गौण कहते आये हैं और उन्होंने जीव को शृह चैतन्यमान कहा है। इसफ़्कार जीव पदार्थ को शृह, नित्य, अभेद, चैतन्यमान स्वापित करके अब कहते हैं कि जो इस शृहनय का भी पक्षपात (विकल्प) करेगा, वह भी उस शृहस्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अशुह्रनय की तो बात ही क्या है, किन्तु यदि कोई शुद्धतय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए बीतरागता प्रगट नहीं होगी। पक्षपात को छोडकर चिन्मात्रस्वरूप में लीन होने पर ही समयसार को प्राप्त किया जाता है।

इसलिए शुद्धनय को जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर, शुद्धस्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप में प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा प्राप्त करना चाहिए। <sup>११</sup>

ध्यान रहे यहाँ पक्ष और पक्षपात का अर्थ विकल्प है। नय का पक्ष छोड़ने का अर्थ नय सबधी विकल्प को तोड़ना है। वस्तु नयपक्षातीत है अर्थात् विकल्पातीत है—यह समझना चाहिए।

'समयसार' की १४२वीं गाथा में आत्मा को पक्षातिक्रान्त कहा गया है। उसकी टीका में आचार्य अमतचन्द्र लिखते हैं:—

'जीव में कमं बढ़ हैं "-ऐसा जो विकल्प तथा 'जीव में कमं अबढ़ हैं '-ऐसा जो विकल्प वे दोनो नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्ष का अतिक्रम करता हैं (उसे उल्लंघन कर दता है, छोड़ देता है), बही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प, एक विज्ञान्यनस्थानबण्प होकर साक्षात समयसार होता है। यहाँ (विशोप समझाया जाता है कि) जो 'जीव में कमं बढ़ हैं '-ऐसा विकल्प करता है वह 'जीव में कमं अबढ़ हैं '-ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो 'जीव में कमं बबढ़ है-ऐसा विकल्प करता है वह भी 'जीव में कमं बढ़ हैं '-ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो यह विकल्प करता है कि 'जीव में कमं बढ़ है और अबढ़ भी हैं वह दोनो पक्षो का अतिक्रम न करता है कि 'जीव में कमं बढ़ है और अबढ़ भी हैं वह दोनो पक्षो का अतिक्रम न करता है कि 'जीव में कमं बढ़ है और अबढ़ भी हैं वह दोनो पक्षो का अतिक्रम न करता है कि 'जीव में कमं बढ़ है और अबढ़ भी हैं वह दोनो पक्षो का अतिक्रम करता है कि 'जीव में कमं बढ़ है है। समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, वही समयसार को प्राप्त करता है—उसका अनभव करता है।

भावार्ष: - 'जीव कर्म से बँधा हुआ है' तथा 'नहीं बँधा हुआ है' -यह दोनों नयपक्ष हैं। उनमें से किसी ने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया; किसी ने अबन्ध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; और किसी ने दोनो पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप विकल्प का ही ग्रहण

९ समयसार कलका ७० का भावार्ष

किया। परन्त ऐसे विकल्पों को छोडकर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नही करता, वही शद्भपदार्थ का स्वरूप जानकर उसरूप समयसार को-शद्धातमा को प्राप्त करता है। नयपक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नयपक्ष को छोड़ने से वीतराग समयसार हुआ जाता है।"

इसके तत्काल बाद ६९वें कलश मे वे कहते हैं :-

# "य एव मक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगृप्ता निवसंति नित्यम् । विकल्पजालच्यतशांतचित्तास्त एव साक्षादमतं पिबंति।।

जो नयपक्षपात को छोडकर सदा स्वरूप म गप्त होकर निवास करते है और जिनका चित्त विकल्पजाल से रहित शान्त हो गया है, वे ही साक्षात अमत का पान करते है।

भावार्थ .-जबतक कछ भी पक्षपात (विकल्प) रहता है, तबतक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब नयों का सब पक्षपात दर हो जाता है, तब बीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती हैं, स्वरूप मे प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनभव होना है।"

नयचक में कहा है कि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भीमका से तत्त्वा का निर्णय करने के लिए ही होता है, आत्माराधना के समय नहीं। अनभव के काल में तो नय सम्बन्धी सर्व विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते है। उक्त कथन करने वाली गाथा इसप्रकार है -

# "तच्चाणेसणकाले समयं बुज्झेहि जुत्तिमग्गेण । णो आराहणसमये पच्चवचो अण्हवो जहमा।।

तत्त्वान्वेषण-काल मे ही आत्मा यक्तिमार्ग से अर्थात् निश्चय-व्यवहार नयो द्वारा जाना जाता है. परन्त आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नही होते. क्योंकि उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है।"

यहाँ यह बात बहुत साबधानी से समझने योग्य है कि यहाँ निश्चयनय का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुडाया है, निश्चयनय का विषयभूत अर्थ नही। व्यवहारनय का मात्र पक्ष ही नहीं, उसका विषयभत अर्थ भी छोड़ने योग्य है: पर निश्चयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ना है. उसके विषयभत अर्थ को तो ग्रहण करना है। निश्चयनय के विषयभत अर्थ को ग्रहण करने मे बाधक जानकर ही निश्चयनय के विकल्प (पक्ष) को भी छडाया है।

ध्यान रहे 'शद्धनय' र शब्द का प्रयोग निश्चयनय के विकल्प के अर्थ मे

शुक्रनम निश्चयनय का ही एक मेव है, जिसकी चर्चा आगे नय के भेदों में की जाएगी।

भी होता है और उसके विषयभूत अर्थ के अर्थ में भी। जहाँ निश्चयनय के पक्ष को छोड़ने की बात कही हो, समझना चाहिए कि उसके विकल्प को छुडाया जा रहा है; और जहाँ शुद्धनय के ग्रहण की बात कही हो वहाँ समझना चाहिए कि शृद्धनय के विषयभूत अर्थ की बात चल रही है। समयसार कलश १२२ से भी इस बात की पीफ होती है —

> "इदमेवात्र तात्पर्य हेयः शुद्धनयो न हि । नास्ति बंधस्तदत्यागातत्त्व्यागावुबंध एव हि।।

यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अत्याग से बंध नहीं होता और त्याग से बंध होता है।''

कविवर पण्डित बनारसीदास जी ने इस कलश का हिन्दी पद्यानुवाद इमप्रकार किया है —

> "यह निचोर या ग्रंथ की, यहै परम रस पोख । तजै सद्धनय बंध है, गहै सद्धनय मोख।।"

व्यवहारनय का निषेध तो निश्चयनय करता ही है; साथ मे स्वय के पक्ष का भी निषेध कर आत्मा को पक्षातीत. विकल्पातीत, नयातीत कर देता है।

आचार्य देवमेन अपने 'नयचक्र' में निश्चयनय को पूज्यतम सिद्ध करते हार्ग लिखते हैं —

"निश्चयनयस्त्येकत्यं समुपनीय ज्ञानचैतन्यं संस्थाप्य परमानंदं समुत्पाद्य वीतरागं कृत्वा स्वयं निवर्तमानो नयपक्षातिक्रांतं करोति तिमिति पञ्चतमः।

निश्चयनय एकत्व को प्राप्त कराके जानरूपी चैतन्य मे स्थापित करता है, परमानन्द को उत्पन्न कर बीतराग बनाता है। इतना काम करके वह स्वत निवृत्त हो जाता है। इसप्रकार वह जीव को नण्यान से अतीत कर देता है। इस कारण वह पज्यतम है।"

और भी देखिये -

''यथा सम्यग्ध्यवहारेण निष्याध्यवहारो निवर्तते तथा निश्चयेन ध्यवहारविकल्पोऽपि निवर्तते। यथा निश्चयन्थेन ध्यवहारविकल्पोऽपि निवर्तते तथा स्वपर्यवसित भावेनैकल्यिकल्पोऽपि निर्वतते। एवं हि जीवस्य योऽसी स्वपर्यवसितस्वभाव स एव नयपक्षातीत:। र

जिसप्रकार सम्यक्व्यवहार से मिथ्याव्यवहार की निवृत्ति होती है; उसी

श्रृतभवनवीपक नयसक, पृष्ठ ३२
 श्रृतभवन वीपक नयसक, पृष्ठ ६९—७०

प्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है। जितपुकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की निवृत्ति होती है; उसीप्रकार स्वपर्यवसित भाव से एकत्व का विकल्पों भी निवृत्त हो जाता है। इसपुकार जीव का स्वपर्यवसितस्वभाव ही नयपकातीत है।"

इसप्रकारं हम देखते हैं कि जबतक नयविकल्प चलता रहता है, तबतक आत्मा परोक्ष ही रहता है, वह प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पाता। तथा जबतक वह प्रत्यक्ष अनुभव मे नहीं आ जाता, तबतक उसके पक्षों को जानने के विकल्प उठना स्वाभाविक ही है। उन विकल्पों के समाधान हेतु ही नयों की प्रवृत्ति होती है। कहा भी हैं .—

"एवमात्मा यावबृध्यवहारिनश्चयाभ्यां तस्यमनुभवति ताबतुपरोक्षानुभृतिः। प्रत्यकानुभृतिर्नयपक्षातीता।

इसप्रकार आत्मा जबतक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्त्व का अनुभव करता है, तबतक परोक्षानुभृति होती है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभृति नयपक्षातीत होती है।''

''यथा कश्चित्रेवदत्तोऽपूर्वान् परोक्षानश्चान् राज्ञे निवेदयति। सयथा राजा हस्वदीर्घलोहिताविधर्मावबोधाय पैनःपुन्याद्विकल्प्य पृच्छति। तथा परोक्षार्थ भृतनिवेदिताऽनंतधर्मावबोधनाय विकल्पा भवति।'

जैसे—कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से अपूर्व परोक्ष घोडो के बारे में चर्चा करता है। तब वह राजा उससे बडी ही उत्सुकता से — वे कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनका रग कैसा है, लाल है क्या, आदि - उनके अनेक धर्मो—गुणों के बारे में बार-बार विकल्प उठाकर पूछता है, उसीप्रकार परोक्ष पदार्थ की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले अनन्त धर्मों के बारे में बिकल्प होते हैं, विकल्पों का होना स्वाभाविक ही है।"

किन्तु जब वे घोडे जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी, राजा के सामने उपस्थित हो जावें तब सब-कुछ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से विकल्पो का शमन सहज हो जाता है, उसीप्रकार जब आत्मा अनुभव मे प्रत्यक्ष आ जाता है तब नयरूप विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है, सहजसिद्ध है। यही कारण है कि प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत-विकल्पातीत होती है।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि जब प्रत्यक्षान्भृति नयपक्षातीत है और सुखी

अनभवगम्य

<sup>े</sup> निश्चयन्य स आत्मा एक है जाद है'-ऐसा निश्चयन्य सबकी विकल्प

<sup>े</sup> धनभवन दीपक नयचक पण्ट sa

४ बारी, पण्ठ ३६

होने के लिए एक प्रत्यक्षानुभृति ही उपादेय हैं, विकल्पजाल में उलझाने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर हमें निश्चयनय और व्यवहारनय के विकल्प जाल में क्यों उलझाते हो? यदि हम नयों के स्वरूप को जाने बिना ही नय पक्षातीत हो जाते हैं तो फिर नयों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान महाबीर के जीव ने शेर की पर्याय में और पाश्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी की पर्याय में आत्मानुभृति प्राप्त की थी, प्रत्यक्षानुभृति की थी; तो क्या वे उस समय नयों के इस विस्तार को जानते थे? नहीं, तो फिर हमें ही क्यों इस विस्तार में उलझाना चाहते हैं? क्यों न हम शेर और हाथी के समान नयपक्षातीत हो जावे निकल्पातीत हो जावे, आत्मानुभृति प्राप्त कर लें? या फिर 'तृषमाम घोषन्तों वाले शिवभृति सृति सुनिराज के समान अपने चरमलक्ष्य को प्राप्त कर लें।

कर लीजिए न । कौन रोकता है? यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कर लीजिए। उपादेय तो प्रत्यक्षानुभृति, निर्विकन्प-अनुभृति ही है, नयविकन्य नहीं। नयों का स्वरूप तो प्रत्यक्षानुभृति में सहायक जानकर ही बताया जा रहा है, नयों के विकल्यों में ही उलझे रहने के लिए नहीं। नयचक्र में भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि पहले लिखा जा चका है :—

'यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयजान के बिना पर्याय मे नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है, अर्थातृ विकल्यात्मक नयजान बिना निर्विकल्य (नयपक्षातीत) आत्मान्भृति संभव नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन कर्मवश में यह असत्-कल्पनाओं में उलझा हुआ है; अत सत-कल्पनारूप अर्थात समयक्-विकल्यात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। १ "

आचार्य उमास्वामी ने भी तत्त्वाशों के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है तथा तत्त्वाथों के अधिगम का उपाय प्रमाण और नयो को निरूपित किया है। र

"नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति को वस्तुस्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती और वस्तुस्वभाव की उपलब्धि बिना सम्यख्यांन अर्थान् आत्मानुभव कैसे हो सकता है?"नयचक्रकार माइल्लंधवन की इस उक्ति का उल्लेख भी आगभ से किया ही जा बका है।

फिर भी आप नयो और उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप को समझे बिना ही आत्मानुभृति प्राप्त करने का आग्रह रखते हैं तो भने ही रखें।

१ अपुतभवनदीपक नयचक्र, पृथ्ठ २९

२ तत्वार्थसूत्र, अध्याय १, सूत्र २ एव ६

हाँ, यह बात अवश्य है कि आप नयों के विस्तार में न जाना चाहे तो भले ही न जावें पर उनका सामान्यरूप से सम्यक्जान तो करना ही होगा।

आप शेर और हाथी की बात करते हैं? सो भाई शेर और हाथी तो सात तत्त्वों, छह द्रव्यों, नव पदार्थों, पाँच भावों, चार अभावों, द्रव्य-गृण-पयांय आदि के भी नामादिक तक नहीं जानते थे; पर आपने क्यों सीखें? इनके नामादिक बिना जाने और उन्होंने आत्मानुभव क्या था, वैसे आप भी कर लेते। औसे आपने सप्ततत्त्वादिक का ज्ञान किया, वैसे प्रमाण-नयादिक का भी करना चाहिए। उनके समान ही ये भी उपयोगी हैं।

शोर और हाथी की पर्याय में उन्हें सप्ततस्वादिक के नामादिक का ज्ञान नहीं होने पर भी उनका भाव-भामन था: उसीप्रकार उन्हें नयादिक के भी नामादिक का ज्ञान न होने पर भी उनके विषय का भाव-भामन था, अन्यथा आत्मानभित संभव नहीं थी।

तत्त्वाचाँ का भाव-भासन हो – इस प्रयोजन से जिसप्रकार आप उनके विस्तार में, उनकी महराई में जाते हैं, उसीप्रकार नयी और उनके विषयभूत अर्थ का सही भाव-भासन हो – इसके लिए यदि समय हो तो बृद्धि के अनुसार इनकी भी गहराई में, इनके भी विस्तार में जाना अनवित नहीं हैं।

यदि आप शिवभृति मुनिराज के समान चरम लक्ष्य को पा सकते हैं, तो अवश्य पा लें। पर पा नहीं पा रहे हैं, इमिलए तो यह सब समझाया जा रहा है। विस्तार में उलझाने के लिए विस्तार में नहीं समझाया जा रहा है, अपितृ सुलझाने के लिए ही यह सब प्रयत्न है। और यह यत्न मात्र हमारा नहीं, जिनवाणी में भी किया गया है। बस्तुस्वभाव के प्रकाशन के लिए ही नयचक्र का प्रयोग किया गया है, उलझाने के लिए नहीं। इमी बात को लक्ष्य में रखकर माइल्लधबल ने ग्रंथ का नाम ही 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक रखा है।

भाई! राजमार्ग तो यही है कि हम निश्चय-व्यवहारनय का स्वरूप समझक व्यवहारनय और उसका विषय छोडकर तथा निश्चयनय के भी विकल्प को तोडकर निश्चयनय की विषयभृत वस्तु का आश्रय लेकर नयपक्षातीत, विकल्पातीत का त्रात्मानुभृति को प्राप्त करे। इसी प्रयोजन से यह सब कथन किया गया है।

इसप्रकार यहाँ निश्चय और व्यवहार का स्वरूप, उनमे परस्पर सम्बन्ध, हेयोपादेय-व्यवस्था, उनकी भूतार्थता-अभूतार्थता एवं नयपक्षातीत अवस्था की सामान्य चर्चा की।

# निरुचय-व्यवहार : कुछ प्रदनोत्तर

निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके सम्बन्ध में उठने बाले कुछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित होगा: क्योंकि इन आशंकजों के बने रहने पर भेद-प्रभेदों के विस्तार में सहज जिजासुओं का भी निश्चित प्रकेष नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में नयों की उपयोगिता एव उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचित और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी निष्ध होर पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी निष्ध हुष्टि बननी चाहिए, वैसी निष्ध हुष्टि बननी चहिए, वैसी निष्ध हुष्टि वर्ती चनेगी। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नो पर विचार किया जा रहा है।

(१) प्रश्न :-समयसार गाथा १२ की आत्मख्याति टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र ने एक गाथा उद्धृत की है, जो इसप्रकार है .-

# ''जइ जिणमयं पवज्जहतामा ववहारणिच्छए मुजहः।

एक्केण विणा छिज्जह तित्यं अण्णेण उर्ज तेण्डा। यदि जिजनत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चम-व्यवहार में से एक को भी मत छोडो, क्योंक एक (व्यवहार) के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और दसरें (निश्चय) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा।"

जब समयसार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय-व्यवहार में भेद क्यों करते हैं. एक को हेय और दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं? जब दोनो नयों की एक-सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनगे भेद-भाव करना कहाँ तक ठीक हैं?

उत्तर: —भाई! हम क्या कहते हैं और उक्त गाथा का क्या भाव है - इसे ठीक से न समझ पाने के कारण ही यह प्रश्न उठता है। कुछ लोगो द्वारा जान-बुझकर भी उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को कुछ इसतरह उछाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि जैसे हम उक्त गाथा के भाव से सहमत नहीं हैं, तथा उक्त गाथा का अर्थ भी इसप्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे यह गाथा व्यवहारनय को निश्चयनय के समान ही उपादेय प्रतिपादित कर रही हो। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, यह गाथा तो निश्चय-व्यवहार की वास्तविक स्थिति को ही स्पष्ट करनी है।

इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और निश्चय के बिना तत्त्व का लोप हो जायेगा अर्थातृ तत्त्व की प्राप्त नहीं होगी। यहाँ 'तीर्थ' का अर्थ उपदेश और 'तत्त्व' का अर्थ शृद्धात्मा का अनुभव है। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा सम्प्रभ होती है, तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है, अत. व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जावेगा —ऐसा कहा है, शृद्धात्मा का अनुभव निश्चयनय के विषयभूत अर्थ मे एकाम होने पर होता है, अत निश्चयनय को छोड़ने पर तत्त्व की प्राप्त नहीं होगी अर्थात् आत्मा का अनुभव नहीं होगा — ऐसा कहा है। द्वादशांग जिनवाणी मे व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है, उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभृति ही समस्त जिनशासन का सार है।

इसप्रकार इस गाथा में यही तो कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया मे व्यवहारनय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया मे निश्चयनय प्रधान है।

आत्मा के अनुभव में व्यवहारनय स्वत. गौण हो गया है। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चयनय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं? व्यवहार की जो उपयोगिता है, वे उसे भी अच्छी तरह जानते हैं। जानीजन जब व्यवहारनय को हेय या असत्यार्थ कहते हैं तो उसे गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं —यह बात ध्यान मे रखने योग्य है।

गाथा की प्रथम पॉक्त में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार-निश्चय को मत छोडो। 'प्रवर्ताना' शब्द के दो भाव होते हैं। एक तो तीर्थ-प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभवन। 'तीर्थ-प्रवर्तन' का अर्थ जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करना है। अतः यदि जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करना है तो वह व्यवहार द्वारा ही संभव होगा, अनिर्वचनीय या 'न तथा' शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चयनय से नहीं; किन्तु जिनमत का बास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवन ही है; अतः आत्मानुभूतिरूप जिनमत का बास्तविक प्रवर्तन तो निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में मनन होने पर ही संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्परूप व्यवहारनय को कहाँ स्थान प्राप्त हो समझ है?

तीर्थंकर भगवान महाबीर का तीर्थ आज भी प्रवर्तित है, क्योंकि उनकी बाणी में निरूपिन शुद्धात्मवस्तु का अनुभव ज्ञानीजन आज भी करते हैं – यह व्यवहार और निश्चय की अदुभ्त तीर्थ है। अनुभव की प्रेरणा की देशारूप व्यवहार और अनुभवरूप निश्चय की विद्यमानता ही व्यवहार-निश्चय को नहीं छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है।

दूसरे प्रकार से बिचार करें तो मोक्षमार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है तथा जिस त्रिकाली धूव निज शुद्धात्मवस्तु के आश्रय से मोक्षमार्ग की पर्याय प्रगट होती है, उसे तत्त्व कहते हैं; अतः व्यवहार को नहीं मानने से मोक्षमार्गरूप तीर्थ और निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्मतत्त्व के लोप का प्रसा उपिधान होगा।

इस सदर्भ में इस सदी के सुप्रसिद्ध विद्वान आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार दुएन्य है —

"जिनमत अर्थात् बीतराग अभिप्राय को प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनो नयो को मत छोड़ो। व्यवहार नहीं हैं "एसा मत कहा। व्यवहार है, किन्तु गाथा ११ में जो असत्य कहा है, वह तिकाल धृव निश्चय की विवक्षा में गीण करके असत्य कहा है, बाकी व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग है। व्यवहारत्य न मानो तो तीर्थ का नाश हो जायेगा। चौथे, पाँचवें, छठवें आदि चौदह गुणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं, वे हैं। मोक्ष का उपाय छठवें आदि चौदह गुणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं, वे हैं। मोक्ष का उपाय जो सम्ययदांग, ज्ञान, चारित्र हैं, वे व्यवहार हैं। चौदह गुणस्थान द्वय में नहीं हैं-यह तो ठीक, किन्तु पर्याय में भी नहीं हैं-ऐसा कहोंगे तो तीर्थ का ही नाश हो जायेगा। तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्धपद है, उसका भी अभाव हो जायेगा। ऐसा होने पर जीव के ससारी और सिद्ध — ऐसे जो दो विभाग पड़ते हैं. वह व्यवहार सी नहीं रहेगा।

भाई! बहुत गभीर अर्थ है। भाषा तो देखो! यहाँ मोक्षमार्ग की पर्याय को 'तीर्य' कहा और वस्तु को 'तत्त्व' कहा है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्यघन वस्तु निश्चय है। उस वस्तु को जो नहीं मानेंगे तो तत्त्व कर नाश हो जाएगा। और तत्त्व के अभाव में, तत्त्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्षमार्गरूप तीर्य, वह भी नहीं रहेगा। इस निश्चयरूप वस्तु को नहीं मानने से तत्त्व का और तीर्य का दोनों का नाश हो जायेगा, इसिलए वस्तुस्वरूप जैसा है, वैसा यथार्थ मानना।

जबतक पूर्णता नहीं हुई, तबतक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं।

पूर्णता हो गई अर्थात् स्वय मे पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ सभी प्रयोजन सिद्ध हो गये। उसमें तीर्थ व तीर्थफल सभी कुछ आ गया। ""

(२) प्रश्न :--अनुभव के काल में तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही नहीं रहते हैं: अत: निश्चयनय को अनुभव से कैसे जोडा जा सकता है?

उत्तर :-हाँ, यह बात तो सही है कि अनुभव के कान में निश्चय और व्यवहार दोनो नयों सम्बन्धी विकल्प नहीं रहते; पर व्यवहारनय के साथ-साथ व्यवहारनय के विषय का आभय भी छूट जाता है और निश्चयनय (शुद्धनय) का मात्र विकल्प छूटता है, विषय का आभय रहता है। निश्चय के विषय को भी निश्चय कहते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि

# ''णिच्छ्यणयासिवा पुण मुणिणो पावंति णिव्याणं।।?

निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। " इसीकारण यह कहा जाता है कि निश्चयनय के छोड़ने पर तत्त्वोपलिध्ध अर्थातु आत्मानुभव नहीं होगा। यही कारण है कि अनुभव नयातीत-विकल्यातीत होने पर भी निश्चयनय से जुड़ा हुआ है।

(३) प्रश्न:-समयसार में एक ओर तो अनुभव को नयपक्षातीत कहा है तथा दूसरी ओर यह भी कहा है कि निश्चयनय का आश्रय लेनेवाले मुनिराज ही निवाण को प्राप्त करते हैं – इसका क्या कारण है?

उत्तर:-अनुभव को नयपक्षातीत कहने से आशय नय-विकल्प के अभाव से है। नयपक्षातीत अर्थात नयविकल्पातीत। किन्तु जहाँ निश्चयनय के आभ्रय से अनुभव होता है –यह कहा हो, वहाँ निश्चयनय का अर्थ निश्चयनय का विषयभूत अर्थ लेना वाहिए। आशय यह है कि अनुभव मे निश्चयनय (परमशुद्धनिश्चयनय) के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय तो रहना है-पर में शुद्ध हूं -इसप्रकार का निश्चयनय सबधी विकल्प नही रहता है।

यह तो पहिले म्पष्ट किया ही जा चुका है कि निश्चय के दो अर्थ होते है – एक निश्चयनय सम्बन्धी विकल्प और दसरा निश्चयनय का विषयभूत अर्थ।

(४) प्रश्न:--निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों में जाने की क्या आवश्यकता है? बस उनका सामान्य स्वरूप जान लें और निश्चयनय के

१ प्रवचनरत्नाकर भाग १ एक १६२-१६३

समयसार, गावा २७

विषयभूत अर्थ में अपना उपयोग लगा दें, क्योंकि साध्यसिद्धि तो उससे ही होने वाली है, विकल्पजाल मे उलझने से तो कुछ लाभ है नहीं?

उत्तर:- विकल्पजाल में उलझने में तो कोई लाभ नहीं है. - बात तो ऐसी ही है. पर निश्चयनय और व्यवहारनय तो अनेक प्रकार के हैं, कीन से निश्चयनय के विषय में दृष्टि केन्द्रित करना है - इसका निर्णय लिये बिना किसमें दृष्टि केन्द्रित करोगे? दुसरी बात यह भी तो है कि जिनवाणी में जिस वस्त को एक प्रसंग में निश्चयनय का विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को अन्य प्रसंग में वश्चवहारनय का विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को अन्य प्रसंग में व्यवहारनय का विषय कह देते हैं। इसका सोदाहरण विशोध स्पष्टीकरण निश्चय और व्यवहार के भेद-प्रभेदो पर विचार करते समय विकास में करेंगे।

इसप्रकार जिनवाणी में प्रयुक्त नयचक्र अत्यन्त जटिल है, उसे गहराई से समझने के लिए उपयोग को थोडा सूक्ष्म बनाना होगा; अरुचि दिखाकर पिण्ड छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। जब आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए कमर कसी है, तो थोडा-सा पुरुवार्थ नय-कथनों के मर्म के समझने में लगाइये। जटिल नयचक्र को समझे बिना जिनवाणी के अवगहत्व को में केठनाई तो होगी ही, साथ ही पद-पद पर शकाएँ भी उपस्थित होगी, जिनका निराकरण नय-विभाग के समझने पर ही संभव होगा।

समयसार की २६ वी गाथा में, जब अग्रतिबृद्ध शिष्य देह के माध्यम से की जानेवाली तीर्थंकरों की स्तृतियों से आत्मा और देह की एकता सबधी आशंका प्रकट करता है, तो आचार्य यही उत्तर देते हैं कि तृ नय निभाग से जनभिज्ञ है, इसलिए ऐसी बात करता है। उसकी शंका का समाधान भी नय-विजाग समझाकर ही करते हैं और अन्त में कहते हैं.—

''नय-विभाग के द्वारा अच्छी तरह समझाये जाने पर भी ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जिसको आत्मबोध नहीं होगा अर्यात आत्मा का अनुभव नहीं होगा? नय-विभाग से समझाये जाने पर योग्य पात्र को बोध की प्राप्ति होती ही है। ''

आचार्य कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रंथराज 'नियमसार' की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका समाप्त करते हुए मृनिराज पद्मप्रभमलधारिदेव कहते हैं:-

"जो लोग समस्त नयों के समूह से शोभित इस भागवत् शास्त्र को निश्चय और व्यवहारनय के अविरोध से जानते हैं, वे महापरुष समस्त

१. समयसार, कलश २८

अध्यातम-शास्त्रो के हृदय को जानने वाले और शाश्वत सुख के भोक्ता होते हैं।<sup>9</sup> ''

समयसार, नियमसार आदि आध्यात्मिक शास्त्रों में निश्चय-व्यवहार के अनेक भेद-प्रभेदों से कथन किया गया है। निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों को जाने बिना इन आध्यात्मिक ग्रथों के मर्म को पा लेना आसान नहीं है। अत: इनके अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर इन्हें समझने का यत्न करना चाहिए।

(४) प्रश्नः—तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि नयचक्र जानना समयसार से भी अधिक आवश्यक है? क्या नयचक्र समयसार से भी बड़ा है?

उत्तर:-नही; समयसार तो ग्रंथाधिराज है, उससे बडा नयचक्र नहीं है। नयचक्र का जानना समयसार से भी अधिक आवश्यक तो नहीं है, पर रूपयसार का ममं जानने के लिए नयो का स्वरूप जानना उपयोगी अवश्य है। समयसार ही क्या, समस्त जिनवाणी नयों की परिभाषा में निबद्ध है। अत जिनवाणी के ममं को जानने के लिए नयों का जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं।

आचार्य अमृतचन्द्र ने तो समयसार की प्रशंसा 'इबमेक' जगण्डाक्ष्रस्वय' और 'न खल समयसारादुतर किचिबिस्त' - कहकर की है। उनका कहना यह है कि समयसार जगत का अक्षयचक्ष है और इससे बढ़कर कछ भी नहीं है।

नयचक इससे बढ़कर कैसे हो सकता है? नयचक तो आचार्य कृत्दकृत्द के समयसारादि ग्रंथों का सार लेकर ही बनाया गया है; जैसा कि माइल्लाधबल ने ग्रंथ के आरम्भ में ही लिखा है। उनका कथन मूलत इसप्रकार है.—

"श्रीकृत्वकृत्वचार्य कृतशास्त्रात् सारार्थं परिगृह्य स्वपरोपकाराय । 'व्ययस्वभावप्रकाशक नयचकः...।

श्रीकृत्वकृत्वाचार्यं कृत शास्त्र से सारभूत अर्थ को ग्रहण करके अपने और दसरों के उपकार के लिए 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' नामक ग्रन्थ

आचार्य देवसेन ने तो अपने नयचक्र का आरभ ही समयसार की गायाओं से किया है। निश्चय-व्यवहार का स्वरूप बताने वाली तीन गायाओं को देकर वे अपना नयचक्र आरम्भ करते हुए लिखते हैं कि इन गायाओं के

१ नियमसार, गाथा १८७ की टीका २ समयसार कलाहा, २४४

<sup>3</sup> समग्रेमार कलका २४४

भावार्थ पर विचार करते है। इसप्रकार पूरा ग्रन्थ ही उन गाथाओं के विचार में समाप्त हो गया है।

जितने भी 'नयचक्र' नाम से अभिहित ग्रन्थ प्राप्त होते है, वे सभी समयसारादि ग्रन्थों मे प्रयुक्त नयो के विश्लेषण मे ही समिपित है; अत उन्हें समयसार से भी बडा कहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? उनकी रचना तो समयसार जैसे गृढ ग्रन्थों के रहस्योद्घाटन के लिए ही हुई है। वे तो समयसाररूपी महल के प्रवेशद्वार है, सीढियाँ है; वे तो पथ है, पिधक के पाथेय हैं; प्राप्तव्य नहीं; प्राप्तव्य तो एकमात्र समयसार की विषयवस्तु समयसाररूपी शहात्मा ही है।

समयसारादि ग्रन्थों में पग-पग पर इसप्रकार के कथन आते हैं कि शृद्धिनिश्चयनय से ऐसा है और अशुद्धिनश्चयनय से ऐसा, सद्भुतव्यवहारनय से ऐसा, द अपन्यवहारनय से ऐसा, यह उपचरितकथन है और यह अनुपचरित। बिंदि आग निश्चय-व्यवहार के भेट-प्रेसेटों को नहीं जाने तो यह सब कैसे समझ सकेंगे?

अतः हमारा अन्तेध है कि बोडा समय विषय-क्षायो के पोषण से निकालकर निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों को समझने में लगाइये; बहाना न बनाइये, बृद्धि कम होने की बाते भी मत कीजिए, क्योंकि दनियाँदारी में तो आप बहुत चतुर हैं; कृतकों द्वारा इनके अध्ययन का निषेध भी मत कीजिए। हम आपसे समयसार का अध्ययन छोडकर इसे पढ़ने की नही कह रहे है, हम तो दुनियाँदारी के गोरख-धधे से खोडा समय निकाल कर इसके अध्ययन में लगने की पेरणा है रहे हैं।

इस पर भी यदि आप इनका परिज्ञान नहीं करना चाहते तो मत करिये; पर इनके अध्ययन को निरर्धक बताकर दुसरों को निरुत्साहित तो न कीजिए। जिलागी की इस अद्भुत कथन-शैली के प्रचार-प्रसार में आपका इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होगा।

आप कह सकते हैं कि आपको इनका इतना अधिक रस क्यों है? पर भाईसाहब! जब जो प्रकरण चलता हो, तब उसके अध्ययन की प्रेरणा देना तो के कि कि तो बात के कर्तव्य है, इसमें अधिक रस होने की बात कहाँ हैं? हों भी तो समयसार का सार समझने नेसमझाने के लिए ही तो है। नयों का रस नयपक्षातीत होने के लिए हैं, नयों में उलझने-उलझाने के लिए नहीं।

अधिक क्या? समझनेवालों के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब यहाँ निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है।

## निश्चयनयः भेद-प्रभेद

निश्चय और व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों की विविधता और विस्तार के चक्रव्यृह में प्रवेश करने के पूर्व जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को चलाने में व समझने में रुचि रखनेवाले आत्मार्थी जिज्ञासुओं से अवतक प्रतिपादित विषय का एक बार पुनरावनोकन कर लेने का सानुरोध आग्रह है। इससे उन्हें भेद-प्रभेदों की बारीकियों को समझने में सरलता रहेगी। अब अवसर आ गया है कि हम मरलता और सरसता का व्यामोह छोड, नयचक्र की चर्चा कुछ अधिक ग्रहराई में करें।

निश्चयनय यद्यपि अभेद्य है, भेद-प्रभेदो में भेदा जाना उसे सहय नही है: तथापि जिनागम में समझने-समझाने के लिए उसके भेद किये गए हैं।

निश्चयनय के भेद क्यों नहीं हो सकते, यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किए गए, कहाँ किये गए, कितने किए गए हैं और सर्वज्ञ-कथित जिनागम में यह विभिन्नता क्यो है, आदि कुछ ऐसे प्रश्न है, जिनका समाधान विभिन्न कथनों के सकारण समन्वय के रूप में तथा जिनागम के परिप्रेश्य में अपेक्षित है।

इस षड्-द्रव्यात्मक लोक मे अनन्त बम्तुएँ है। जीव, पुट्रगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल – इन छह द्रव्यो मे जीवद्रव्य अनन्त है, जीबो से अनन्तगुणे अनन्त अर्थातृ अनन्तानन्त पुट्रगल है। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक-एक है तथा कालद्रव्य असस्यात हैं। छह तो द्रव्यो के प्रकार हैं, सब मिलाकर द्रव्य अनन्तानन्त है। वे अनन्ता वन्त द्रव्य हो लोक की अनन्त बन्तुएँ है। वे सभी वस्तुएँ सामान्य-विशोपात्मक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत की प्रत्येक वस्त सामान्य-विशोपात्मक हैं।

ये सामान्य-विशेषात्मक बस्तुएँ ही प्रमाण की विषय हैं अर्थात् प्रमेय हैं, ज्ञान की विषय अर्थात् जेय हैं। इन्हें सम्यक् जाननेवाला ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक्षान प्रमाण है और नय प्रमाण का एकदेश है – यह बात स्पष्ट की ही जा चुकी है।

९ 'सामान्य 'विशेषात्मा तदबॉ विषय ।'-परीक्षामुख, चतुर्व परिच्छेद, सृत्र ९

२ 'सम्परकान प्रमाण।'- न्यायदीपिका, प्रथम प्रकाश, पृष्ठ ९

इसप्रकार प्रमाण का विषय सम्पूर्णवस्तु है और नय का विषय वस्तु का एकदेश अर्थात अंश है।

जब सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष-इन अंशो मे विभाजित करके समझा जाता है, तो सामान्याश को विषय करने वाला एक नय होता है और विशेषांश को विषय बनाने वाला दूसरा नय। प्रथम का नाम निश्चयनय है और दसरे का नाम व्यवहाननय।

जिनाराम में निश्चयनय को अनेक नामो से अभिहित किया गया है. जैसे — शृद्धनय, परमशृद्धनय, परमार्थनय, भृतार्थनय, पर यह अनेक प्रकार का नहीं है। इसके विषयभृत सामान्य के स्वरूप में जो अनेक विशेषताएं है, उनकी अपेक्षा ही इसे अनेक नाम दे दिये गए है। सामान्य को अभेद, निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शृद्धभाव, परमभाव, एक, परमार्थ, निश्चय, धृद, त्रिकाली आदि अनेक नामो से अभिहित किया जाता है।

सामान्य शुद्धभावरूप होता है, परमभावरूप होता है; अत उसे विषय बनाने वाले नय को शुद्धनय, परमशुद्धनय कहा जाता है। सामान्य परम-अर्थ अर्थात् परमपदार्थ हैं, अत उसे विषय बनाने वाले निश्चयनय को परमार्थनय भी कहा जाता है।

सामान्य धुव द्रव्याश है और विशेष पर्याये है, इस कारण सामान्य-द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रव्यार्थिक एवं विशेष – पर्याय को विषय बनाने वाले नय को पर्यायार्थिकनय भी कहते हैं।

मामान्य एक होता है, अत उसको विषय बनाने वाला निश्चयनय भी एक ही होता है, पर विशेष अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होने हैं, अतः उन्हें विषय बनाने बाले व्यवहारनय भी अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं।

विशोष के भी पर्याय, भेद, उपाधि, विभाव, विकार आदि अनेक नाम हैं। पर्याय भनेक होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, भेद अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। इसीप्रकार उपाधि, विकार और विभाव भी अनेक और अनेक प्रकार के होते हैं। अत उनको विषय बनाने वाला व्यवहारनय भी अनेक प्रकार के होते हैं। अत उनको विषय बनाने वाला व्यवहारनय भी अनेक प्रकार का हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पर एक, शृद्ध, त्रिकाली, परमपदार्थ, धूबलामान्य को विषय बनाने वाला निश्चयनय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता हैं? भले ही उसके अनेक नाम हों, पर वह मात्र एक सामान्यप्राही होने से एक ही हैं।

निश्चयनय एक प्रकार का ही होता है, अनेक प्रकार का नहीं – इस बात को सिद्ध करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं – "नन च व्यवहारनयो भवति यथानेक एव सांशत्वात । अपि निश्चयो नय: किल तद्ववनेको sथ चैकैकस्त्वित चेत ।। नैवं यतोऽस्त्यनेको नैकः प्रथमोऽप्यनन्तधर्मत्वात । न तथेति लक्षणत्वादस्त्येको निश्चयो हि नानेकः।। संबर्ध्यः कनकत्वं ताम्रोपाधेर्निवत्तितो यादक । अपरं तदपरिमह वा रुक्मोपाधेर्निवत्तितस्तादक।। एतेन इतास्ते ये स्वात्मप्रजापराधतः अध्येकनिश्चयनयमनेकमिति सेवयन्ति शद्भवयार्थिक इति स्यावेकः शद्धनिश्चयो नाम । अपरोऽशद्धब्रव्यार्थिक इति तवशद्धनिश्चयो नाम।। इत्यादिकाश्च बहुवो श्रेता निश्चयनयस्य यस्य मते । स हि मिथ्यादिष्टः स्थात सर्वज्ञावमानितो नियमात ।। इवमत्र त तात्पर्यमधिगन्तव्यं चिवावि यहस्त । व्यवहारनिश्चयाभ्यामविरुद्धं यथात्मशद्भधर्म ।। अपि निश्चयस्य नियतं हेतः सामान्यमात्रमिह वस्त । फलमात्मसिद्धिः स्यात कर्मकलंकावमक्तबोधात्मा।। १

शंका:-जिसप्रकार व्यवहारनय अनेक हैं, क्योंकि वह साश है, उमीप्रकार निश्चयनय भी एक-एक मिलकर अनेक ही है-यदि ऐसा माना जाए तो क्या आपन्ति है?

समाधान: --ऐसा नहीं है, क्योंकि अनन्त धर्म होने से व्यवहारनय अनेक है, एक नहीं। किन्तु निश्चयनय का लक्षण 'न तथा' है, इसलिए वह एक ही है अनेक नहीं।

निश्चयनय के एकत्व में दृष्टान्त यह है कि ताम्ररूप उपाधि की निवृत्ति के कारण स्वर्णपना जिसप्रकार अन्य है, चाँदीरूप उपाधि की निवृत्ति के कारण भी वह वैसा ही अन्य है।

-इस कथन से उनका निराकरण हो गया, जो अपने ज्ञान के अपराध से निश्चयनय को अनेक प्रकार का मानते हैं।

एक शुद्धद्रव्यार्थिकनय है, उसी का नाम शुद्धनिश्चयनय है और दूसरा अशुद्धद्रव्यार्थिकनय है, उसका नाम अशुद्धनिश्चयनय है, इत्यादि रूप से

१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ६५६-६६३

जिनके मत में निश्चयनय के बहुत से भेद माने गये हैं, वे सब सर्वज्ञ की आजा उल्लंघन करनेवाले होने से नियम से मिष्यादृष्टि हैं।

आशय यह है कि जितने भी जीवादिक पदार्थ हैं, उनको व्यवहार और निश्चयनय के द्वारा अविरुद्ध रीति से उसीप्रकार समझना चाहिए; जिसप्रकार वे आत्मशद्धि के लिए उपयोगी हो सकें।

यहाँ पर सामान्यमात्र वस्तु निश्चयनय का हेतु है और कर्मकलक से रहित ज्ञानस्वरूप आत्मसिद्धि इसका फल है।"

इसप्रकार हम देखते हैं कि पन्नाध्यायीकार के मतानुसार निश्चयनय के भेद सभव नहीं है, क्योंकि उमका विषय सामान्य है। जब सामान्य ही एक है तो उसका ग्राहक नय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है?

इस प्रकरण को आरम्भ करते हुए कुछ प्रश्न उपस्थित किये गये थे। उनमें से 'निश्चय के भेद क्यों नहीं हो सकते?' – इस प्रश्न पर विचार करने के बाद अब 'यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किये गये, कहाँ किये गये, कितने किये गये और सर्वज्ञ-कथित आगम में यह विभिन्तता क्यों है?' – इन पर विचार अपेक्षित है।

सामान्यत निश्चयनय के दो भेद किये जाते हैं; जैसा कि आलाप-पद्धति में कहा गया है —

#### "तत्र निश्चयो द्विविधः, श्द्धनिश्चयोऽश्द्धनिश्चयश्च।

निश्चयनय दो प्रकार का है — शुद्धनिश्चयनय और अशद्धनिश्चयनय।''

शुद्धिनिश्चयनय की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के कथन प्राप्त होते हैं। उन कथनों के आधार पर उसके नाम के आगे अनेक प्रकार के विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। जैसे —परमश्द्धिनिश्चयनय, साक्षात् शृद्धिनिश्चयनय, साक्षात् शृद्धिनिश्चयनय, एकदेशशृद्धिनिश्चयनय का कथन तीन रूपो में पाया जाता है। वे तीन रूप इसप्रकार है-

- (१) परमशद्धनिश्चयनय
- (२) शुद्धनिश्चयनय या साक्षातुशुद्धनिश्चयनय
- (३) एकदेशशद्धनिश्चयनय

ये तीन भेद तो शुद्धनिश्चयनय के हुए और एक अशुद्धनिश्चयनय है। इसप्रकार निश्चयनय कुल चार रूपो में पाया जाता है; जिमे आगे दर्शाय गये चार्ट द्वारा समझा जा सकता है.—



उक्त बार्ट में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 'शृद्धनिश्चयनय' के तीन भेवों मे एक का नाम तो 'शृद्धनिश्चयनय' ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'शृद्धनिश्चयनय' शब्द का प्रयोग कभी तो तीनो भेदों के सस्पाय के रूप में होता है और कभी उनके एक भेदमात्र के रूप में। इस मर्म से अनिभन्न रहने से जिनवाणी के अध्ययन में अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते हैं।

.जैसे :-परमात्मप्रकाश, अध्याय १, वोहा ६४ की टीका में लिखा है -"अनाकुलत्वलाअण्यारमार्थिकवीतरागसीन्त्रात् प्रतिकूर्मसांसारिक सुखडुंचं यद्यप्यशुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापिशुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनितं श्वति।

अनाकृतता है लक्षण जिसका ऐसे पारमार्थिक बीतराग सुख से प्रतिकृत सासारिक सुख-द:ख यद्यपि अशुद्धिनश्चयनय से जीवजनित हैं, तथापि शद्धिनश्चयनय से कर्मजनित होते है।''

तथा वृहद्द्रव्यसग्रह, गाथा ४८ की टीका में इसप्रकार लिखा है —
"अत्राह शिष्य :— रागद्वेचादयः कि कर्मजनिताः कि जीवजनिताः
इति?

तत्रोत्तरम्:--स्त्रीपुरुषसंयोगात्पन्नपुत्र इव सुष्ठाहरिज्ञासंयोगोत्पन्न-वर्णीक्षेत्रेष इज्रोजयस्योगजनिता इति। पश्चान्त्र्यविवजावसेन विविज्ञतिकदेशसुद्धीनश्चयेन कर्णजनिता प्रथ्यत्ने। व्यासासुद्धीनश्चयेन अर्थजनित्ता प्रयस्तर प्रवास्त्रियाः सुद्धीनश्चयाः सुद्धीनश्चयां स्वयस्तर एव। अर्थमतम् :-साजाच्छ्रविनश्चयत्वेन कस्येति पृष्ठक्राचो वयस्।

तत्रोत्तरम्:—साआष्ट्रद्धिनश्चयेन स्त्रीपुरुषसंयोगरहितपुत्रस्येव, सुधाहरिद्धासंयोगरहितरंगविशोषस्येव तेवामृत्यत्तिरेव नस्ति कथमृतरं प्रयस्क्रम इति।

यहाँ शिष्य पूछता हैं -रागद्वेष आदि कर्मजीनत हैं अथवा जीवजीनत? उसका उत्तर:-स्त्री और पुरुष - इन दोनों के सयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भौति, चुने और हल्दी के भिश्रण से उत्पन्न हुए वर्णविशेष की भौति, रागद्वेष आदि जीव और कर्म—इन दोनों के संयोगजनित हैं। नय की विवक्षा के अनुसार विविक्षत एकरेशश्रद्धिनश्चयनय से रागवेष कर्मजीतत कहलाते हैं और अशुद्धिनश्चयनय से जीवजनित कहलाते हैं। शुद्धिनश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहार ही है।

प्रश्न:-साक्षात्शुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष किसके हैं-ऐसा हम पृछ्ते हैं?

उत्तर:--साक्षात्शुद्धनिश्चथनय से स्त्री और पुरुष के संयोग से रहित पुत्र की भौति चूना और हल्दी के सयोगरहित रंगविशोष की भौति उनकी (राग-देख की) उत्पत्ति ही नहीं हैं: तो कैसे उत्तर दें?''

उक्त दोनों उद्धरणों मे से, एक में सांसारिक सुख-दु.ख राग-द्वेषादि श्रीदियक भावों को शुद्धिनंत्र चयनय से कर्मजीनत बताया गया है और दूबरे में एकदेशशद्धिनिश्चयनय से; अत ये दोनों कथन परस्पर बिरोधी प्रतित होते हैं, परन्तु थोडी-सी गहराइ में जाकर विचार करें तो इनमें कोई विदोध नहीं है; बात मात्र इतनी सी है कि परमात्मप्रकाश के कथन में 'शुद्धिनिश्चयनय' शब्द का प्रयोग उस मूल अर्थ में हुआ है कि जिसमें शुद्धिनिश्चयनय के तीनों 'भेद गीर्भत है अर्थात् उन तीनों भेदों में से कोई भी एक भेद विबक्षित हो सकता है। तथा बृहद्ध्वयसप्रह में मूल शुद्धिनिश्चयनय को न लेकर उसके प्रभेदों की अर्थात् उन तीनों भेदों में से कोई भी एक भेद विबक्षित हो सकता है। तथा बृहद्ध्वयसप्रह में मूल शुद्धिनिश्चयनय को न लेकर उसके प्रभेदों की अर्था बात की है; अत वहाँ एक्टेशशद्धिनश्चयनय के राग-देख के कर्मजीनत कहा है तथा साक्षात्रशुद्धिनश्चयनय से उनकी उत्पत्ति से ही इन्कार कर दिया है। यदि कहीं यह कथन भी आ जावे कि शृद्धिनश्चयनय से वे (राग-देख) हैं ही नहीं, तो भी घबडाने जैसी बात नहीं हैं, क्योंकि बहीं यह समझ लेना कि यहाँ 'युद्धिनिश्चयनय' शब्द का प्रपाप परसश्द्धिनश्चयन के अर्थ में किया गया है। 'वे नहीं हैं' — इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वे (राग-देख) परमश्दितिश्चयनय के विषयभृत आत्मा में नहीं हैं।

इसप्रकार की शंकाएँ उत्पन्त न हों — इसके लिए यह बात ध्यान में ले लेनी चाहिए कि जिनागम में शुद्धनिश्चयनय के तीनो भेदों के अर्थ में 'शुद्धिनिश्चयनय' शब्द का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ में मात्र 'शुद्धनय' शब्द का प्रयोग भी पाया जाता है। अतः जहीं विशेष मेठ का उत्लेख न हो, वहाँ हमे आगमानुसार अपने विवेक का प्रयोग करके ही यह निश्चय करना होगा कि यह कथन शाह्मनिश्चयनय के किस प्रभेद की अपेक्षा है।

तथा जहाँ अकेले 'निश्चयनय' शब्द का ही प्रयोग हो, तो उसकी सीमा में अशुद्धनिश्चयनय के भी आ जाने से, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। उक्त उद्धरण में एक बात और भी महत्त्व की आ गई है। वह यह कि शृद्धिनश्चयनय की अपेक्षा अशृद्धिनश्चयनय भी व्यवहारनय ही है। इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कहीं यह भी कथन मिल जावे कि रागाधिभाव व्यवहारनय से जीव के हैं, तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ जीव के अशृद्धिनश्चयनय से कहा है। जहाँ अशृद्धिनश्चयनय को व्यवहार कहां जावेगा, वहाँ इन्हें भी व्यवहार से जीवकत कहा जावेगा।

बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती; क्योंकि जब शृद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहार हो जाता है, तो शृद्धनिश्चयनय के प्रभेदों मे भी ऐसा ही क्यों न हो? अर्थात् ऐसां होता ही है। प्रमश्द्धनिश्चयनय की अपेक्षा साक्षात्रशृद्धनिश्चयनय एव एक्टेशशृद्धनिश्चयनय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं।

इस्प्रकार हम देखते हैं कि निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के कथन का, निश्चयनय के भेद तो हो ही नहीं सकते, बह तो एक प्रकार का ही होता हैं —इस कथन से कोई विरोध नहीं रहता है, च्योंकि वास्तविक निश्चयनय तो एक ही रहा, शोष को तो विवक्षानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार कह दिया जाता है। एकमात्र परमभावग्राही —सामान्यग्राही परमश्रुद्धनिश्चयनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होता, उसके कोई भेद नहीं होते, अतः वास्तविक निश्चयनय तो अभेद्य ही

भाई! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र बडा ही जिटल है, उसे समझने मे अतिरिक्त सावधानी बरतने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का सम्पूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं रहता कि यह किस नय का कथन हैं; अत' हमे यह तो अपनी बृद्धि से ही निर्णय करना होगा कि यह किस नय का कथन हैं; अतः जिनागम का मर्म जानने के लिए आगम के आधार के साथ-साथ जागृत विवेक की आवश्यकता भी कदम-कदम पर है।

जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है और उसका यह अनेकान्त नयों की भाषा में ही व्यक्त हुआ है; अत. उसे समझने के लिए नयों का स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी तो अनेकान्त ही है कि निश्चयनय अभेद्य है, पर उसे भेदा जा रहा है; और निश्चयनय के भेद-प्रभेद बताये जा रहे हैं, फिर भी उसकी अभेदाता कायम है।

अब यहाँ निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विषयवस्तु के सम्बन्ध में विचार अपेक्षित है।

वैसं तो सामान्यांवशेषात्मक प्रत्येक वस्तृ का अशा—चाहे वह चेतन हो या जड — तय का विषय बन सकता है, किन्तु यहाँ अध्यात्म का प्रक्रतण है अर्थात् मृख्यतः अध्यात्मत्व का प्रक्रतण है अर्थात् मृख्यतः अध्यात्मत्व का प्रक्रतण विषय कायाः का प्रक्रात्मक्त्त् एव उसके अशों को ही अध्ययन का —विवेचन का विषय बनाया गया है। तयों के विषय को आत्मा पर घटित करने के कारण यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नयों का प्रयोग आत्मवस्तु पर ही होता है। अध्यात्म में आत्मा को जानना ही मृत्य प्रयोजन रहता है, अत उसे प्रधान करके ही सम्पूर्ण कथन किया जाता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। जाध्यात्म अध्यात्म, अधि =जानना, आत्म =आत्मा को; आत्मा को जानना ही अध्यात्म है।

आत्मा को जानने का अर्थ मात्र शब्दों से जान लेना मात्र नही है, अपित् आत्मानुभूति—सम्पन्न होने से है। वृहदृद्रव्यसग्रह मे अध्यात्म का अर्थ इसप्रकार किया गया है –

"अध्यात्मशब्दस्यार्थः कथ्यते :- मिथ्यात्वरागाविसमस्तविकल्प-जालकपपरिहारेण स्वश्चातस्याधि यवनच्यनं तदध्यात्ममिति

जानरूपरिहारेण स्वशुद्धारमन्यधि यवनुष्ठानं तदध्यात्मिमिति । 'अध्यात्म' शब्द का अर्थ कहते हैं.—मिध्यात्न, राग आदि समस्त विकल्पजाल के त्याग से स्वशृद्धात्मा मे जो अनुष्ठान होता है, उसे अध्यात्म कहते हैं।'

निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण-पर्यायों से अभिन्नता (अभेद) को मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रत्येक इट्यं अपने गुण-पर्यायों से अभिन्न एव पर तथा पर के गुण-पर्यायों से भिन्न है। इसीप्रकार प्रत्येक इट्य अपने परिणासन का कर्ता स्वय है। किसी भी द्रव्य के परिणासन में किसी अन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षात नहीं है। इस सत्य का ग्राहक-प्रतिपादक निश्चयनय है। इस बात को ध्यान में रखकर ही निश्चयनय के परमशुद्धनय को छोडकर शोष तीन भेद किये गए

१ बृहदुद्रव्यसग्रह , गाथा ५७ की टीका

हैं, जो कि किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि निश्चय-व्यवहार नयो की परिभाषा में यह स्पष्ट किया ही जा चका है कि.—

- ''(१) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है और उपचार में उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना व्यवहारनय है।
- (२) जिस द्रव्य की जो परिणित हो, उसे उसकी ही कहना निश्चयनय है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है।
- (३) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तथा निश्चयनय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता । "

अपनी पंयायों से अभिन्तता — तन्मयता एवं परपदार्थों से भिन्नता दिखाना ही निश्चयनय के उक्त तीन भेदों की मृख्य पहिचान है। तथा परमशृद्धनिश्चयनय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता दिखाना है।

इमप्रकार ये निश्चयनय के चारों भेद निजश्रुद्धात्मतत्त्व को पर और पर्याय से भिन्न अखण्ड नैकानिक स्थापित करते हैं। ये नय दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर किमप्रकार स्वभावमन्मुख ले जाते हैं – इसकी चर्चा इनके प्रयोजन पर विचार करते समय आगे करेंगे।

अब यहाँ निश्चयनय के भेदों के स्वरूप एव उनकी विषयवस्तु पर पृथक्-पृथक् विचार करते हैं —

- (क) परमश्द्धिनश्चयनय मे त्रिकाली शृद्ध परमपारिणामिक सामान्यभाव का ग्रहण होता है। इसके उदाहरणरूप कुछ शास्त्रीय कथन इस प्रकार है.—
- (9) ''शुद्धिनश्चयेन सहजज्ञानविपरमस्वभावगुणानामाधारभूत-त्वात्कारणशुद्धजीवः। $^{2}$

शुद्धनिश्चयनय से सहजज्ञानादि परमस्वभावभूत गुणो का आधार होने से कारणशुद्धजीव है।''

९ परमभावप्रकाशक नयवक, पृष्ठ ४०,-४९ २ नियमसार, गांधा ९ की संस्कृत टीका

#### (२) "आत्मा हि शुद्धनिश्चयेन सत्ताचैतन्यबोधाविशुद्ध प्राचैर्जीवति।

शुद्धनिश्चयनय से जीव सत्ता, चैतन्य व ज्ञानादि शुद्धप्राणो से जीता है।''

- (ख) निरुपाधिक गुण-गणी को अभेदरूप विषय करनेवाला शुद्धनिश्चयनय या माक्षातुशद्धनिश्चयनय है। जैसे — जीव को शुद्ध कंवनजानादिरूप कहना। यह नय आत्मा को क्षायिकभावो में अभेद बताता है तथा उन्ही का कन्ती-भोन्ता भी कहता है। इस विषय को स्पष्ट करनेवाले अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। जैसे —
- (१) "शुद्धिनश्चयेन केवलज्ञानिहशुद्धभावाः स्वभावा भण्यन्ते। शुद्धिनश्चयनय से केवलज्ञानिद शुद्धभाव जीव के स्वभाव कहे जाते है।"

(२) "शुद्धनिश्चयनयेन निरूपाधिस्फटिकवत् समस्तरागादि-विकल्पोपाधिरहितम।"

शुद्धिनश्चयनयं से निरूपाधि स्फटिकमणि के समान आत्मा समस्त रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है।"

(३) <sup>11</sup>शुद्धनिश्चयनयात्पुनः शुद्धमखण्डं केवलज्ञानदर्शनद्वयं

शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध, अखण्ड केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों जीव के लक्षण है।''

(ग) एकदेशशुद्धता से तन्मय द्रव्यसामान्य को पूर्णशुद्ध देखना एकदेशशद्धनिश्चयन्य है। जैसे —

(१) ''तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसुखं प्रांतक्षाति, तदेव निरचयमोक्षमार्गस्यरूपम्। ......तदेव शुद्धात्सस्यरूपं, तदेव परमात्मस्यरूपं तदेवैकदेशध्यतिकरूप विवक्षितेकदेशशद्वतिभ्यन्तर्यस्य स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्तसुखामृतजनसरोवरे रागाविसन्तरहितत्वेन

९ प्रचास्तिकाय, गामा २७ की अवसेनाचार्यकृत 'तात्पर्ववृत्ति' टीका

२ 'तत्र निरुपाधिकगुणगुगमेद्योकथयक शुद्धिनश्चयो यथा केवलझानावयो जीव इति —खालाप-पद्धित.
अस्तिम पृष्ठः

पंचास्तिकाय, गावा ६१ की जयसेनाचार्यकृत 'ताल्पर्यकृति' टीका

४ प्रवचनसार, तात्पर्यकृति टीका के परिशिष्ट

५ वृहद्वयसग्रह, गावा ६ की टीका

परमहंसस्बरूपम्। इतमेकवेशच्यक्तिरूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमान्यध्यानभावनाममालायां यथासंभवं सर्वत्र योजनीयमिति।

उस परसध्यान मे स्थित जीव को जिस वीतराग परमानन्दरूप सुख का प्रितभास होता है, वही निर चयमोक्षमार्ग स्वरूप है। वही शृद्धात्मस्वरूप है, वही एकदेशप्रकटतारूप विवक्षित एकदेशप्रकटतारूप विवक्षित एकदेशप्रकटतारूप विवक्षित एकदेशप्रहुतिश्चयनय से स्वशुद्धात्म के संवेदन से उत्पन्न सुखामृतरूपी जल के संगेवर में रागादिसम रहित होने के कारण परमहंसस्वरूप है। इस एकदेशब्यिकरूप शृद्धनय के व्याख्यान को परमात्मध्यानभावना की नाममाला में जहाँ यह कथन है, वहाँ परमात्मध्यानभावना से परब्रह्म स्वरूप, परमब्द्धस्वरूप, परमब्द्धस्वरूप, परमब्द्धस्वरूप, परमब्द्धस्वरूप, परमब्द्धस्वरूप, आदि अनेक नाम गिनाए गए है। उन्हें परमात्मतत्त्व के ज्ञानियो द्वारा जानना चाहिए।"

(घ) सोपाधिक गुण-गुणी में अभेद दशांनेवाला अशुद्धिनश्चयनय है। असे — मितज्ञानादि को जीव कहना। रागद्वेषादि विकारीभावों को जीव कहनेवाले कथन भी इसी नय की सीमा में आते हैं। यह नय औद्यिक और क्षायोपश्मिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है, उनके कलां-कर्म आदि भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बृहदुद्भव्यसग्रह, गाथा ह की नीका में लिखा है:—

"अशुद्धीनश्चयस्यार्थः कथ्यते :- कर्मोपाधिसमृत्यन्तत्वावशुद्ध, तत्काले तप्तायः पिण्डवसन्मयत्वाच्च निश्चयः, इत्युभयमेलापकेनाशुद्ध-निश्चयो प्रण्यते।

'अशुद्धानश्चय' का अर्थ कहा जाता है :—कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से 'अशुद्ध' कहलाता है और उससमय तपे हुए लोहखण्ड के गोले के समान तन्मय होने से 'निश्चय' कहलाता है। इसप्रकार 'अशुद्ध' और 'निश्चय' इन दोनो का मिलाप करके 'अशुद्धानश्चय' कहा जाता है।

इसके कतिपय उदाहरण इसप्रकार हैं:-

(१) "ते चेव भावरूवा जीवे भूब खओवसमस्रो य । ते होंति भावपाणा अस्ट्रीणच्छ्यणयेण जायव्या।।

१ कुत्रवृद्धस्यसम्बद्धाः, गाथाः, ५६ की टीका

 <sup>&#</sup>x27;सोपॉडकॅनुगगृज्यवेवविषयोऽस्ट्रामिश्ययो यथा-मितकानाथ्यो बीव इति'—आसाप पद्धति, अस्तिम पष्ट

<sup>ः</sup> इञ्चन्त्रभावप्रकाशक नयत्रक्र गाचा १९३

जीव में कमों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं, वे जीव के भावपाण होते हैं – ऐसा अशद्धनिश्चयनय से जानना चाहिए।"

(२) ''आत्मा हि अशुद्धनिश्चयनयेन सकलमोहरागद्वेचावि-भावकर्मणां कर्ता भोक्त च।

अशुद्धनिश्चयनय से यह आत्मा सम्पूर्ण मोह-राग-द्वेषादिरूप भावकर्मों का कर्त्ता और भोक्ता होता है।''

(३) तदेवाशुद्धनिश्चयनयेन सोपाधिस्फटिकवत् समस्तरागादि-विकल्पोपाधिसहितम्। २

वही आत्मा अशुद्धनिश्चयनय से सोपाधिक स्फटिक की भौति समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से सहित है।''

(४) ''अशुद्धनिश्चयनयेन क्षायोपशमिकौवियकशावप्राणैजीवित। श्र अशुद्धनिश्चयनय से जीव क्षायोपशमिक व औदियक भावप्राणों से

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विषयबस्तु एवं कंघनशौली स्पष्ट करने के लिए जो कतिपय उदाहरण — शास्त्रीय-उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा; तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जिनागम के गहरे अध्ययन, मनन एवं चिन्तन से ही सभव है।

उक्त उद्धरणों में यद्यपि अधिकाश प्रयोगों को समेटने का प्रयास किया गया है, तथापि इसप्रकार का दावा किया जाना सभव नहीं है कि सभीप्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिये गए हैं। जिनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना सभव है, क्योंकि जिनागम अगाध है, उसका पार पाना सहज संभव नहीं है।

<sup>-0-</sup>

९ नियमसार, गांचा १८ अत्रै टीका

२ प्रवचनसार, 'तात्पर्यवृत्ति' का परिशिष

पंचास्तिकाम, गांवा २७ की जनसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीव

## निटचयनयः कुछ प्रदनोत्तर

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की बिस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कुछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह गईं हैं। उन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के रूप में स्पष्ट कर देना समीचीन होगा।

(१) प्रश्नः—शुद्धनिश्चयनय एवं एकदेशशुद्धनिश्चयनय में क्या अन्तर है?

उत्तर:-शुद्धिनश्चयनय का विषय पूर्णशुद्धपर्याय में तन्मय अर्थात् क्षायिकभाव से तन्मय (अभेद) द्रव्य होता है और एकदेशशुद्धिनश्चयनय का विषय आशिकशृद्धपर्याय से तन्मय अर्थात् क्षयोपशामभाव के शुद्धांश से तन्मय (अभेद) द्रव्य होता है।

यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ जो शुद्धनिश्चयनय लिया है, वह मूल शुद्धनिश्चयनय न होकर उसके तीन भेदों मे जो 'शुद्धनिश्चयनय या साक्षात्शद्धनिश्चयनय' आता है, वह है।

इन दोनों मे अन्तर जानने के लिए बृहदुब्ब्यसंग्रह गाथा = की टीका का निम्नलिखित अंश अधिक उपयोगी है:—

"शुकाशुक्रयोगत्रयय्यापाररहितेन शुद्धवृद्धैकस्वकावेन यवा परिकारित तवानन्तज्ञानसुखाविशुद्धकावानां छक्तास्थावस्थायां कावनारूपेण विविधितैकवेशशद्धिनिश्चयेन कर्त्ता, मक्तावस्थायां त शद्धनयेनेति।

जब जीव शुभ-अशुभरूप तीन योग के व्यापार से रहित, शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभावरूप से परिणमन करता है, तब छचस्थ अवस्था में भावनारूप से विवक्षित अनन्तज्ञान-सुखादि शुद्धभावों का एक्टेशशुद्धनिश्चयनय से कत्ती है और मुक्त-अवस्था में अनन्तज्ञान-सुखादिसावों का शद्धनय से कर्ता है।"

इन उद्धरणों में ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा को अनन्तज्ञान-सुख आदि पूर्णशृद्धभावों का कत्ता मृक्त-अवस्था में तो शुद्धनय से बताया है, पर उन्हीं पूर्णशृद्ध केवलज्ञानादि भावों का छवस्थ अवस्था में एकदेशशृद्धनिश्चय नय से कत्ता बताया है, जबकि वे केवलज्ञानादि उस समय है ही नहीं। यहाँ एकदेशशुद्धिनश्चयनय से भावना की अपेक्षा से एकदेशशुद्धि से युक्त आत्मा को केवलज्ञानादि भावों का कत्तां अर्थात् पूर्णशुद्ध कहा है; अत-यह भी जान लेना चाहिए कि यह नय भावना की अपेक्षा एकदेशशुद्धता में पूर्णशुद्धता का कथन करता है।

(२) प्रश्न:-एकदेशशृद्धता के आधार पर सम्पूर्ण द्रव्य को शृद्ध

कहना तो उचित प्रतीत नहीं होता?

उत्तर:—इसमें क्या अन्चित है? प्रत्येक नय अपनी दृष्टि से जो भी कथन करता है, सम्पूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जब परमशुद्ध निश्चयनय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है; और इसीप्रकार जब द्रव्याश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्ध ना को आधार पर अशुद्ध निश्चयनय सम्पूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है; तब एक्टेशशुद्ध निश्चयनय भी शुद्ध कहे तो इसमें क्या अन्चित है?

(३) प्रश्न:--इसप्रकार तो एकदेश-अशुद्धता के आधार पर सम्पूर्ण द्रव्य को ही अशद्ध भी कहा जा सकता है?

उत्तर:-क्यों नहीं? अवश्य कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है, कहा ही जाता है। अश्दुनिश्चयनय द्रव्य को अश्दुद्ध कहता ही है।

(४) प्रश्न:-अशुद्धनिश्चयनय नहीं, एकदेश-अशुद्धनिश्चयनय कहो न?

उत्तर:-एकदेश-अशुद्धिनश्चयनय भी कह सकते हैं, पर 'एकदेश-अशुद्धिनश्चयनय' नामक किसी नय का कथन आगम में प्राप्त नहीं होता। उसके विषय को अशुद्धिनश्चयनय में ही गीर्भत कर निया गया है। आप मानना चाहें तो मान लें।

(ध्र) प्रश्नः-क्या कहा? हम मानना चाहे तो मान ले। जब आगम में नहीं मिलता है तो हम क्यों मान लें? तथा जब आप हमे मान लेने की अनुमति

देते हैं, तो फिर आगम में क्यों नहीं है?

उत्तर:-आगम में उसके पृथक् उल्लेख की आवश्यकता नहीं समझी, तो नहीं लिखा। आप आवश्यकता समझते हों तो मान लें, कोई आपत्ति नहीं है।

इस सम्बन्ध में भुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य हैं:— ''आगम में क्योंकि जीवों को जैंचे उठाने की भावना प्रमुख है, अतः यहाँ एकदेशशृद्धनिश्चयनय का कथन तो आ जाता है; पर एकदेश अशुद्धनिश्चयनय का कथन नहीं किया जाता। अपनी बृद्धि से हम एकदेश-अशुद्धनिश्चयनय को भी स्वीकार कर सकते हैं। जितनी कुछ नय आगम में लिखी हैं, उतनी हो हों — ऐसा नियम नहीं। वहाँ तो एक सामान्य नियम बता दिया है। उसके आधार पर अन्य नय भी यथायोग्यरूप से स्थापित की जा सकती हैं। जिसप्रकार साधक के क्षायोगशमिकभाव को एकदेशशद्धिनश्चयनय से क्षायिकवत् पूर्णशुद्ध कहा जाता है; उसीप्रकार उसको एकदेशशद्धिनश्चयन्य से क्षायिकवत् पूर्णशुद्ध कहा जाता है; उसीप्रकार उसको एकदेश-अशुद्धिनश्चयन्य से औदियकवत् पूर्ण-अशुद्ध भी कहा जा सकता है। इसमें कोई विरोध नहीं। '

इस एकदेशदृष्टि में बारी-बारी भले शृद्धभाग को पृथक् ग्रहण करके जीव को पूर्ण-अशुद्ध कह लीजिए।.. एकदेशदृष्टि में दोनों ही अपने-अपने स्थान पर पूरे-पूरे दिखाई देंगे। शृद्धांश को पृथक् ग्रहण करने वाली यह एकदेशदृष्टि ही एकदेश-शृद्धिनश्चयनय कहलाती हैं। इस दृष्टि से साधक-अबस्य में भी जीव सिद्धोंबन पूर्णशृद्ध ही ग्रहण करने में आता है। अतः कहा जा सकता है कि यह साधक पूर्ण शृद्धोपयोग का कत्तां तथा अनन्त परमानन्द का भोत्ता है।

(६) प्रश्नः—प्रथम प्रश्न के उत्तर में क्षयोपशामभाव को एकदेश-शृद्धिनिश्चयनय का विषय बताया गया है तथा अशृद्धिनिश्चयनय का न्वरूप स्पष्ट करते हुए क्षायोपशामिक और औदियिक भावो के साथ जीव का तन्मय (अभेद) बताना अशृद्धिनिश्चयनय का क्षन बताया था; अत. प्रश्न यह है कि क्षयोपशामिक भावों के साथ अभिन्नता बताना अशृद्धिनिश्चयनय का विषय है या एकदेशशाद्धिनिश्चयनय का?

उत्तर:-दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि क्षयोपशामभाव में शृद्धता और अशृद्धता -दोनों भावों का मिश्रण रहता है। क्षयोगशमभाव में विद्यमान शृद्धता के अंश के साथ आत्मा की अपेदता एकदेशशशूद्धिनश्चयनय के विषय में आती है और क्षयोपशामभाव में विद्यमान अशृद्धता के अशा के साथ अभेदता अशर्द्धिनश्चयनय के विषय में आती है।

अतः जहाँ क्षयोपशमभाव को अशुद्धनिश्चयनय से जीव कहा गया हो, वहाँ समझना चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के अशुद्धांश की अपेक्षा किया गया कथन है और जहाँ एकदेशशुद्धनिश्चयनय से कहा गया हो, वहाँ

१ नयदर्पण, पृष्ठ ६२४, पॉलिक १२ से २२

२ वहीं, पष्ठ ६२४, प्रीका १ से १९

समझना चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के शुद्धांश की अपेक्षा किया गया कथन है।

ध्यान रहे एकदेशशृद्धिनश्चयनय का प्रयोग निर्मल परन्तु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। अपूर्णता की अपेक्षा इसे 'एकदेश', निर्मलता-शृद्धता की अपेक्षा शृद्ध' एवं अपनी पर्याय होने से 'निश्चय' कहा जाता है। इसप्रकार एकदेशशृद्धिनश्चयनय में अपनी निर्मल लेकिन अपूर्ण पर्याय के साथ द्वय की तन्मयता बताना इष्ट होता है। पर्याय की निर्मलता इसे अशृद्धिनश्चयनय से पृथक् रखती है।

(७) प्रश्न:--निश्चयनय के चारों भेद किस-किस गुणस्थान में पाये जाते हैं?

उत्तर:-(अ) परमपारिणामिकभावरूप सामान्य-अश का ग्राही होने से परमशुद्धनिश्चयनय तो मुक्त और ससारी समस्त जीवों के पाया जाता है। अत वह तो चीवह गुणस्थानों और गुणस्थानातीत सिद्धों में भी पाया जाता है। इस नय की अपेक्षा संसारी और सिद्ध — ऐसे भेद ही सभव नहीं है। 'सर्च जीव हैं सिद्ध सम' या 'मम स्वरूप है सिद्ध समान' या 'सिद्ध समान सबा पब मेरो' आदि कथन इसी नय के है।

'वर्णादि से लेकर गुणस्थानपर्यन्त के सभी भाव जीव के नहीं हैं'-यह कथन भी इसी नय की अपेक्षा से किया जाता है।

''वर्णाद्यावाराग-मोहादयोवा भिन्नाभावाः सर्वएवास्य पुंसः''

''जो निगोद में सो ही मुझमें, सो ही मोख मझार । निश्चय भेद कछु भी नाहीं, भेद गिनै संसार।≀''

- ये सब कथन इसी नय के हैं।

एक यही निश्चयनय है जो द्रव्यस्वभाव को ग्रहण करता है; शेष नय तो पर्यायस्वभाव को ग्रहण करनेवाले हैं। यही कारण है कि वे इसकी अपेक्षा व्यवहार हो जाते हैं. निषेध्य हो जाते हैं।

यही वह नय है, जिसे पचाध्यायीकार ने 'नयाधिपति' कहा है और एकमात्र इसे ही निश्चयनय स्वीकार किया है।

(ब) शुद्धांनश्चयनय पूर्णशुद्ध भावों अर्थात् क्षायिकभावरूप पर्यायो को द्रव्य में अभेदरूप से (ग्रहणकर) कथन करनेवाला होने से क्षायिकभाववालो में ही पाया जाता है। क्षायिकसम्यग्दर्शन की अपेक्षा यह चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है और इसी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टी को दृष्टिम्क्त कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि दृष्टि-अपेक्षा वह सिद्ध ही हो गया।

'क्षायिकसम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यग्वृष्टी को सिद्ध मानना'—यह शृद्धनिश्चयनय है और 'सिद्ध समान सदा पद मेरो'—यह परमशृद्ध-निश्चयनय है, क्योंकि इसमें सिद्ध के समान सदा ही अपना पद बताया गया है। वह किसी पर्योध की अपेक्षा नहीं बताया गया है, अपितृ स्वभाव की अपेक्षा किया गया कथन है।

अन यह चौथे गणस्थान से लेकर सिद्धो नक घटित हो सकता है।

(म) मुक्तिमार्ग के साथ अभेदता स्थापित करने के कारण एकदेशशुद्धनिश्चयनय साधकजीव के ही पाया जाता है; अत यह चतुर्थ गणस्थान से बारहवें गणस्थान तक ही समझना चाहिए।

इस सन्दर्भ में बृहद्द्रव्यसग्रह का निम्निलिखित कथन उल्लेखनीय है —

"कर्तृत्वविषये नयविश्वागः कथ्यते। सिध्यावृष्टेर्जीवस्य पुद्गलहय्यपर्यायरूपणामाञ्चववंधपुण्यपापपवार्षानां कर्तृत्वमनुपचरिता-सद्भृत्य्यवार्षे, जीवश्रावपर्यायरूपणा पुनरशुद्धनिश्चयनमेनेति। सम्मावृष्टेस्तु संवर्रानर्जरामाञ्चर्या क्षं व्यक्तिन्वस्तु स्तावरान्जरामाञ्चर्या क्षं व्यक्तिन्वस्तु स्तावरान्जरामाञ्चर्या व्यवस्तिन्वस्तु स्तावरान्त्रस्त विश्वभावपर्यायरूपणां तृ विविधितेकश्चराद्धनिश्चयनयेनेति। परमशद्धनिश्चयनयेन तः :-

"च वि उप्परजाइ, ज वि सरइ, बन्धु ज सोक्खु करेइ । जिउ परसत्थे जीइया, जिजवरू एउँ धर्णेई।।"

जिउ परमत्ये जीइया, जिलवरू एउँ भणेई।।"
--इति वचनाद बन्धमोधी न स्तः।

स च पूर्वोक्तविवक्षितैकवेशशृद्धनिश्चय आगमभावया कि भण्यते । स्वशुद्धात्मसम्पक्भद्धानमानानुचरणरूपेण भविष्यतीति भय्यः, एवं भतस्य भव्यत्वसंमस्य पारिणामिकभावस्य संबन्धिनी व्यक्तिर्भण्यते।

अध्यात्मश्राचया पुनर्दय्यशक्तिरूपशृद्धपरिणामिकश्रावविषये श्रावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण निर्विकल्पसमाधिर्वा, शुद्धोपयोगाविकं चेति।

अंच कर्नृन्व के विषय में नर्यावभाग का कंधन करते हैं। मिध्यादृष्टी जीव को पुद्रालहव्य के पर्यावरूप आझत, बंध, पृष्य और गाप पदार्थों का कर्तृन्व अनुपर्चरित-असद्भृत्यबहारनय से और जीवभावपर्यायरूप आखत, वंध गण्य व गाप पदार्थों का कर्तृन्व अश्रद्धांतिश्चयत्य से हैं। सम्प्रमृदुष्टी जीव

१ बहद्दव्यसग्रह, पुष्ठ ९२

को भी द्रव्यरूप संबर, निजंरा और मोक्ष पदार्थों का कर्तृत्व अनुपत्तरित-असद्भुतव्यवहारनय से हैं। और जीवभावपर्यायरूप संबर, निजंरा व मोक्ष पदार्थों का कर्तृत्व विवक्षित एकदेशशृद्धनिश्चयनय से हैं। परमश्रद्धनिश्चयनय से तों:—

ैंहे योगी ! परमार्थ से यह जीव उत्पन्न नहीं होता है, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष करता नहीं है – इसप्रकार जिनेन्द्र कहते हैं।

- इस वचन से जीव को बन्ध और मोक्ष नहीं है।

पूर्वोक्त विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनय को आगमभाषा में क्या कहते है?

जो स्वशुद्धात्मा के सम्यक्श्रद्धान-ज्ञान-आवरणरूप होगा, वह 'अच्य', इमप्रकार के 'भव्यत्व' नामक पारिणामिकभाव के साथ सर्बोधत 'व्यक्ति' कही जाती है। (अर्थात् भव्यत्व पारिणामिकभाव की व्यक्तता अर्थात् प्रगटता कही जाती है) और अध्यात्मभाषा में उसे ही द्वय्यशक्तिरूप पहुजारिणामिकभाव की भावना कहते है, अन्य नाम से उसे 'निर्विकल्पसमाधि' अथवा 'शद्धोपयोग' आदि कहते है,

(द) अशुद्धिनश्चयनय प्रथम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक वर्तता है। जैसा कि बृहदुद्रव्यसग्रह की ३४ वी गाथा की टीका में कहा है:—

"भिष्यावृष्टयाविक्षीणकवायपर्यन्तमुपर्युपरि मंबत्वातारतस्येन ताववशायनिश्चयो वर्तते।

मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तक ऊपर-ऊपर मदपना होने से तारतम्य से अश्द्धनिश्चयनय वर्तता है।''

(६) प्रश्न:-साधक के शुद्धीपयोग में तो एकदेशशुद्धिनश्चयनय कहा था और यहाँ बारहवें गुणस्थान तक अशुद्धिनश्चयनय बताया जा रहा है। क्या शुद्धोपयोग में भी अशुद्धिनश्चयनय घटित होता है ?

उत्तर:-हाँ, होता है, क्योंिक साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपशमभावरूप है। क्षयोपशमभाव में एकदेशशुद्धीनश्चयनय एव अशुद्धीनश्चयनय ऊपर घटित कर ही आये हैं. अतः यहाँ विशेष कथन अपेक्षित नहीं है।

इसीप्रकार का प्रश्न बृहद्द्रव्यसंग्रह, गाथा ३४ की टीका में भी उठाया गया है। वहाँ जो उत्तर दिया गया है, उसे उन्ही की भाषा में देखिये:—

अशुद्धनिश्चयमध्ये निष्यावृष्टचाविगुनस्थानेवृपयोगत्रयं व्याख्यातं, तत्राशद्वानश्चये शद्धोपयोगः कवं घटते?

इति चेत्तत्रोत्तरं :- शुद्धोपयोगे शुद्धबुद्धैकस्वभावो निजात्मा

ध्येयस्तिष्ठित, तेन कारणेन शुद्धध्येयत्वाच्छुद्धावसंबनत्वाच्छुद्धात्म-स्वरूपसाधकत्वाच्य शुद्धोपयोगो घटते।

स च संवरशब्बवाच्यः शृद्धोपयोगः संसारकारणण्तिमय्यात्व-रागाद्यशुद्धपर्यायवृत्रुद्धो न भवति तथैव फलभूतकेवलन्नानलक्षणशुद्ध-पर्यायवत् शृद्धोऽपि न भवति, किन्त् ताभ्यानशृद्धगुद्धपर्यायाभ्यां विलक्षणं शृद्धात्मानुष्रतिरूपनिश्चयरत्त्रयात्मकं मोक्षकारणमेकवेशव्यपित-रूपमेकवेशनिरावरणं च ततीयमवस्यान्तरं भण्यते।

शंकः:-अशुद्धनिश्चयनय में मिध्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में (अशुभ, शुभ और शुद्ध) तीन उपयोगों का व्याख्यान किया; वहाँ अशुद्धनिश्चयनय में शद्धोपयोग किमप्रकार घटित होता है?

समाधान:—शृद्धोपयोग मे शृद्ध, बृद्ध, एकस्वभावी निजात्मा ध्र्येय होता है। इसकारण शृद्धध्येयवाला होने से, शृद्ध-अवलवनवाला होने से और शृद्धात्मस्वरूप का साधक होने से अशृद्धिनश्चयनय से शृद्धोपयोग घटित होता है।

'सबर' शब्द से बाच्य वह शुद्धीपयोग ससार के कारणभूत मिथ्यात्व-रागादि अशुद्धपयांय की भांति अशुद्ध नहीं होता, उसीप्रकार उसके फलभूत केंबलजानरूप शुद्धपर्याय के समान शुद्ध भी नहीं होता, परन्तु वह शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्याया में बिलक्षण, शुद्धात्मा के अनुभवरूप निश्चयरत्नत्रयात्मक, मोक्षा का कारणभूत, एकदेशप्रगट, एकदेशपित्यण — ऐसी तृतीय अवस्थारूप कहलाता है।'

(९) प्रश्नः— निश्चयनय अभेद्य है, फिर भी प्रयोजनवश उसके भेट-प्रभेद किये गये हैं। '—इस सदर्भ में प्रश्न यह हैं कि वह कीनता प्रयोजन या कि जिसके लिए अभेद्य निश्चयनय के भेद करने पड़े आश्चय यह हैं कि निश्चयनय के उत्तर भेद-प्रभेदों से किस प्रयोजन की सिद्ध होती है?

उत्तर:—जगत के सम्पूर्ण जीव अनन्त आनन्द के कद और जान के घर्नीपण्ड होने पर भी अपने-अपने जानानदस्वभावी स्वरूप से अनिभज्ञ रहने के कारण पर और पर्याय में एकत्वबृद्धि धारणकर जन्म-मरण के अनन्त दृक्ष उठा रहे हैं। पर और पर्याय से एक् अपने आत्मा के जान, श्रद्धान और अनुवरण के अभाव के कारण ही अनन्त स्वार बन रहा है। इसका अभाव निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान बिना सभव नहीं है। पर और पर्याय में भिन्न निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान के लिए ही निश्चयनय के ये भेद-प्रभेद किये गये है।

सर्वप्रथम परद्रव्य और उनकी पर्यायों से भिन्नता एव अपने गृण-पर्यायों से अभिन्नता बताना अभीष्ट था; क्यों कि प्रत्येक द्रव्य की इकाई स्थापित किए बिना — स्पष्ट किये बिना बस्तु की स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ता स्पष्ट नहीं होती। एक्येक द्रव्य अपनी अच्छाई-बुगाई का उत्तरदायी स्वयं है, अपना भना-बुगा करते में स्वयं समर्थ है और उसके लिए पूर्ण स्वतन्त्र है — यह स्पष्ट करता ही अशुद्धनिश्चयत्य का प्रयोजन है। अपने इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए बह राग-द्रेश, सुख-दुख जैसी अग्निय अवस्थाओं को भी अपनी स्वीकार करता है उनके कर्तृत्व और अनितृत्व को भी स्वीकार करता है; उनकें कर्मकृत या परकत कहकर उनका उत्तरदायित्व दसरों पर नहीं थोपता।

ूप्रत्येक जीव को यह समझाना ही इस नय का प्रयोजन है कि यद्यपि परपदार्थ और उसके भावों का कत्तां-भोत्ता या उत्तरदायी यह आरमा नहीं है, तथापि रागादि विकारीभावरूप अपराध स्वय की भूल से स्वय में स्वय हुए हैं; अन्य उनका कर्ना-भोत्ता या उत्तरदायी यह आरमा स्वय है।

जब यह आत्मा परद्रव्यो से भिन्न और अपने गृण-पर्यायो से अभिन्न अपने को जानने लगा, तब इसे क्रमष्टा. पर्यायों से भी भिन्न त्रिकाली धृव स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से एक्टेशशृद्धिमश्चयनय से यह कहा कि को पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जिमकी उत्पन्ति से कमाँदिक परपदार्थे निमिन्त हुए, जो पर्याय दृखस्वरूप है; उसे तू अपनी क्यो मानता है? तेरा आत्मा तो ज्ञान और आनन्द पर्याय को उत्पन्न करें —ऐसा है। जो पर्याय म्ब को विषयय बनाये, स्व मे लीन हो, बही अपनी हो सकती है। ज्ञानी तो उसी का कर्ता भोक्ता हो सकता है। रागादि विकारी पर्यायों को अपना कहना तो स्वयं को विकारी बनाना है, अज्ञानी बनाना है; क्योंकि विकार का कर्ता-भोक्ता विकारी हो हा सकता है। य तो अज्ञानमय भाव है, इनका कर्त्ता-भोक्ता-स्वामी तो अज्ञानी हो हो सकता है। य तो अज्ञानमय भाव है, इनका कर्त्ता-भोक्ता-स्वामी तो अज्ञानी हो हो सकता है। क्ये हो ये अपने में पैदा हुए हों, पर ये अपने नहीं हो सकते। — इसप्रकार विकार से हटाने के लिए निर्मलपर्याय से अभेद स्थापित किया।

निर्मलपर्याय से भी अभेद स्थापित करना मूल प्रयोजन नहीं है, मूल प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्यस्वभाव तक ले जाना है, उसमें ही अहंबृद्धि स्थापित करना है; पर भाई! एक साथ यह सब कैसे हो सकता है? बतः धीरेधीरे बात कहीं जाती है। 'तू तो निर्मलपर्याय का धनी है, कत्ता है, भोक्ता है; विकारी पर्याय का नहीं'—यह एकटेशशाद्धिनश्चयनय का कथन एक पडाव है, सन्तव्य नहीं। यह आत्मा एक बार राग को तो अपना मानना छोड़े फर निर्मलपर्याय से भी आगे ले जायेंगे। राग तो निषेध करने योग्य है न? यदि राग निषेध करने योग्य है, तो वह अपना कैसे हो सकता है? जो निषेध्य है, वह मैं नहीं हो सकता, मैं तो प्रतिपाद्य हैं। राग निषेध्य है, अतः व्यवहार है। निर्मलपर्याय करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, इसलिए निश्चय है। निर्मलपर्यायकर निश्चय विकाररूप व्यवहार का निषेध करता हुआ, उसका अभाव करता हुआ उदय को प्राप्त होता है।

इसप्रकार एकदेशशुद्धनिश्चयनय का प्रयोजन निर्मलपर्याय से त्रिकाली धुव की एकता स्थापित कर, विकारीपर्याय से पृथक्ता स्थापित करना है।

विकारीपर्याय से पृथकृता स्थापित हो जाने पर अब कहते है कि एकदेशशद्धनिश्चयनय ने विकारीपर्याय से पथकता बताने के लिए जिस निर्मलपर्याय के साथ अभेद स्थापित किया था, वह भी अपर्ण होने से आत्मा के स्वभाव की सीमा में कैसे आ सकती है? आत्मा का स्वभाव तो परिपर्ण है. उसके आश्रय से तो पर्याय मे भी पर्णता प्रगट होना चाहिए। यदि परिपर्ण स्वभाव का परिपर्ण आश्रय हो तो फिर अपूर्ण पर्याय क्यो प्रगटे<sup>?</sup> पर्याय की यह अपूर्णता परिपूर्ण स्वभाव के अन्रूप नहीं है, अनुकूल भी नहीं है। अत इसे भी उसमे कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे मिलाये रखा जा सकता है? एकदेशशद्धनिश्चयनयरूप साधकदशा तो प्रस्थान है, पहुँचना नहीं, पथ है, गन्तव्य नही: साधन है, साध्य नही। तथा मैं तो परिपर्ण केवलज्ञानस्वभावी हॅ. मै तो अनन्त अतीन्द्रिय-आनन्द का कर्त्ता-भोक्ता हॅ. मै तो अनन्तचतष्टयलक्ष्मी का स्वामी हूँ, आखिर इस क्षयोपशमभाव से मझे क्या लेना-देना? और इसका भरोसा ही क्या? आज का क्षयोपशमसम्यग्दण्टी कल मिथ्यादृष्टी बन सकता है। आज का अच्छा-भला विद्वान कल स्मृति-भंग होने से अल्पज्ञ रह सकता है। आज का क्षयोपशमसंयमी कल असयमी हो सकता à,

निमंल हुई तो क्या, इस अपूर्ण एवं क्षणध्वंशी पर्याय से मुझे क्या? यह तो आनी-जानी है। मेरे जैसे स्थायीतत्त्व का एकत्व, स्वामित्व, कर्नृत्व एव भोक्तृत्व तो क्षायिकभावरूप चिरस्थायी अनन्तचनुष्ट्याटि से ही हो सकता है।

इसप्रकार जब निर्मलपर्याय से भी पृथक्ता स्थापित कर पूर्णश्रह क्षापिकपर्याय से युक्त इट्यग्राही शृह्यनिश्चयनय प्रगट होता है, तब एक्टेशगृह्यपर्याय निषद्ध हो जाती हैं; निषिद्ध हो जाने से व्यवहार हो जाती है। इसप्रकार अपने प्रयोजन की सिद्धि करता हुआ एकदेशशुद्धिनश्चयनय भी निषिद्ध होकर व्यवहारपने को प्राप्त हो जाता है, और साक्षारशद्धिनश्चयनय प्रगट होता है।

यद्यपि क्षायिकभाव स्थायी है, अनन्त है, तथापि अनादि का तो नही। यै तो अनादि-अनन्त तत्त्व हैं। इस क्षायिकपर्याय में भी क्या महिमा है में मैं ने तो एसा मिहिमावन्त पदार्थ हैं कि जिममें केवलज्ञान जैमी अनन्तपर्याद किया ने तो ते तो भू मुझमें कोई खुट (कमी) आनेवाली नहीं। यै तो अखुट-अटुट पदार्थ हैं। केवलज्ञानादि क्षायिकभाव भी मन्तित की अपेक्षा भले हैं। अनन्तकाल तक रहनेवाले हो, पर वस्तुत तो पर्याय होने से एकसमय मात्र के हैं। यै क्षायिकभाव जितना नो नहीं, ये तो मुझमें उठनेवाली तरगे मात्र हैं। तथाप तरगो मात्र तो नहीं हो सकता। यद्यपि तरगे सागर में ही उठती हैं। तथाप तरगों को मात्र नहीं को जा सकता। सागर की यभीरता, सागर की विशालता इन लहरों में कहाँ? सागर सागर है और लहरे लहरे हैं। सागर लहरे नहीं और लहरे नहरे हैं। सागर लहरे नहीं और लहरे मागर नहीं। खरा सत्य तो यहीं है, परमार्थ तो यहीं है इमप्रकार परमभावग्राहीश्रद्धानिश्चयनय शुद्धानिश्चयनय या साधारश्रद्धानिश्चयनय का भी निषेध करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानिश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्रद्धानश्चयनय का भी विषये करता हुआ उदित होता है और साधारश्यानश्चयनय का साधारश्ययनय का साधारश्यानश्चयनय का साधारश्यानश्चयनय का साधारश्यान्य साधारश्यानश्चयनय का साधारश्यानश्चयनय का साधारश्यान्य साधारश्यान्य साधारश्यान्य साधारश्यान्य साधारश्यान्य साधारश्ययन्य साधारश्यान्य साध

इमप्रकार निश्चयनय के ये भेद-प्रभेद परमशाद्धीनश्चयनय के विषयभन त्रिकाली धुवतत्त्व तक ले जाते हैं। सभीप्रकार के निश्चयनयों का वास्तविक प्रयोजन तो यही है। इसी ध्येय के पूरक और भी अनेक प्रयोजन होते हैं, हो सकते हैं: पर मल प्रयोजन तो यही है।

ंन तथा शब्द से सबका निषेध करनेवाला परमश्द्विनश्चयनय कभी भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नहीं होता, अत वह कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह सबका निषेध करके स्वय निवृत्त हो जाता है और निर्विकल्प आत्मानभूति का उदय होता है। वास्तव में यह आत्मानभूति की प्राप्ति ही इस मपणे प्रक्रिया का फल है।

(१०) प्रश्नः-यदि निश्चयनय के इन भेदों को स्वीकार न करे तो?

उत्तर:-निश्चयनय के इन भेद-प्रभेदों को यदि आप कथींचत् अस्बीकार करना चाहत हो तो कोई आपीत नहीं, हमें भी इष्ट है। उनका कथींचत् निषेध तो हम भी करते आए हैं, क्योंकि पूर्व के निषेध बिना आगे का नय बनता ही नहीं है। पर यदि आप उनका सर्वथा निषेध करना चाहते हैं तो अनेक आपत्तियाँ खड़ी हो जावेंगी। अशुद्धनिश्चयनय के सर्वचा निषेध से आत्मा में रागादिभाव रहेंगे ही नहीं। ऐसा होने पर आधव, बंध, पृष्य और पापतत्त्व का अभाव हो जाने से संसार का ही अभाव हो जावेगा। ससार का अभाव होने से मोझ का भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि मोझ संसारपर्वक ही तो होता है।

दूसरे रागादिभाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्न सिद्ध होंगे, जैसे कि अन्य परद्रव्य, जो कि प्रत्यक्ष से बिरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि परपदार्थ यहाँ रह जाते हैं. पर राग-देष साथ जाते हैं।

एकदेशशुद्धनिश्चयनय नहीं मानने से साधकदशा का ही अभाव मानना होगा। साधकदशा का नाम ही तो मोक्षमार्ग है, अतः मोक्षमार्ग ही न रहेगा। मोक्षमार्ग नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष और मोक्षमार्ग के अभाव मे सबर, निर्जर और मोक्षतत्त्व की भी मिद्धि नहीं हो सकेंगी।

इसीप्रकार शुद्धनिश्चयनय नहीं मानने पर क्षायिकभाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्षमार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एक मात्र परमभावग्राही शुद्धनय रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बध-मोक्ष है ही नहीं।

ट्रसरी बात यह है कि परमश्हु तथ के विषयभृत त्रिकाली शृह्धात्मा के स्वरूप का निश्चय भी शृह्धात्मा के स्वरूप का निश्चय भी शृह्धात्म के विषयभृत क्षायिक मावरूप प्रकट पर्यायों के आधार पर होता है। 'सिंह समान सदा पद मेरो' मेआत्मा के त्रिकाली स्वभाव को सिंहपर्याय के सामित परिपूर्ण ही तो बताया गया है। अत यदि क्षायिक भाव को विषय बनानेवाले शृह्धात्म को स्वीकार न करेगे, तो फिर परमशृह्धात्म के विषय अपनी त्रिकाली द्वारा का निर्णय कैसे होगा?

अत यदि सर्वलोप की इस महान आपित्त से बचना चाहते हो तो ऐसे एकान्त का हठ मत करो।

(११) प्रश्नः-यदि ऐसी बात है तो आप कथींचतु निषेध भी क्यों करते हो?

जबर:-यदि कर्यांचत् भी निषेध न करे तो अनादि का छिपा हुआ त्रिकाली परमतत्त्व छिपा ही रहेगा। वह हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन पायेगा। जब नह दृष्टि का विषय नहीं बनेगा तो मोक्षमागं का आरंभ ही न होगा और जब मोक्षमागं का आरभ नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा?

इमप्रकार हम देखते हैं कि कथाचित निषेध नहीं करने से भी वे ही आपत्तियाँ खडी हो जाती है, जो सर्वथा निषेध करने से होती थीं।

(१२) प्रश्न:-कर्षचित् भी निषेध न करने से त्रिकालीतत्त्व दृष्टि का विषय क्यो नहीं बन पावेगा और सर्वधा निषेध से होनवाली आपनियाँ कैसे

#### खड़ी हो जावेगी?

उत्तर:-भाई! यह बात तो नौवें प्रश्न के उत्तर में विस्तार से स्पष्ट की जा चुकी है कि एकदेशशृद्धिनश्चयनय अशृद्धिनश्चयनय का तथा शृद्धिनश्चयनय एकदेशशृद्धिनश्चयनय का निषेध करता हुआ उदित होता है। इसीप्रकार परमञ्जूषितश्चयनय भी शृद्धिनश्चयनय का अभाव करता हुआ उदय को प्राप्त होता है और अन्त में स्वयं निवृत हो जाता है, तब आन्मसाक्षात्कार होता है, आत्मानभित पुगट होती है।

अतः यदि हम उन्हें कथिचित् भी निषेध्य स्वीकार न करें तो फिर आत्मानुभूति कैसे प्रगट होगी? आत्मानुभूति प्रगट होने की प्रक्रिया तो उत्तरोत्तर निषेध की पंक्रिया ही है।

ृदेष्टि का विषय त्रिकालीशुद्धात्मतत्त्व तो आत्मानुभूति में ही प्रगट होता है; अत जब उत्तरोत्तर निषेध की धंक्रिया से प्रगट होनेबाली आत्मानुभूति ही नहीं होगी तो फिर वह त्रिकालीपरमतत्त्व तो ष्ठिया ही रहेगा।

तथा जब आत्मानुभृति ही प्रगट नहीं होगी तो मोक्षमार्ग भी नहीं बनेगा, क्योंकि मोक्षमार्ग का आरंभ तो आत्मानुभृति की दशा में ही होता है। जब मोक्षमार्ग ही नहीं बनेगा तो मोक्ष कहीं से होगा?

इसप्रकार यह निश्चित है कि कथाँचित् भी निषेध नहीं करने से वे सभी आर्पात्तयाँ खडी हो जावेगी. जो सर्वथा निषेध करने से होती थीं।

निश्चयनय के उक्त भेद न तो सर्वधा निषेध्य है और न सर्वधा अनिषेध्य। प्रत्येक नय अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला होने से स्वस्थान में निषेध करने योग्य नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अत. उसका निषेध करना अनिवायं हो जाता है। यदि उसका निषेध न करे तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अत. तत्सवांधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, आगे बढ़ने के लिए — आगे के प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, आगे बढ़ने के लिए — आगे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्वकियत नय का निषेध एव आगे के नय का प्रतिपादन इण्ट हो जाता है।

इसप्रकार स्याद्वाद ही शरण है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अधिक विकल्पों से कोई लाभ नहीं होगा। बस्तु बड़ी अदुभत है, इसलिए उसकी बात भी अदुभत है। अत विकल्पों का शमन करके निर्विकल्प होने में ही सार है। वस्तीनिवक्तप हैं, अत उसकी प्रांग्त भी निर्विकल्प दशा में ही होती है।

यदि आप निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के सबध मे उक्त स्याद्वाद की शरण न लेंगे तो सात तत्त्वों की भी सिद्धि सम्भव न होगी। (१३) प्रश्न '--निश्चयनय के भद-प्रभेदों के मम्बन्ध में उक्त स्याद्वाद को स्वीकार न करने पर सम्ततन्त्र की सिद्धि में क्या बाधा आवेगी? क्या सात तन्त्रों के निर्धारण में निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों का कोई हाथ है? यदि हीं, तो क्या और कैमें? कम्या स्पष्ट करें।

उत्तर:-प्रत्येक द्रव्य परद्रव्यो एव उनके गृण-पर्यायो से भिन्न तथा अपने गृण-पर्यायो से अभिन्न है -सामान्यत यह कथन निश्चयनय को है। किसी द्रव्य को अन्यद्रव्य और उनके भावों में अभिन्न कहना या अन्यद्रव्य के भावों का कर्ना-इनों कहना व्यवहारनय का वचन है।

निश्चयकथन भृतार्थं है और व्यवहारकथन प्रयोजनवश किया गया उपचरितकथन है। व्यवहारकथन प्रयोजनपुरत ही भृतार्थं है, बस्तृत तो वह अभृतार्थं ही है। इसप्रकार दो द्रव्यों के बीच अत्यन्ताभाव की मोटी दीवार है, कोई किसी का कत्तां-हर्तां-प्रतां नहीं है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी अच्छी-बसी परिणति के उत्तरदायी स्वय है।

- सब द्रव्यों के सम्बन्ध में यह महासत्य त्रिकाल अवाधित है, द्रव्यों की अनन्त स्वतन्त्रता का उदघोषक है।

ममयसार, गाथा ३ की टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र ने इस महासत्य की घोषणा इसप्रकार की है —

"समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्बोर्डभद्यीयते। समयत एकी बावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुत्तरेः। ततः सर्वज्ञारि धर्माध्रमाव्यान्यस्व निर्माणस्व निर्माणस्व स्वर्वे यार्वतः केवनां ऽप्यर्थारेत सर्व एव स्वकीयक्रप्यातम्तानान्तस्वधर्मकृत्वान्यने प्रत्मरस्व गुण्वतो अप्यंतप्रत्यासताविपि नित्यमेव स्वरूपावपतंतः परक्ष्पेणापरिणमना-वविनस्वानतस्यातिकत्वार्ट्यक्षेत्वकीर्णकृत्वार्यन्तः समस्तविक्त्वात्वस्य केतुन्त्रमा शह्यवेव विश्वमन्तृष्ट्रणंते नियत्यमेकत्वनिश्चयगत्तत्वेवव सीवर्यमाण्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसंकत्ताविवोषापतेः।

यहाँ, 'समय' शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्यों कि व्युत्पत्ति के अनुसार 'समयते' अर्थात् एकी भाव से (एकत्वपूर्वक) अपने गृण-पर्यायों को प्राप्त हांकर जो परिणमत करता है, तो समय है। इसीलिए धर्म-अधर्म-आकाश-काल-पुदाल-जीवत्व्यस्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ है, वे सभी निश्चय से (बास्तव में) एकत्वनिश्चय को प्राप्त होते से ही सुन्दरता को पाते हैं; क्योंकि अन्य प्रकार से उनमें सर्वस्वक्रादि बोच आ जायेगे। वे सब पदार्थ अपने द्वनन्त्रधर्मों के

चक्र को (समृह को) चुम्बन करते हैं—स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पररूप परिणमन न करने से अनन्त-च्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टकीरकीण की मीति (शाशवत) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य वोजों की हेत्ता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं—टिकाये रखते हैं।"

अगम के इस महासत्य की ठोम दीवार को आधार बनाकर परमागम अयांतु अध्यात्म, आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसे मोक्षमार्ग की प्राप्ति के प्रयोजन से निश्चयत्मय की उक्त पिरिध को भी भेदकर हव्यस्वभाव की माने से पर्याय को पृथक कर, गुणभेद से भी भिन्न और अखण्ड त्रिकाली आमनत्त्व को जीव कहता है, त्यों कि बही दृष्टि का विषय है, वही ध्यान का ध्येय है और वही परमश्रद्धानश्चयन्य का विषय है।

यद्यपि अशुद्धिनिश्चयनय से रागादिभाव आत्मा की ही विकारी पर्याये है, तथापि शुद्धिनिश्चयनय उन्हें स्वीकार नहीं करना। उन्हें पृद्गलकर्म के उदय से उत्पन्न हुए होने के कारण निर्मित्त की अपेका से पृद्गल कह दिया जाता है। किन्तु एक तो वे पृद्गल से होने देखें नहीं जाने हैं, दूसरे पिंद उन्हें पृद्गल का माना जाएगा तो एक इव्य दूसरे इव्य को छूना नहीं, एक इव्य दूसरे अव का जाता है। किन्तु राग उपस्थित होगा। अन न उन्हें जीवतत्त्व में ही सम्मिनित माना जा सकता है और न पृद्गलहण अजीवतन्त्व से ही। यही कारण है कि उन्हें आखवादितत्त्व के रूप में दोनों से पृथक ही रखा गया है। इसप्रकार जिनवाणी से रागादिभाव आखव, बन्ध, एण्य व पापरूप स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उल्लिखित हुए हैं।

इसीप्रकार अपूर्णशुद्धपर्यायें मवर व निर्जरा तथा पूर्णशुद्धपर्याय मोक्ष स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उल्लिखित हुई हैं, क्योंकि पर्याय होने में इन्हें भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है।

द्रव्यासर्वाद और द्रव्यसंवरादि के सम्बन्ध मे भी इसीप्रकार जानना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वे बस्तृत. तो पुदुगल की ही पर्याये है तथापि उनमे जीव के रागादि विभाव और वीतरागादि स्वभावभाव निमित्त होते हैं।

इसप्रकार भावास्रवादि व भावसवरादिरूप जीव की पर्यायो एव द्रव्यास्रवादि व द्रव्यसवरादिरूप अजीव की पर्यायो को सम्मिलन कर पर्यायरूप आस्रवादि व सवरादि तत्त्वों को पृथक् रखना ही उचित है, क्योंकि न तो उन्हें परमश्रद्धनिश्चयनय के विषयभृत जीवद्रव्य में ही शामिल किया जा सकता है और न उन्हें सर्वथा पदगल ही माना जा सकता है।

परजीवों, पुरुगलादि अजीवो तथा आस्रवादि पर्यायतत्त्वों से भी भिन्न निजशुद्धात्मतत्त्व ही वास्तविक निश्चय अर्थात् परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है।

नवतत्त्वों में छुपी हुई, परन्तु नवतत्त्वों से पृथक आरमज्योति ही गृद्धान्मतत्त्व हैं। इस गृद्धान्यतत्त्व के हृष्टि, आग और ध्यान का विषय सनाना ही सम्यप्यस्त-आन-वारित्र है, मोकामार् है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही अध्यात्मरूप परमागम निश्चयन्त्य के उक्त भेद-भूभेद करता है और फिर उन भेद-भूभेदों में एक परमश्द्धानिश्चयन्त्य को ही परमार्थ-निश्चय स्वीकार कर निश्चयन्त्य के अन्य भेदों को व्यवहार कहकर अभ्वापं कह देता है अर्थातृ उनका निषेध कर देता है।

आत्मा के अनुभवरूप प्रयोजन की सिद्धि परमागम की उक्त प्रक्रिया से ही सभव है।

आगम में छह द्रव्यों की मुख्यता से और अध्यात्मरूप परमागम में आत्मद्रव्य की मुख्यता से कथन होता है।

(१४) प्रश्नः-आपने अभी-अभी अध्यातम को परमागम कहा है, इसका उल्लेख कही आगम में भी है क्या?

उत्तर:-हाँ, है। आचार्य जयसेन प्रवचनसार, गाथा २३२ की टीका मे 'जिच्छिती आगमवो' पद की व्याख्या करते हुए लिखते हैं --

"िण्ण्यिज्ञं आगमबो, सा च पदार्थीनिश्चित्तरागमतो भवति। तथाहि: - जीवभेदकमेथेदप्रतिपादकागमाभ्यासाद्भवति, न केवल-मागमाभ्यासात्तर्ववागमपदसारम्ताच्चानन-वैकारमास्यतत्त्वप्रकाशका-वध्यास्माभिधानात्तरसागमाञ्च पदार्थपरिच्छितं सर्वति।

णिन्छिती आगमदो' अर्थात् पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। इसी बात का विस्तार करते हैं कि जीवभेद और कमंभेद के प्रतिपादक आगम के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है, परन्तु न केवल आगम के अभ्यास में, बिल्क समस्त आगम के सारभूत विदानन्द एक परमात्मतत्त्व के प्रकाशक अध्यात्म नाम के परमागम से भी पदार्थों का जान होता है।"

(१५) प्रश्न:-आपने कहा कि इसीप्रकार द्रव्यास्रवादि को भी समझना चाहिए; तो क्या जिसप्रकार भावास्रवादिरूप राग-द्वेषादिभावो को पुदगल

नवतत्त्वसनन्त्रः चीर यहकत्त्व न सञ्चाते –समयमार क्रमण ०

कहा जाता है, उसीप्रकार द्रव्याख़वादि को जीव भी कहा जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या कहीं आगम में भी ऐसा उल्लेख है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है?

उत्तर:-जब पुरुगलकर्म के उदय के निमित्त से होनेवाले जीव के विकारी भावों को पुरुगल कहा जा सकता है तो फिर जीव के विकारी भावों के निमित्त से होनेवाले द्रव्यास्रवादि को जीव कहने में क्या आपत्ति हो सकती है?

यद्यपि दोंनों पक्षों में समान अपेक्षा है; तथापि परमागम में रागादिरूप भावासवादि को पुद्गल तो कहा गया है, किन्तु द्रव्यासवादिरूप से परिणमित कार्मणवर्गणाओं को आगम में जीव नहीं कहा गया है।

इसका कारण यह है कि आचार्यों की दृष्टि आत्महित की रही है। अतः आत्मिहत की दृष्टि से अध्यात्म नामक आगम के भेद परमागम में रागादि को पृद्गल तो कहा गया है; परन्तु पृद्गल के हित और अहित की कोई समस्या न होने से अधि+आत्म=अध्यात्म के समान कोई अधिपृद्गल नामक भेद आ तम में नहीं है, जिसमें द्रव्याखबादि को जीब कहा जाता। यही कारण है द्रव्याखबादि को जीब कहनेवाले कथन उपलब्ध नहीं होते। इसप्रकार के कथनों का कोई प्रयोजन भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है।

परमागम आगम का ही अंश है, जिसे अध्यात्म भी कहते हैं। अध्यात्म में रंग, ताग और भेद से भी भिन्न परमशुद्धिनश्चयन्य व दृष्टि के विषयरूप एव ध्यान के ध्येयरूप एरमपारिणामिकभावरूष्ट्य में लिलिक्ट व अभेदस्य एर प्यान के ध्येयरूप एरमपारिणामिकभावरूष्ट्य में लिलिक्ट व अभेदस्य में तिजशुद्धात्मा को ही जीव कहा जाता है। इसके वितिरक्त सभी भावों को अनात्मा, अजीव, पुरान आदि नामों से कह दिया जाता है। इसका एकमात्र प्रयोजन दृष्टि को पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर निजशुद्धात्मतत्त्व पर लाना है, क्यों कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता निजशुद्धात्मतत्त्व के आश्रय से ही होती है। अध्यात्मरूप परमागम का समस्त कथन इसी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर होता है।

इस सन्दर्भ में समयसार, गाथा ३२० पर आचार्य जयसेन की टीका <sup>१</sup>के पश्चात का निम्नलिखित अंश इष्टव्य हैं.—

"औपशमिकाविपंचकावानां मध्ये केन कावेन मोक्रो कवतीतिः विचार्यते। तत्रीपशमिककायोपशमिककायिनौडयिककावच्यतस्य पर्याय-

९ इस टीका पर हुए पृथ्य की कानकी स्वामी के प्रवचन 'जानकबु' नामक पुस्तक के रूप में गृजराती में प्रकाशित हो चके हैं।

रूपं भवति शृद्धपरिणामिकस्तु बय्यरूप इति। तच्च परस्परसापेश्रं इय्यप्यायद्वयमान्मा पत्रा वाँ भण्यते। तत्र तावज्जीवत्वभय्यन्या भय्यत्वित्रियः। पारिणामिकभावमध्ये शृद्धवीवत्वं शक्तिलक्षणं। यत्पारिणामिकस्वं तच्छद्वब्रय्यार्थिकत्वाभितत्वानिरावरणं शृद्धपारिणामिकभावसंस्रं ज्ञातच्यं तत् बंधमोक्षपर्यायपरिणतिरिहतं। यत्पुनर्वशायणरूपं जीवत्वं भ्रद्धाभ्रष्यत्वद्वयं तत्पर्यायार्थिकनयाभितत्वावशृद्धपारिणामिकभाव-संज्ञिपति।

कथमशद्धमिति चेत?

संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्ववेव दशप्राणरूपजीवत्व प्रष्या प्रध्यत्वद्वयाभावाविति। तस्य त्रयस्य मध्ये प्रध्यत्वलकाणपरिणामिकस्य तु ययासंघर्षः च सम्यस्त्वाविजीवगुण्यातकं देशधातिसर्वयातिसंज्ञं मोहादिकर्मसामान्यं पर्यायार्षिकनयेन प्रष्ट्यद्व भवित इति विजेषं। तत्र च यवा कल्लाविलिध्धवशेन भव्यत्वशवतेष्यिक्तं तवायं जीवः सहजशुद्धपरिणामिक भव्यत्वशवतेष्यिक्तं स्वयायक्श्वद्धानज्ञानानुवरणपर्यायक्ष्येण परिण-मित। तच्च परिणमनमाणम्याणपर्यापक्षावाप्यपेश्मिकआयोपशामिककार्यिकं भावत्रयं भण्यते। अध्यात्मभाषया पृत शुद्धात्माभिमृखपरिणामः शुद्धोपयोग इत्यावि पर्यायमंज्ञा लक्षते।

स च पर्याय शृद्धणािरणामिकभावनक्षणशृद्धात्मद्रव्यात्कर्याचिद्-पिन्न । कस्मात्' भावनास्पत्वात्। शृद्धणािरणामिकस्तु भावनारूपो न भवित। यथेकरंतिनशृद्धणािरणािमक्यतिभानो भविति, तवास्य भावनारूपस्य मोक्षकरणभृतस्य मोक्षप्रस्तावे विनाशे जाते सित शृद्धणािरणािमकभावस्यापि विनाशः प्राप्तोति, न च तथा।

ततः स्थितं - शृद्धपरिणामिकभावविषये या भावना तन्न्यं यवैषशीमकविषावत्रयं तत्समस्तगागविरहितत्येन शृद्धोगावानकारण-त्वान्योक्षत्रपर्णभवति, न च शृद्धपरिणामिकः। यस्त भाकिक्ष्यो सोक्षः स च शृद्धपरिणामिकं पृद्धेयेव तिष्ठति। अयं तृ व्यक्तिक्ष्य मोक्षविचारो वनते। तथा योवत सिद्धान्ते - निष्क्रियः शृद्धपरिणामिकः।

निष्क्रिय इति कोऽर्थः?

बधकारणभूता या क्रिया रागाविपरिणितः, तबूपो न भवति। मोक्षकारणभूता च क्रिया शृद्धभावनापरिणितस्तबूपश्च न भवति।

ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न

#### भवति।

कस्मात्?

ध्यानस्य विनश्वरत्वात्। तथा योगीन्त्रवेवैरप्यक्ती .-

ण वि उप्पज्जह ण वि मरइ, बंधु ण मोक्ख करेइ ।

जिउ परमत्थे जोइया, जिणवरु एउ भणेइ।।१।।

कि च विवक्षितैकवेशशाद्धनयाभितेयं भावना निर्विकारस्यसंवेदन-लक्षणक्षायोपशमिकज्ञानत्वेन यद्यान्येकवेशस्यक्तिरूप भवति, तथापि ध्याना प्रचार यदेव सकलनिरावरणमञ्जैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनश्वरं शृद्धपरिकामकरमभावनक्षण निजपरमात्मद्रय्यं तदेवाहमिति, न च खंडजानरूपमिति भावार्थः।

इदं तु व्याख्यानं परस्परसापेक्षागमाध्यात्मनयद्वयािषप्रायस्याविरोधे-नेव कथितं मिन्द्रपतीति जानस्यं विवेकिष्णः।

औपश्मिकदि पाँच भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है—यह विचार करते हैं।

इन पाँच भावों में औपशाँमक, क्षायोपशाँमिक, क्षायिक व औदियिकभाव तो पर्यायरूप है, एक शुद्धपारिणांमिकभाव ही इत्यरूष्ट्य है। पदार्थ परस्परमापेक्षद्रव्य-पर्यायमय है। वहाँ जीवन्व, भव्यन्व, अभ्यव्यन्व =इन तीन पारिणांमिकभावों में शुद्धजीवत्वशांक्तित्रकाणवाला पारिणांमिकभाव शुद्धद्रव्यार्थिकनय के आश्रित होने में निरावरण है नथा शुद्धपारिणांमिकभाव के नाम से जाना जाता है, वह बंधमोक्षरूपपर्याय में रहित है। तथा पर्यायार्थिकनय के आश्रित होने से दशप्राणरूप जीवन्व, भव्यत्व और अभव्यत्व अश्रद्धपारिणांकभाव है।

प्रश्न:-ये तीनो भाव अशद्ध क्यो है?

उत्तर—समारी जीवों के शुद्धनय से व सिद्ध जीवों के सर्वथा ही दशप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व — इन तीनों मे पर्यायार्थिकनय से भव्यत्वलक्षण पारिणामिकभाव के प्रच्छादक व यथासभव सम्यवत्वादि जीवगुणों के घातक देशपाति और सर्वधाति नाम के मोहादि कर्ममामान्य होते हैं। और जब कालादिलाच्छ के वश से भव्यत्वशक्ति की व्यक्ति अथात् प्रगटता होती है तब यह जीव सहजशुद्धपारिणामिकभावलक्षणवाले निजपरमात्महत्व्य के सम्यकृषद्धान-जान-आवरणरूप पर्याय मे परिणामत होता है। उसी परिणमन को आगमभाषा में औरशामिक, स्राथेपशामिक या क्षायिकभाव और अध्यात्मभाषा में शुद्धात्माभिमृख परिणाम, शृद्धोपयो आदि नामान्तरों से अभिहित किया जाता है।

यह शृद्धोपयोगरूप पर्याय शृद्धपारिणामिकभावलक्षणवाले शृद्धात्मद्रव्य से कर्षाचित् भिन्न है, क्योंकि वह भावनारूप होती है और शृद्धपारिणामिकभाव भावनारूप नहीं होता। यदि उसे एकान्त से अशृद्धपारिणामिकभाव से अभिन्न मानेंगे तो भावनारूप एक मोक्षकारणभूत अशृद्धपारिणामिकभाव का मोक्ष-अवस्था में विनाश होने पर शृद्धपारिणामिकभाव के भी विनाश क्र प्रस्त प्राप्त होगा, परन्तु ऐसा कभी होता नहीं है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि शृद्धपारिणामिकभावविषयक भावना अर्थात् जिस भावना या भाव का विषय शृद्धपारिणामिकभावरूप शृद्धात्मा है, वह भावना औपश्चारिकादि तीनो भावांरूप होती है, वहीं भावना समस्त रागादिभावों से रहित शृद्ध-उपादाकरण होने से मोक्ष का कारण होती है, शृद्धपारिणामिकभाव मोक्ष का कारण नहीं होता और जो शक्तिरूप मोक्ष है, वह तो शृद्धपारिणामिकभाव मे पहले से ही विद्यमान है। यहाँ तो व्यक्तिरूप अर्थात् प्रयाद्यस्य मोक्ष का विचार किया जा रहा है। सिद्धान्त में भी ऐसा कहा है — निक्रिक्य: सद्वष्यारिणामिक: अर्थात् शृद्धपारिणामिकभाव निक्रिक्य है।

निष्क्रियं शब्द से तात्पर्य है कि शुदुपारिणामिकभाव बध वी कारणभूत रागादि परिणतिरूप क्रिया व मोक्ष की कारणभूत शुदुभावनापरिणतिरूप क्रिया से तद्वप या तन्सय नहीं होता।

इससे यह प्रतीत होता है कि शृद्धपारिणामिकभाव ध्येयरूप होता है, ध्यानरूप नहीं होता; क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है।

योगीन्द्रदेव ने भी कहा है -

हे योगी! परमार्थदृष्टि से तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है और न बन्धमोक्ष को करता है – ऐसा जिनेन्टदेव कहते हैं।

दूसरी बात यह है कि विवक्षित-एकदेशश्रद्धिनश्चयनय के आश्रित यह भावना निर्विकारस्वसबेदनलक्षणवाले क्षायोपश्मिकज्ञानरूप होने से यद्यपि एकदेशव्यक्षितरूप होती है, तबापि ध्यातापुरुष यही भावना करता है कि 'मैं तो सकलिनरावरण, अखण्ड, एक प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्चर, शुद्धपरिणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपरमात्मद्रव्य ही हैं, खण्डजानरूप नहीं हैं।

उपर्युक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यात्म (परमागम)-दोनो प्रकार के नयां के परस्पर-मापेक्ष अभिप्राय के अविरोध में सिद्ध होना है-ऐसा विवेकियों को समझना चाहिए।"

(१६) प्रश्नः—जब भावना एकदेशव्यक्तिरूप है तो ध्यानापुरुष ऐसी भावना क्यों करता है कि 'मैं सकलिरावरण, अखण्ड, एक, प्रयक्षप्रतिभासमय, अविनश्वन, शुद्धपारिणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपनमान्यस्व्य है, खण्डजानरूप नहीं हैं ऐसी भावना तो सत्य नहीं हैं

उत्तर:-इसमें क्या असत्य है? क्योंकि ध्यातापुरुष ने अपना अह (एकत्व) परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मद्रव्य मे ही स्थापित किया है। यह शुद्धात्मद्रव्य खण्डज्ञानरूप न होकर अखण्ड है, अविनश्चर है, शुद्ध है, स्कलनिरावरण, प्रत्यक्षप्रतिभासमय और परमपारिणामिकभावलक्षणवाला है। अतः ध्यातापुरुष की उक्त भावना सर्वप्रकार से जीवत है. सत्य है।

रही एकदेशव्यक्तिता की बात, सो वह एकदेशव्यक्तिता तो पर्याय मे है, स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है। स्वभाव मे तो अपूर्णता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

ध्यातापुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय (दृष्टि का विषय) और परमश्रद्धिनश्चयनयस्प ज्ञान का जेय तो पर और पर्यायों से भिन्न निजश्द्धात्मद्रस्य ही है, उसके आश्रय से ही निश्चय सम्यदश्यान-ज्ञान-चारित्रक्षप पर्याय उत्पन्न होती है।

इसप्रकार ध्येय, श्रद्धेय व परमजेयरूप निजशुद्धात्मद्रव्य ही उक्त भावना का भाव्य है और निश्चयसम्यग्दर्शन-जान-चारित्र ही उक्त भाव्य के आश्रय से उत्पन्न होनेवाली भावना है।

यहाँ 'भावना' शब्द का अर्थ कोरी भावना नहीं है, अपितु आत्माभिमुख स्वसंवेदनरूप परिणमन है। निर्विकार स्वसंवेदनरूप होने से इस भावना का ही दसरा नाम निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है।

यद्यपि यह भावना भी पिवत्र है, तथापि ध्यातापुरुष इसमें एकत्व स्थापित नहीं करता; क्योंकि यह पिवत्र तो है, पर पूर्णपित्रत्र नहीं, एकदेश पिवत्र हैं। अपूर्णता किक्स से पर्याय में पूर्णता की प्राप्तिन नहीं होती। आत्मा तो परिपूर्ण पदार्थ है, पिवत्र पदार्थ है, परिपूर्ण पितत्र पदार्थ है; तो वह अपूर्णता में, अपूर्ण पित्रता में अहं कैसे स्थापित कर सकता है?

यही कारण है कि यद्यपि भावना एकदेशनिर्मलपर्यायरूप है, तथापि ध्यातापुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। ध्याता का एकत्व तो उस त्रिकाली ध्रुव के साथ होता है, जिसके आश्रय से भावनारूप उक्त पर्याय की उत्पत्ति होती है।

(१७) प्रश्न:-एक्टेशश्द्वितश्चयत्म का विषय होने से उक्त भावना एक्टेशच्यिक्तरूप है और एक्टेशानिमंल अर्थात अपूर्ण पित्र होने के कारण ही यदि ध्यातापुरुष इसमें अहं म्थापित नहीं करता है तो फिर उसे शृद्धितश्चयत्म के विषयस्थ क्षीयक पर्याय में अहर स्थापित करना चाहिये; क्योंकि बह तो पूर्ण है, पवित्र है और पूर्ण पवित्र है?

उत्तर:-प्र्यातापुरुष उसमें भी एकत्व स्थापित नहीं करता, क्योंकि वह भी पर्याय है। यदाप वह पूर्ण पतित्र है, तथापि परम पतित्र नहीं है। वह पूर्ण पतित्र है, पर पतित-पावत नहीं है। वह स्वय तो पूर्ण पवित्र है, पर प्रतित-पावत नहीं है। वह स्वय तो पूर्ण पवित्र है, है नहीं। स्वभाव भायत में पतित्र ता उत्पन्न नहीं होती। वह पूर्ण पतित्र हुई है, है नहीं। स्वभाव भावत है, हो नहीं। स्वभाव भावत है, हो नहीं। स्वभाव भावत है, हो नहीं। स्वभाव में पतित्र है, जिमे पतित्र होने की आवश्यकता नहीं, जो मदा में ही पतित्र है, उनके आथ्य में ही पतित्र ता प्राप्ट होती है। वहीं परमपत्रित्र होना है, वहीं पतित्र-पावन होना है, जिमके आथ्य में पतित्र ना पर होना है,

विकानी ध्वतन्त्र पवित्र हुआ नहीं है, वह अनादि से पवित्र ही है, उसके आश्रय से ही पर्याय से पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रगट होती है। वह परमपदार्थ ही परमशहतिश्वयनय का विषय है।

पिवन पर्याय माना है, पारस नहीं है। परसश्हितश्वयनय का विषय विकाली धूव पारस है जो सोना बनाता है, जिसके छुने मान से लोहा सोना बन जाता है। सोने को छुने से लोहा सोना नहीं बनता, पर पारस के छुने से वह सोना बन जाता है। पिवन पर्याय दे पूर्ण पिवन पर्याय के आश्रय से भी परसे शहुता प्रगट नहीं होती। पर्याय से पवित्रता त्रिकाली शहुद्धव्य के आश्रय से प्रगट होती है। अत अ्यात्पप्रय भावना भाता है कि सै तो वह गरसपदार्थ हैं, जिसके आश्रय से पर्याय में पवित्रता प्रगट होती है। सै प्रगट होनेवाली पिवन्नता नहीं, ऑपन्त नित्य प्रकट परसप्रवित्र पदार्थ हैं। सै सम्यव्यात भी नहीं, सै तो वह हैं, जिसके जात का नाम सम्यव्यात्रता है। से सम्यव्यात भी नहीं, सै तो वह हैं, जिसके जात का नाम सम्यव्यात्रता है।

ध्याताप्रुष अपना अह ध्येय में स्थापित करता है, साधन में नहीं, साध्य में भी नहीं।

(१६) पश्न.-साधन, साध्य और ध्येय मे क्या अन्तर है?

उत्तर:-परमश्दुनिश्चयनय का विषयभूत आत्मद्रव्य-जिकानी धृवतत्त्व ध्येय हैं, और उसके आश्रय से उत्पन्न होनेवाली सम्ययदर्शन-ज्ञान-वारित्ररूप एकदेशनिर्मालपर्याय मोक्षमार्ग अर्थात् साधन है तथा उसी धृव के परिपूर्ण आश्रय से पूर्णशृद्धपर्याय का उत्पन्न होना मोक्ष है; यह मोक्ष ही साध्य है।

त्रिकालीइच्य अर्थात् निजशुद्धात्मतत्त्व परमशुद्धनिश्चयनय का विषय है। परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत निजशुद्धात्मद्रच्य के आश्र्य से उत्पन्न होनेवाली सम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एक्टेशनिर्मलपर्याय का उदय होना एक्टेशशुद्धनिश्चयनय का उदय होना है अर्थात् एक्टेशनिर्मलपर्याय से युक्त द्रय्य एक्टेशशुद्धनिश्चयनय का विषय है। तथा उसी निजशुद्धात्मद्रच्य के पौरपुणं आश्र्य से क्षायिकभावरूप मोक्षपर्याय का उत्पन्न होना शुद्धनिश्चयनय या साक्षातुशुद्धनिश्चयनय का विषय है।

इसी बात को सक्षेप में इसप्रकार कहा जा सकता है कि 
एकदेशशुद्धिनश्चयनय का विषय मोक्षमार्गरूप पर्याय से परिणत आत्मा है, 
शुद्धीनश्चयनय का विषय मोक्षरूप में परिणत आत्मा है तथा 
परमशुद्धीनश्चयनय का विषय बध-मोक्ष से परिणत आत्मा है । 
एकदेशशुद्धीनश्चयनय का विषय बध-मोक्ष से पर्वति शुद्धात्मा है। 
एकदेशशुद्धीनश्चयनय का विषय मोक्षमार्गस्वरूप होने से साधन, 
शुद्धीनश्चयनय का विषय मोक्षमार्थी से परमशुद्धीनश्चयनय 
का विषय बध और मोक्ष पर्याय से भी रहित होने में ध्येय है।

ध्यातापुरुष का अह इसी ध्येय मे होता है, मोक्षमार्गरूप साधन या मोक्षरूप साध्य में नहीं।

(१९) प्रश्नः—जब ध्यातापुरुष परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत ध्येय में ही अह स्थापित करता है तो क्या एकमात्र वही उपादेय है?

उत्तर:-हाँ, आश्रय करने की अपेक्षा से तो एकमात्र परमशुद्धनिश्चयनय का विषयभूत शुद्धात्मा ही उपादेय है, पर प्रगट करने की अपेक्षा शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्ष और एकदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षमार्ग भी उपादेय है। अशुद्धनिश्चयनय के विषय मोहरागद्वेषादि हेय हैं।

(२०) प्रश्न:-सक्षेप मे उक्त ऊहापोह का सार क्या है?

उत्तर:-- उक्त सम्पूर्ण ऊहापोह का सार मात्र इतना है कि यदि यह भव्यजीव परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत निजशुद्धात्मद्रव्य को जानकर, पहिचानकर उसी में जम जावे, रम जावे तो अशुद्धिनश्चयनय के विषयभूत मोहादि विकारीभावों का अभाव होकर एकदेशशुद्धिनश्चयनय के विषयभूत सम्यग्दर्शनादिरूप एकदेश पीवश्ता प्रगट हो; तथा उसी में जमा रहे, रमा रहे तो कालान्तर में शुद्धिनश्चयनय की विषयभृत पूर्णपिवश्र मोक्षपर्याय प्रगट हो जावे और स्वभाव से त्रिकालपरमात्मस्वरूप यह आतमा प्रगट पर्याय में भी परमात्मा बन जावे तथा अनन्तकाल तक अनन्त अतीन्द्रिय आनन्द का उपभोग करता रहे।

यह दिन हम सबको अतिशीघ्र प्राप्त हो – इस पवित्र भावना के साथ निश्चयनयके भेद-प्रभेदों के प्रपच (विस्तार) से विराम लेता हूँ।

# ~~~ उपदेश ग्रहण करने की पद्धति *~~*~~~

'शास्त्रों में कही निश्चयपोषक उपदेश है, कही व्यवहारपोषक उपदेश है। वहाँ प्रपने को व्यवहार का आधित्य हो तो निश्चयपोषक उपदेश का ग्रहरण करके यथावत् प्रवन्तें और अपने को निश्चय का आधित्य हो तो व्यवहारपोषक उपदेश का ग्रहरण करके यथावत प्रवर्ते।

तथा पहले तो ब्यवहार श्रद्धान के कारण प्रात्म-ज्ञान से श्रष्ट हो रहा था, पश्चात् ब्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके ब्रात्मज्ञान का उद्यम न करे; प्रथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से श्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात् निश्चय उपदेश की ही मुख्यता करके विषय-कषाय का पोषण करता है।

इस प्रकार विपरीत उपदेण ग्रहरा करने से बुरा ही होता है।

- मोक्षमार्ग **प्रकाश**क, **पृष्ठ** २६ ¤

## व्यवहारनय : भेद-प्रभेद

निश्चय-व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करते समय यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि व्यवहारनय का कार्य एक अखण्ड वस्तु में भेद करके तथा दो भिन्न वस्तुओं में अभेद करके वस्तस्वरूप को स्पष्ट करना है।

व्यवहारनय की इसी विशोषता को लक्ष्य में रखकर उसके दो भेद किये जाते हैं:-

१ सद्भूतव्यवहारनय और २. असद्भूतव्यवहारनय।
 इस संदर्भ में 'आलाप-पद्धति' का निम्नकथन द्रष्टव्य है:-

"ध्यवहारो द्विविधः सद्भूतव्यवहारोऽसद्भूतव्यवहारश्व। तत्रैकवस्तुविषयः सद्भूतव्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयोऽसद्भूतव्यवहारः।

व्यवहारनय के दो भेद है – सद्भूतव्यवहार और असद्भूतव्यवहार। उनमें से एक ही वस्तु में भेदव्यवहार करनेवाला सद्भृतव्यवहारनय है और भिन्न वस्तओं में अभेदव्यवहार करनेवाला असद्भुतव्यवहारनय है।"

सद्भूतव्यवहारनय अनन्तधर्मात्मक एक अखण्डबस्तु मे गुणो, कर्मो, म्बभावो व पर्यायो के आधार पर भेड करता है अर्थात् भेड करके बस्तुस्बरूप को स्मप्ट करता है। वे गुण-धर्म आदि मृद्भूत है अर्थात् उस बन्तु में विद्यमान है. उस बस्तुके ही गुण-धर्म हैं,जिसमें कि यह तय बता रहा है—इसकारण तो इसे 'सद्भूत' कहा जाता है; अखण्डबस्तु मे गुण, धर्मादि के आधार पर भेड उत्पन्न करता है—इसकारण व्यवहार' कहा जाता है; और भेदाशे दरूप बस्तु के भेदाश को ग्रहण करनेवाला होने से 'नय' कहा जाता है।

भदाश की ग्रहण करनवाला हान सं नय कहा जाता ह इसप्रकार इसकी 'सदुभुतव्यवहारनय' सज्ञा सार्थक है।

असद्भृतव्यवहारनय भिन्न द्रव्यो मे सयोग-सम्बन्ध आदि के आधार पर अभेद बताकर बस्तुम्बरूप को स्पष्ट करता है, जबकि बस्तुत भिन्न द्रव्यो में अभेद बस्तुगत नहीं है, इसकारण इस नय को असद्भृतव्यवहारनय कहते है।

१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२=

आलापपद्धति मे कहा है -

"अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहारः। । अन्यत्र (अन्य द्रव्य मे) प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र (अन्य द्रव्य मे) आरोप

अन्यत्र (अन्य द्रव्य म) प्राप्तक धर्म का अन्यत्र (अन्य प्रव्य न) आर्थ करने को असद्भृतव्यवहारनय कहते हैं।"

इसे असन्य आरोप करने के कारण 'असद्भृत', भिन्न द्रव्यो में सम्बन्ध जोड़ने के कारण 'व्यवहार' और सयोग का ज्ञान करानेवाले सम्यक्-श्रृतज्ञान का अश होते से 'नय' कहा जाता है।

इसप्रकार इसका नाम 'असद्भुतव्यवहारनय' सार्थक है।

इस सन्दर्भ में क्षल्लक श्री जैनेन्द्रवर्णी के विचार द्रष्टव्य है -

"व्यवहारनय के दो प्रमुख लक्षणों पर से यह बात स्वत स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहारनय दो प्रकार का है। एक तो अखण्डवस्तु में भेट डालकर एक को अनेक भेटोरूप देखनेवाला और दूसरा अनेक वस्तुओं में परस्पर एकत्व देखनेवाला। पहले प्रकार का व्यवहार सदुभूत कहलाता है, क्योंकि वस्तु के अपयोग सचमुच ही उस वस्तु के अग हैं। दूसरे प्रकार का व्यवहार असदुभूत कहलाता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं की एकता सिद्धान्तविरुद्ध व असद्य है।"

मद्भृत और असद्भृतव्यवहारनय की विषयवस्तु स्पष्ट करते हुए, आलापपद्गतिकार लिखते हैं –

"जुणगृणिनोः पर्यापपयाधिणो स्वणावस्व शाविनोः कारककारकिणो र्षवः सद्युतस्यवहारस्य र्षः। ब्रस्ये ब्रस्योपचारः, प्रविधे पर्यायोपचारः, गुणे गुणोपचारः, ब्रस्ये गुणोपचारः, ब्रस्ये पर्यायोपचारः, गुणे ब्रस्योपचारः, गुणे पर्यायोपचारः, पर्याये ब्रस्योपचारः, पर्याये गुणोपचारः, इति नवीवशोऽसद्युत्तस्यवहारस्याचाँ ब्रस्टस्यः।"

गुण-गुणी में, पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव-स्वभाववान में और कोरक-कारकवान में भेद करना अर्थात बस्तुत. जो अभिन्न हैं, उनमें मेरक-कारकवान में भेद करना अर्थात वस्तुयों है। एक द्रव्य में दूबरे द्रव्य का उपचार, एक पर्याय होरति पर्याय का उपचार, एक गुण में दूबरे गुण का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार; गुण में

৭ আলামক্রান দৃষ্ঠ ২২৬

२ नयदर्पण, पृष्ठ ६६५

३ आमापहति, पृष्ठ २२७

द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार; पर्याय में द्रव्य का उपचार और पर्याय में गुण का उपचार — इसप्रकार नौ प्रकार का असद्भूतव्यवहारनय का अर्थ जानना चाहिए।"

सद्भूत और असद्भूत-दोनो ही व्यवहारनय अनुपचरित और उपचरित के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं। इसप्रकार व्यवहारनय चार प्रकार का माना गया है। वे चार प्रकार निम्नानुसार हैं —

- १. अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय,
- २ उपचरितसद्भूतव्यवहारनय,
- ३ अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय,
- ४ उपचरित-अमद्भूतव्यवहारनय।

अनुपर्वरितसद्भृतव्यवहारनय को शृद्धसद्भृतव्यवहारनय तथा उपर्वरितसद्भृतव्यवहारनय को अशृद्धसद्भृतव्यवहारनय भी कह जाता है।

उक्त सम्पूर्ण स्थिति को हम निम्निलिखित चार्ट द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं —

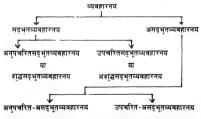

अब यहाँ व्यवहारनय के उक्त चारो भेदों के स्वरूप एवं उनकी विषयवस्तु के सम्बन्ध में जिनागम के आलोक में विस्तृत विचार अपेक्षित है। (क) निरुपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाले अनुपर्चारतसद्भृतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इत्तपकार हैं— (१) ''निरूपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्भूतव्यवहारो

यथा:-- जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः। १

निरुपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाला अनुपचरितसद्भृतव्यवहारनय है। जैसे – जीव के केवलज्ञानादिगुण हैं।''

(२) ''शुद्धसद्भूतव्यवहारोयवा - शुद्धगुणशुद्धगुणिनोः शुद्धपर्याय-

शद्भपर्यायिको भेदकथनम्।

शुद्धगुण व शुद्धगुणी मे अथवा शृद्धपर्याय व शुद्धपर्यायी मे भेद का कथन करना शुद्धमद्भृतव्यवहारनय है।"

(३) "शृद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधार-

भतत्वात कार्यशद्धजीवः। 3

शुद्धसद्भूतव्यवहारनय से केवलज्ञानादि शुद्धगुणो का आधार होने के कारण कार्यशुद्धजीव है।''

(४) "परमाजुपर्यायः पृतुनलस्य शुद्धपर्यायः परमपारिजामिकक्षाय-लक्षणः वस्तुनतपट्प्रकारहानिवृद्धिरूपः अतिस्क्ष्यः अर्थपर्यायात्मकः साविसतिद्यमोऽपि परब्रव्यतिरपेक्षत्वाच्छद्धसद्भृतव्यवहारनयात्मकः। ४

परमाणप्रयांय प्रदाल की शृद्धपर्याय है, जो कि परमपारिणामिक भावनकष्प है, बस्त में होनेवाली पट्राणी हानि-बंद्धिरूप है, अर्तसुक्स है, अर्थपर्यायान्सक है और मादि-मान्त होने पर भी परद्रव्य में निरुप्त होने के कारण शुद्धास्वभतव्यवहारत्यात्मक है।"

(प्र) "केवलज्ञानदर्शनं प्रति शुद्धसद्भूतशब्दवाच्योऽनुपचरितसद्-

भूतव्यवहार:।<sup>४</sup>

यहाँ जीव का लक्षण कहते समय केवलज्ञान व केवलदर्शन के प्रति शुद्धसद्भूत शब्द से बाच्य अनुपचरितसद्भुतव्यवहारनय है।"

(६) ''शुद्धसद्भूतव्यवहारनयेन शुद्धस्पर्शरसगंधवर्णानामाधारभूत-पृद्गलपरमाणुवत् केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामाधारभूतम्।

श्ह्यसद्भृतव्यवहारनय से श्ह्यस्पर्श-रस-गंध-वर्णों के आधारभत

१ बालापपद्यति, पृष्ठ २२=

२ वारी, पृष्ठ २१७

३ नियमसार, गाथा ९ की 'नात्पर्यवृत्ति' टीका

४ नियमसार, गाचा २८ की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका

५ वृहद्बयसग्रह, गामा ६ की सम्कृत व्याख्या

६ प्रवचनसार की अवसेनावार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका का परिशिष्ट

पुद्गलपरमाणु के समान केवलज्ञानादि शुद्धगुणों का आधारभूत आत्मा है।"

(ख) सोपाधि गुण-गुणी में भेद को विषय करनेवाले उपचरिता सद्भुतव्यवहारनय के स्वरूप और विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं:--

(१) <sup>''</sup>सोपाधिनुणगुणिनोर्षेदविषय उपचरितसद्र्षृतव्यवहारोययाः— जीवस्य मतिज्ञानावयो गुणाः। <sup>९</sup>

उपाधिसहित गुण व गुणी में भेद को विषय करनेवाला उपचरितसद्भृतव्यवहारनय है। जैसे — जीव के मतिज्ञानादि गुण हैं।"

(२) । अशुद्धसब्भूतव्यवहारो यथा-अशुद्धगुषाशुद्धगुषानोरशुद्ध-पर्यायाशद्धपर्यायिकोर्भेवकथनम्।

अगृद्धगुण व अशुद्धगुणी में अथवा अशुद्धपर्याय व अशुद्धपर्यायी में भेद का कथन करना अशुद्धसदुभुतव्यवहारनय है।"

(३) ''अशुद्धसर्भूतव्यवहारेण मतिज्ञानाविविभावगुणानामाधार-भतत्वावशद्धजीवः।

अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय से मितज्ञानादिविभावगुणों का आधार होने के कारण अशुद्धजीव है।''

(४) "उपस्थजानवर्शनापरिपूजपिक्षया पुनरशुद्धसब्भूतशब्दवाच्य उपचरिसद्भुतव्यवहारः।"

छदास्य जीव के अपरिपूर्ण जान-दर्शन की अपेक्षा से 'अशुद्धसद्भूत' शब्द से बाच्य उपचरितसदुभूतव्यवहारनय है।"

(५) ''तदेवाशुद्धसद्भृतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पर्शरसगन्धवर्णधार-भृतद्वयग्णकाविस्कन्धवन्मतिज्ञानाविविभावग्णानामाधारभृतम्।

अशुद्धभूतव्यवहारनय से अशुद्धस्पर्श-रस-गंध-वर्णों के आधारभूत डि-अणुकदि स्कन्ध के समान मीतज्ञानादि विभावगुणों का आधारभूत आत्मा है।''

(ग) भिन्नवस्तुओं के सश्लेषसहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट

१ आमापपद्वति, पृष्ठ २२=

२ बही, पृष्ठ २१७

३ नियमसार, गाथा ९ की 'ताल्पर्यवृत्ति' टीका

बृहदृद्ध्यसग्रह, गांचा ६ की संस्कृत व्याख्या

५ प्रवचनसार की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका का परिशिष्ट

करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं:--

(१) ''संश्लेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयोङ्गुपचरितासद्भूतब्यवहारो यथाः-जीवस्य शरीरमिति।

सश्लेषसिहत बस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है। जैसे – जीव का शरीर है।''

 (२) "आसन्नगतानुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाद् ब्रव्यकर्मणां कर्त्ता तत्फलरूपाणां स्वदःवानां भोत्ता च......।

.....अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण नोकर्मणां कर्ता।<sup>२</sup>

आत्मा निकटवर्ती अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से द्रव्यकर्मी का कत्तां और उसके फलस्वरूप सख-द ख का भोक्ता है...।

अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से नोकर्म अर्थात् शरीर का भी कर्ता है।"

(३) "अनुपचरितासवृधूतव्यवहारान्मूर्तो।<sup>३</sup>

अनपचरितअसदभतव्यवहारनय से यह जीव मर्त्त है।''

(४) "अन्पचरितासदुभृतव्यवहारनयेन वेहादीभन्नम्। ४

अनुपचरितअसदभूतव्यवहारनय से यह आत्मा देह से अभिन्न है।"

 $(\chi)$  ''अनुपचरितासब्भूतव्यवहारेण ब्रव्यक्राणैश्च यथासंभवं जीवित जीविष्यति जीवितपूर्वश्चेति जीवो।  $\chi$ 

अनुपर्चारत-असद्भूतव्यवहारनय से जीव यथासभव द्रव्यप्राणो के द्वारा जीता है, जीवेगा और पहले से जीता था।''

(६) ''जीवस्यौदयिकादिभावचतुष्टयमनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रय्यकर्मकृतमिति। <sup>६</sup>

जीव के औदीयक आदि चार भाव अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से द्रव्यकर्मी द्वारा किए गए है।''

(७) "अनुपचरितासव् भूतव्यवहारनयेन

द्वपणुकाविस्कन्धेषु

१ आसापपद्धति, पृष्ठ २२८

२ नियमसार गामा १८ की 'तात्पर्यमृति' टीका

३ ब्हदद्वयमग्रह, गाबा ७ की सम्कृत ब्याख्या

परमात्मप्रकाश अध्याय १ गाया १४ की संस्कृत टीका

प्रवास्तिकाय मग्रह गाचा २७ की तात्पर्यवृत्ति टीका

६ पर्चास्तिकाय सम्रह, गाचा ५८ की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका

### संश्लेषान्धस्थितपुर्वनलपरमाजुवत्परमौकारिकशरीरे वीतरागसर्वज्ञवद्वा विविधितकवेजस्थितम।

अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से यह आत्मा द्वि-अणुक आदि स्कन्धों में संश्लेषबन्ध से स्थित पुरालपरमाणुओ की भौति अथवा औदारिक आदि शरीरों में से विवक्षित किसी एक देह में स्थित वीतराग-सर्वज्ञ के समान है।''

- (च) भिन्नवस्तुओं के सश्लेषरिहत सम्बन्ध को विषय करनेवाले उपचिरतअसद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं —
- (१) "संश्लेषरहितवस्तुसंबंधविषय उपचरितासवृश्तव्यवहारो, यथा:-वेववत्तस्य धनसिति।?

सश्लेषरिहत वस्तुओं के सम्बन्ध को विषय करनेवाला उपचरित-असद्भनव्यवहारनय है। जैसे – देवदत्त का धन है।"

(२) "असर्ब्भूतव्यवहारः एबोपचारः, उपचारावय्युपचारं यः करोति स उपचरितासदभतव्यवहारः। व

असद्भूतव्यवहार ही उपचार है और उपचार मे भी जो उपचार करता है, वह उपचरित-असद्भुतव्यवहारनय है।"

(३) "उपचरितासब्भूतव्यवहारेण घटपटशकदाबीनां कर्ता।" उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से आत्मा घट, पट और रथ आदि का कर्ता है।"

(४) "उपचरितासद्भूतस्यवहारनयेन काष्ट्रसमाद्यपविष्टदेवदक्षवत् समवशरणस्थितवीतरागसर्वज्ञवद्वा विवक्षितैकग्रामगहाविस्थितम्। १

उपचरिन-असद्भुतव्यवहारनय मे यह आत्मा, काष्ठासन आदि पर बैठे हुए देवदत्त की भाँति, अथवा समवशरण में स्थित वीतराग-सर्वज्ञ की भाँति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है।"

(५) "उपचरितासब्भूतब्यवहारेणेष्टानिष्टपंचेन्द्रियविषयअनित-सख-वःखं भ्रज्यते। <sup>६</sup>

९ प्रवचनमार, जयमेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका के परिशिष्ट

२ आमापपद्वति पृष्ठ२२⊏

३ बही, पष्ठ २२७

र नियममार, गांचा १८ की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका

प्रवासनमार की अवसेनावार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' टीका का परिशिष्ट

६ मृहदृद्रव्यसग्रह, गामा ९ की मध्कृत व्यास्था

उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से यह जीव पंचेन्द्रियों के इष्टानिष्ट विषयों से उत्पन्न सख-द:ख को भोगता है।"

(६) ''योऽसी बहिर्दिषये पंचेन्द्रियविषयाविपरित्यानः स उपचरितासवभतव्यवहारेचः।

बाह्यविषयों में पंचेन्द्रिय के विषयो का परित्याग भी उपचरित्तअसद्भतव्यवहारनय से हैं।

व्यवहारनय के उक्त भेद-प्रभेवों के स्वरूप और विषयवस्तु के विशेष स्पष्टीकरण के लिए, विशेष विस्तार और गहराई में जाने के पूर्व, नयप्रयोगो में प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके माने को समझने के इच्छुक आत्मार्थिजनों से अनुरोध है कि उक्त नयों के स्वरूप व विषयवस्तु के स्पष्ट करनेवाले उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से अध्ययन कर लें।

उक्त उद्धरणों में प्रतिपादित विषयवस्तु के हृदयंगम कर लेने के बाद तत्सबधी गंभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी।

यह दाबा करना तो सभेव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप मे जिनवाणी में समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह बात अवश्य है के यहाँ पंचाध्यायों के बीर्णत व्यवहारनयों के स्वरूप और विषयबस्त के छोडकर अधिकाश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है।

पंचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर है, अतः उन पर यथास्थान अलग से विचार किया जायगा। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तत किया जायगा।

्यवहारनय के पूर्वोक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विषयवस्तु को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं।

जिसप्रकार सर्वप्रभुतासम्पन्न अनेक देशो के समुदायरूप यह लौकिक विश्व है। पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई अपने में परिपर्ण हैं, अखण्ड है, पूर्ण स्वतन्त्र है।

उसीप्रकार सर्वप्रभृतासम्पन्न, अखण्ड, अनन्तानन्त द्रव्यो के समुदारूष्प यह अलौकिक विश्व है। अनन्तानन्त द्रव्य इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई अर्थात् प्रत्येक द्रव्य अपने मे परिपृणं है, अखण्ड हैं, पृणं स्वतन्त्र है।

जिसप्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह खण्डित नही

१ वृहदृहस्थमसङ्ग गाथा ४५ की मस्कृत व्यास्था

होता; उसीप्रकार द्रव्यरूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, होते हैं. पर उनसे वह खण्डित नहीं होता।

जिसप्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ और अपनी व्यवस्थायें होती हैं, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की अखण्डता खण्डित नहीं होती, प्रभुसम्पन्ता प्रभावित नहीं होती। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनन्त शक्तियाँ होती हैं और उनके अनन्तानन्त अवस्थाये भी होती हैं, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखण्डता खण्डित नहीं होती, प्रभस्ममन्ता प्रभावित नहीं होती, प्रभस्ममन्ता प्रभावित नहीं होती,

किसी देश की अखण्डता या प्रभुसम्पन्तता तब प्रभावित होती है, जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। उसीप्रकार प्रत्येक ह्य्य की अखण्डता और प्रभुसम्पन्तता तभी प्रभावित होती हैं कि जब कोई अन्य इब्य उसकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओं में इस्तक्षेप करें।

जिसप्रकार देश अपनी अखण्डता और एकता कायम रखकर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनेक प्रदेशों, जिलों, नगरों, प्रामों आदि मे तथा भागों - बिभागों में भेदा जाता है; उसीप्रकार प्रत्येक हव्य भी अपनी अखण्डता और एकता कायम रखकर समझने-समझाने आदि की दृष्टि से गृण-गृणीं, प्रदेश-प्रदेशवान, पर्याय-पर्यायवान आदि से भेदा जाता है।

यर्शीप एक देश की मर्यादा में किए जानेवाले ये प्रदेशों के भेद बैसे नही होते, जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं; तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं होते। उसीप्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गुणभेदादि भेद दोयों के बीच होनेवाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतद्भावरूप होते हैं।

दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह अत्यन्ताभावस्वरूप होती है। उन दोनों के सुख-दृख, लाभ-हानि सम्मिलत नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख-दृख, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा-व्यवस्था, अपने हिताहित पुथक्-पृथक् होते हैं। किन्तु एक देश के विभिन्न प्रदेशों, जिलो, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख-दृख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभहानि सम्मिलित होते हैं, यहाँ कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए किए गए कारपनिक भेद हैं; पर हैं अवश्य, इनसे सर्वथा इन्कार करना भी वास्तविक नहीं है।

उसीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह

अत्यन्ताभाबम्बरूप होती है. वर्षोकि उन दोनो के सख-दृ ख, लाभ-हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सख-दृ ख, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, अपनी स्नृक्षा-व्यवस्था, अपने हिनाहित पृथक-पृथक होते है। किन्तु एक हव्य के प्रदेशो, गणी और पर्यायों के सख-दृ ख, समृद्धि, सुनक्षा और हिनाहित सम्मिलित होते हैं, यही कारणा है कि हव्य की सर्यादा के भीतर समझने-समझाने की दृष्टि में किये गये भेद बार्मविक नहीं है, पर है अवश्य, इनसे सुवंशा इत्कार करना भी वास्तविक न होगा।

इसप्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा में अतद्वशावरूप भेद कहते हैं। यद्यिप प्रत्येक देश अपनी स्वतन्त्र प्रभुमप्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है, त्वापि विश्व के अनेक देशों के बिक्सी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वथा न हो — ऐसी बात भी नहीं है, एक दूसरे के बीच कुछ व्यावहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं। उसीप्रकार प्रत्येक द्वय्य अपनी स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी अन्य द्वय्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है, तथापि अनेक द्वय्यों के बीच किसीप्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वेषा ही न हो — ऐसी बात भी नहीं है, एक दूसरे के बीच कुछ व्यावहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं।

देश की आन्तरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है, उतना प्रान्तीयता पर नहीं। राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती है और प्रान्तीय भावना या प्रान्तीयता को हेयदृष्टि में देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है और अखण्डता की पोषक होती है, जबिंक प्रान्तीयता अखण्डता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती है।

उसीप्रकार द्रव्य की आन्तरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है, उतना बल भेद पर नहीं। अभेदमाही निश्चपन को भृतार्थ जी सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है, और भेददाही व्यवहारन्य को भृतार्थ और असत्यार्थ करूकर होय कहा जाता है; क्योंकि अभेदमाही निश्चपनय द्रव्य की अखण्डता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता है, अनेकता के विकल्पों का शामन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का साक्षात् हें बता है जी कल्पों में ही उलझाये रखता है।

प्रत्येक देश की सर्वोच्चसत्ता का मूलकार्य देश की आन्तरिक अखण्डता कायम रखकर, अन्य देशों से अपने देश की सीमा को स्रक्षित रखना होता है। देश की सुरक्षा का अर्थ ही यह होता है कि अन्य देशों का हस्तक्षेप अपने देश में नहीं होने देना तथा अपने देश की अखण्डता कायम रखना। सर्वोच्चसत्ताधारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनका यह कर्त्तव्य है कि वे इस मर्यादा की सुरक्षा करें।

प्रत्येक द्रव्य की सर्वोच्चसत्ता भी वही है, जो द्रव्य की आन्तरिक अखण्डता कायम रखकर अन्य द्रव्यो से उसकी पृथक्ता स्थापित रखे। निज द्रव्य मे अन्य द्रव्यो के हस्तक्षेप का निषेध एव अपनी आन्तरिक अखण्डता (गुणभेदादि का निषेध) ही जिसका कार्य है, वह निश्चयनय ही वस्तृत. नयाधिराज है। यह नयाधिराज ही द्रव्य को सच्ची सुरक्षा और स्वतन्त्रता प्रवान करता है।

प्रत्येक देश की परदेश से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अभेदता, अखण्डता ही सच्ची सुरक्षा है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अखण्डता, अभेदता ही सच्ची सुरक्षा है, शृहता है।

जिसप्रकार किसी देश की उक्त मुरक्षा को कायम रखते हुए भी अभेद, अखण्ड देश की सुव्यवस्थित न्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से अनेक हण्डों में विभाजित करना पड़ता है तथा अन्य देशों से भी आवश्यक सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं। तदर्थ सर्बोच्चसत्ता प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक विभाग बनाती है। जैसे:—गृहविभाग और विदेशविभाग आदि। गृहविभाग आन्तरिक अभेद में भेद डालकर अपनी व्यवस्था बनाता है और विदेशविभाग जिनसे देश का कोई आन्तरिक सम्बन्ध नहीं, उन देशों से भी व्यवस्था सम्बन्ध स्थापित करता है।

उसीप्रकार मूलस्वरूप अर्थात् पर से भिन्तता और अपने से अभिन्तता —अखण्डता को कायम रखकर विश्वव्यवस्था को समझने-समझाने के लिए अभेद एकद्रव्य की आन्तरिक सरचना के स्पष्टीकरण के लिए अभेद में भेद किये जाते हैं और विभिन्न द्रव्यों के बीच पारमार्थिक सम्बन्ध न होने पर भी बे सब इस विश्व में एक साथ किसप्रकार रहते हैं, उनमें मात्र एकक्षेत्र में रहने मात्र का ही सम्बन्ध है या अन्यप्रकार से भी किसीप्रकार सम्बन्धित है , उनमें मात्र एकक्षेत्र में पहने मात्र का ही सम्बन्ध है या अन्यप्रकार से भी समाधान करता है व्यवहारनय।

जिसप्रकार एक अखण्ड देश की आन्तरिक व्यवस्था को स्वराष्ट्रमंत्री – गृहमत्री सँभालता है और दूसरे देशों के सम्बन्धित कार्य को परराष्ट्रमंत्री – विदेशमंत्री देखता है; उसीप्रकार अखण्ड एक द्रव्य मे भेद डालकर समझने-समझाने का कार्य करता है सद्भृतव्यवहारनय और दो भिन्न द्रव्यों के बीच सम्बन्ध बताने का कार्य असद्भृतव्यवहारनय का है।

अखण्डद्रस्य में गृण-गृणी आदि के आधार पर जो भेद बताया जाता है, उसमें भी इसप्रकार का भेद किया जाता है कि यह भेट शृह्युगण-गृणी आदि में है या अशृह्युगणगृणी आदि में। यदि शृह्युगण-गृणी आदि में हुआ तो उसे विषय बनानेवाला नय शृह्यस्ट्रभृतव्यवहारनय कहा जाएगा और यदि अशृह्य गुण-गृणी आदि में हुआ तो उसे अशृह्यस्ट्रभृतव्यवहारनय कहा जाएगा।

इसप्रकार सट्टेम्तव्यवहारनय भी शुद्धसद्भृतव्यवहारनय और अशुद्धसद्भृतव्यवहारनय के भेद से दो प्रकार का हो जाता है, जिन्हें अनुपष्तरितसद्भृतव्यवहारनय और उपचरितसद्भृतव्यवहारनय के नाम से भी अभिव्रत किया जाता है।

इमीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो सम्बन्ध बताया जा रहा है, वह सब्रेनचसहित है या सब्लेचरहित है? यदि वह सब्र्लेचसहित हुआ तो अनुपर्चारत-असद्भृतव्यवहारनय का विषय होगा और यदि सब्र्लेचर्राहत हुआ तो उपचेति-असद्भृतव्यवहारनय की विषय-सीमा में आयेगा।

इसप्रकार अनुपचरित और उपचरित के भेद से असद्भूतव्यवहारनय भी दो प्रकार का हो जाता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि अलौकिक विश्व की संरचना एव स्ववालित पूर्णव्यवस्थित-व्यवस्था समझाने के लिये व्यवहारनय और उसके उक्त भेद-प्रभेद सार्थक ही नहीं, आवश्यक भी हैं।

इन नयों की मत्यता-असत्यता वस्तृम्बरूप में विद्यामान व्यवस्था के अनुपात में हैं और उपयोगिता उक्त वस्तृम्बरूप को समझने-समझाने में है। जितना भेदाभेद वस्तृस्बरूप में हैं अर्थात जिस भेदाभेद का वस्तृस्बरूप में तिताना बजन है, उतनी ही सत्यता उसे विषय बनानेवाने नये में है। प्रत्येक नयक्षम के वजन के जन्मारा अर्थात उसकी विवसा जबतक हमारी समझ में स्पष्ट नहीं होगी, तबतक वस्तृस्बरूप भी हमारी समझ से परे ही रहेगा।

उक्त सम्पूर्ण कथन भेद-अभेद की दृष्टि से किया गया है। इसीप्रकार कर्त्ता-कर्म आदि की दृष्टि से भी घटित कर लेना चाहिए।

बजन या बल की बात को हम इसप्रकार समझ सकते हैं:— जैसे:—किसी भी सस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी यद्यीप कर्मचारी ही हैं. तथापि उनमें चार श्रेणियाँ पायी जाती हैं। उनमें उच्च-अधिकारी प्रथम श्रेणी में, सामान्य-अधिकारी द्वितीय श्रेणी में, लिपिकवर्ग तृतीय श्रेणी में तथा भत्यवर्ग चतर्थ श्रेणी में आते हैं।

पद्मिप वे सभी कर्मचारी एक ही कार्यालय में काम करते हैं, तथापि वे अपनी-अपनी अधिकार-सीमा मे ही अपना-अपना कार्य करते रहते है। अपने-अपने अधिकार की सीमा मे सभी की बात में वजन होता है, तो भी सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। प्रत्येक की बात का वजन उसके अधिकार के वजन के अनपात में होता है।

भूत्य की बात में भी वजन होता है, पर लिपिक की बात के बराबर नहीं। भूत्य की बात का निषेध लिपिक कर सकता है, पर लिपिक की बात का निषेध भूत्य नहीं कर सकता है। इसीप्रकार लिपिक की बात को सामान्य-अधिकारी काट सकता है, पर आधिकारी की बात को लिपिक नहीं कर सकता है। इसीप्रकारी की बात को लिपिक नहीं काट सकता। सामान्य-अधिकारी के आदेश को भी उच्च-अधिकारी निरस्त कर सकता है, पर उच्चाधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अधिकार उसके अन्तर्गत कार्य करनेवाले किसी भी कर्मचारी को नहीं है। पर मालिक या सर्वोच्च अधिकारी उसकी भी बात को निरस्त कर सकता है। वह सभी की बात को निरस्त कर सकता है, किन्तु उसकी बात को कोई भी व्यक्ति निरस्त नहीं कर सकता। 'उसकी बात को कोई मी व्यक्ति निरस्त नहीं कर सकता। 'उसकी बात को कोई मी व्यक्ति निरस्त नहीं कर सकता। 'उसकी बात को कोई मी व्यक्ति निरस्त नहीं कर सकता। 'उसकी बात को कोई निरस्त नहीं हो सकती। उसकी बात भी निरस्त हो सकती। उसकी बात भी निरस्त हो सकती। उसकी बात भी निरस्त हो सकती है, पर अपने आप, किसी अन्य के ब्रारा नहीं।

यही स्थिति उक्त चार व्यवहारनयों व उनका निषेध करनेवाले निषचयनय के बारे में भी है। व्यवहारनयों के संदर्भ में उक्त उदाहरण को वजन की विभिन्नता तक ही सीमित रखना चाहिए, निषेध की सीमा तक नहीं ले जाना चाहिए। निषेध की बात निषचयनय की सीमा में आती है। यहाँ तो निषेध की बात मात्र वजन का अन्पात समझाने के लिए दी है।

चारों ही व्यवहारनय अपनी-अपनी सीमा में अभेद-अखण्ड वस्तु में भेद करते हैं या भिन्न वस्तुओं में अभेद का उपचार करते हैं। प्रत्येक की बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। आशम यह है कि प्रत्येक का कथन अपने-अपने प्रयोजनों की मिद्धि की अपेक्षा मत्यार्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक-सा मत्यार्थ नहीं होता। प्रत्येक नयकथन की मत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की सत्यार्थता के अनुपात में ही होती है।

उपर्चारत-असद्भृतव्यवहारनय की बात मे भी मत्यार्थता है, बजन है;

असत्यार्थ मानकर उसे ऐसे ही नहीं उडाया जा सकता है।

"यह मकान देवदत्त का है। कुम्हार ने घड़ा बनाया है। तीर्पंकर भगवान समवरारण में विराजमान हैं। अज्ञानी पंचेन्द्रियों के विषयों को भोगता है और ज्ञानी मनिराज उनका त्याग करते हैं।"

उपचिरत-अमर्भुजय्यवारनय के उक्त कथनों का भी आधार है। ये सभी कथन मर्वथा असत्य नहीं हैं। लौकिकदृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक है ही और कुम्हार का योग और उपयोग घडा बनने में निमित्त हुआ ही है। भगवान के समबदारण में विराजमान होने की बात को तो धार्मिक जगत में भी सत्य नहीं माना जाता स्थायिक उनकी वहाँ उपस्थिति होती है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय के विवयों के ग्रहण-त्याग की चर्चा आध्यात्मिक गोष्टियों में ही हलके-फ़क्के रूप में नहीं. बिक्क बडी गम्भीरता से होती है।

ये बातें भी वजनदार है, पर उतनी वजनदार नहीं, जितनी अनुष्वरित-असद्भूतव्यवहारनय की बात होती है। देवदन का मकान और देवदत्त का शरीर - इन वो कथतों में वजन का अन्तर प्रस्ट दिखाई देता है। प्रकाश भीर होरी - बोत को ही देवदत्त का बताया जा रहा है; पर देवदत्त कहीं जाता है तो मकान साथ नहीं जावेगा, किन्तु शरीर जावेगा। मकान के गिर जाने पर देवदत्त का गिरना अनिवार्य नहीं है, पर शरीर गिरा तो देवदत्त भी गिरा ही समझिय। इस जगत को भी देवदत्त और मकान की भिन्तता जैती स्पष्ट प्रस्ति ही है, वैसी देव ही है। देवदत्त भी रिकार देव देवदत्त भी हिसाई नहीं हैती। देवदत्त और देवदत्त भी देखाई नहीं देवी। देवदत्त

यद्यपि देवदत्त से देह और मकान दोनो ही भिन्न हैं, पर देवदत्त की जैसी भिन्नता मकान से है, वैसी देह से नहीं। देह संश्लेषसहित संयोग है और मकान संश्लेषपहित सुगोग।

इसी अन्तर के आधार पर ही जगत कहता है' – 'मकान गया तो जाने दो, देह है तो मकान तो अनेक हो जायेंगे। 'जान बची तो लाखो पाये' बाली कहाबत में 'जान' माने 'देह' ही होता है। 'जान बची' माने देह का संयोग बना रहा तो सब-क्छ हो जावेगा।

इसीलिए<sup>ँ</sup> देहवाला जीव, दश प्राणों से जीवे सो जीव, सूर्तिक जीव, द्रव्यकर्मों व शरीरादि नोकर्मों का कत्तां जीवं—ये सभी कथन अनुपचरित—असद्भृतव्यवहारनय के हैं।

इन दोनों असद्भूतनयो से भी वजनदार बात होती है उपचरितसद्भूतव्यवहारनय की, क्योंकि उसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सम्बन्धादि व एक द्रव्य का कत्ती-हर्ता-धर्त्ता दूसरे द्रव्यो को न बताकर एक द्रव्य में ही भेद किया जाता है। जैसे .—मतिज्ञानादि व रागादि को आत्मा का कहना।

मितजान और रागादि आत्मा की ही अल्पविकसित और विकारी पर्याये है। ये आत्मा में हैं अर्थात् सद्भूत हैं। सद्भूत होने पर भी अविकसित हैं, विकारी है, अशद्ध हैं – इसकारण उपचरित कही गई हैं।

इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है। अतः इनका वजन असद्भूत के दोनों भेदों से अधिक है, पर ये अनुपचरितसद्भूत से कम वजनदार हैं, क्योंकि अनुपचरितसद्भूत मे पूर्ण निर्विकारी पर्याय या गृण लिये जा है। जैसे — फेवलजान आत्मा की शृद्ध पर्याय है या जान आत्मा का गण है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात में भी वजन है और नयकथनों के उक्त क्रम में उत्तरीत्तर अधिक वजन है। इसी का उल्टा प्रयोग करे तो यह भी कहा जा सकता है कि उत्तरोत्तर वजन कम है।

उक्त चारों व्यवहारों से भी अधिक वजन निश्चयनय में होता है। यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता है और वह इनका निषेध कर देता है।

जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है कि एक देश में प्रदेश और विभागों के भेद तो व्यवस्था के लिए किये गये हैं तथा वो देशों के बीच सम्बन्ध भी प्रयोजनवश स्थापित किये गये हैं। बस उनकी मर्यादा इतनी ही है। यदि उन पर अधिक बल दे दिया गया तो देश की एकता व स्वतन्त्रता खतरे में पड सकती है।

उसीप्रकार एक द्रव्य में गुणभेदादि भेद जिस प्रयोजन से किये गये हैं, उसी मर्यावा में उनकी सार्थकता है, बजन है। यदि उन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एकता व स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है।

अत. यह साबधानी अपेक्षित है कि उन पर आवश्यकता से अधिक बल न पड़े।

इस बात को अधिक स्पष्टता से इसप्रकार समझ सकते हैं:--

भारत एक सर्वप्रभृता सम्पन्न स्वतन्त्र देश है। प्रशासनिक दृष्टि से अथवा क्षेत्र की दृष्टि से उसका विभाजन उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में किया गया है तथा कार्यों की दृष्टि से उसे गृहविभाग, सुरक्षाविभाग, खाद्यविभाग, यातायातिबभाग आदि विभागों में भी बाँटा गया है। इसीप्रकार हमारा आत्मा सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से वह असंख्यातप्रदेशी है तथा गृणधर्मों या शक्तियों की दृष्टि से वह ज्ञानादि अनन्त गृणोवाला अर्थात् अनन्त शक्तियों से सम्पन्त है।

उक्त विभाजनों से न तो देश विभक्त होता है और न द्रव्य, क्योंकि विशेष दृष्टिकोण से किया गया उक्त विभाजन एकत्व का विरोधी नहीं होता।

यवाप यह बात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नहीं है और गुजरात राजस्थान नहीं है, तथापि दोनों भारत अवश्य हैं। भारत सरकार क्ष्रहिक्षमान, यात्यायातिक्षमान, खाखिकमान आदि विकासों का कार्यक्षेत्र राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों सहित सम्पूर्ण भारत है। वे भारत के सभी प्रदेशों में निर्वाधरूप से कार्य कर सकते हैं। इसीप्रकार यद्यपि सभी विभाग स्वतन्त्रस्थ से अपना कार्य करते हैं, एर वह स्वतन्त्रता विभागक नहीं बनतीं। सद नहीं हो सकता है कि रेलविकारा अनाज न ढोवे और कोई प्रदेश भारतीय रेलों को अपने में प्रदेश ही न करते दें, क्योंकि स्वतन्त्र होते हुए भी वे एक-इसरे से समुक्त रहते हैं। इसीप्रकार आत्मादव्य के ज्ञानादि अनन्त्रगुण असंस्थ्यप्रेशों में सदा सर्वत्र विद्यामान रहते हैं तथा एक गुण का रूप इसरे गुण से प्रया जाता है।

यद्यपि देश का उक्त विभाजन देश के कर्णधारों के द्वारा ही किया जाता है, तथापि जब प्रान्तीयता सिर उठाने लगती हैं या कोई विभाग निरंकुश होने लगता है, तो वे ही कर्णधार निर्दयता से उसका निषेध करने लगते हैं। पुकार-पुकार कर कहते हैं कि भाई! आप गुजराती या महाराष्ट्री नहीं, आप तो भारतीय हैं भारतीय। यह प्रान्त का भेद व्यवस्था के लिए हैं, अव्यवस्था के लिए नहीं, लडने के लिए नहीं। इस भेद की अपेक्षा तो तबतक ही हैं, जबतक यह व्यवस्था में सहयोगी हो तथा सीमा के बाहर होने से पूर्व ही इसका निषेध भी आवश्यक है।

इसीप्रकार द्रव्य मे प्रदेशभेद या गुणभेद, मृक्तिपथ के कर्णधार तीर्थंकरों, आचार्यों के द्वारा ही द्रव्य की आन्तरिक संरचना समझाने के लिए किए जाते हैं। और जब बह भेद-बिबरण अपना काम कर चुकता है, तब बे ही तीर्थंकर या आचार्य उसका निर्देशता से निष्धे करने लगते हैं। उनके इन निर्धंबकनों या विकल्पों का नाम ही निश्चयनय है। सब विकल्पों का निष्धंक करनेवाला सर्वाधिक वजनदार यह नयाधिराज निश्चयनय ही है, जो समस्त भेद-विकल्पों का निषेध कर, स्वय निषिद्ध हो जाता है। निरस्त हो जाता है। निश्चयनय के भेद-प्रभेवों और उनके निषेध की प्रक्रिया तथा नयाधिराज की चर्चा निश्चयनय के प्रकरण में पहले की ही जा चुकी है, अतः वहाँ से जानना चाहिए।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया मे प्रत्येक नयवचन का वजन जानना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। इसे जाने बिना नयकथनों का मर्म समझ पाना संमव नहीं है।

-0-

### देख ! देख !! देख !!!

यांद तुझे अतीन्द्रिय आनन्द एवं अन्तर की सच्ची शान्ति चाहिए तो मेरी ओर क्या देखता है? अपनी ओर देख! तू स्वय अनन्त जान एव अनन्त आनन्द का पिण्ड परमात्मा है। आज तक तूने ज्ञान और आनन्द की खोज पर में ही की है, पर की खोज में इतना व्यस्त रहा है कि मैं कौन हु? मैं क्या हूँ?—जानने का अदमर ही प्राप्त नहीं हुंआ। मेरी ओर ऑख फाड-फाडकर क्या देख रहा है? अपनी ओर देख। जानने लायक, देखने लायक एकमात्र आत्मा ही है, अपना आत्मा ही है।

यह आत्मा शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे वाणी से नहीं बताया जा सकता। यह शब्दजाल और वाग्विलास से परे हैं, यह मात्र जानने की वस्तु है, अनुभवगम्य है। यह अनुभवगम्य आत्मवस्तु ज्ञान का घनिपण्ड और आनन्द का कन्द है। अतः समस्त पर पदार्थों, उनके भावों एव अपनी आत्मा में उठने वाले विकारी-अविकारी भावों से भी दृष्टि हटाकर एक बार अन्तर में झांक। अन्तर में ही देख! देख!! देख!!!

-तीर्थंकर महाबीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ ७५-७६

### व्यवहारनयः कुछ प्रवनोत्तर

व्यवहारनय और उसके भेद-प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कुछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह जाती हैं, जिन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से स्पन्न कर हेता समीचीन होगा।

(१) प्रश्न:-''एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गुणभेदादि भेद दो द्रव्यों के बीच होने बाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतद्भावरूप होते हैं।''

—उक्त कथन में समागत अतदभावरूप अभाव की चर्चा कही आगम में भी आती है क्या?

उत्तर:-हाँ, हाँ, आती है। प्रवचनसार में इस विषय को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। वहाँ अभाव को स्पष्टरूप से दो प्रकार का बताया गया है - प्रवन्तवाक्षण और अन्यत्ववाक्षण।

इन दोनो प्रकार के अभावों के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाली गाथा इसप्रकार है:—

> "पविश्रतपदेसत्तं पृथत्तिमिवि सासणं हि वीरस्स । अण्यत्तमतस्थावो ण तस्थवं होवि कथमेगं।।

विभक्तप्रदेशत्व पृथवत्व है और अतद्भाव अन्यत्व है, क्योंकि जो उस रूप न हो, वह एक कैसे हो सकता है?—ऐसा भगवान महावीर का उपदेश है।''

इस गाथा की सस्कृत टीका में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। तथा आगे-पीछ की गायाओं में भी इससे सम्बन्धित चर्चाई हैं, जो मूलत पठनीय हैं। सबको यहाँ देना सम्भव नहीं है। जिज्ञास पाठकों अनुरोध है कि वे उक्त विषय का अध्ययन मल ग्रंथ में से अवदय करे।

विषय की स्पष्टता की दृष्टि से सामान्य पाठको की जानकारी के लिए उक्त गाया का भावार्थ यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है।

"भिन्नप्रदेशत्व वह पृथक्त्व का लक्षण है और अतद्भाव वह अन्यत्व

१ प्रवासमार गाथा १८६

का लक्षण है। द्रव्य में और गुण में पृथक्त नहीं है, फिर भी अन्यत्व है। प्रश्न:— जो अपथक होते हैं, उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है?

उत्तर — उनमें बस्त्र और शुभ्रता (सफेदी) की भाँति अन्यत्व हो सकता है। बस्त्र के और उसकी शुभ्रता के प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं है, इसलिए उनमें पृथवत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आँखों से ही दिखाई देती है, जीभ, नाक आदि शेष चार इन्त्रियों से जात नही होती और बस्त्र पाँचों इन्त्रियों से जात होता है। इसलिए (कर्यांचा) वत्र वह शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वह बस्त्र नहीं है। यदि ऐसा नहीं हो तो बस्त्र की भाँति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इन्द्रियों से जात होना चाहिए। किन्त ऐसा नहीं होता। इसलिए

वस्त्र और शुभ्रता में अपृथ्वत्त्व होने पर भी अन्यत्व है। इसीप्रकार द्रव्य में और मत्ता आदि गुणों में अपृथ्वत्त्व होने पर भी अन्यत्व है, क्योंकि द्रव्य के और गृण के प्रदेश अभिन्त होने पर भी द्रव्य में और गृण में सज्ञा-सख्या-क्षणादि भेद होने से (कर्षांचत्) द्रव्य गृणरूप नहीं है और गृण द्रव्यरूप नहीं है। ""

'अतद्भाव सर्वथा अभावरूप नहीं होता'—इस बात को प्रवचनसार, गाथा १०५ में स्पष्ट किया गया है, जो इसप्रकार है.—

> "जंबब्बं तंण गुणो जो वि गुणो सो ण तच्चमत्थाबो । एसो हि अतस्थावो जेव अभावो ति णिहिट्छो।।

स्वरूप-अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है—यह अतदुभाव है। सर्वथा अभाव वह अतदुभाव नहीं है —ऐसा बीर भगवान द्वारा कहा गया है।"

इसप्रकार हम देखते हैं कि एक द्रव्य के भीतर किये गये गुण-गुणी आदि भेद दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतदभावरूप होते हैं—यह कथन आगमानसार ही है।

दो द्रव्यों के बीच जो अभाव है, उसे भिन्नत्व या पृथक्त कहते हैं तथा एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर गुण का गुणी में अभाव या गुणी का गुण में अभाव अथवा एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, इत्यादिरूप जो अभाव होता है, उसे अन्यत्व कहते हैं।

अन्य-अन्य होना अन्यत्व है और पृथक्-पृथक् होना पृथक्त्व है। अन्यत्व का विलोम अनन्यत्व है और पृथक्त्व का विलोम अपृथक्त्व है।

१ प्रवासमार गांधा १०६ का भावाथ

दो द्रव्य परस्पर पृषक्-पृषक् होते हैं, पर एक द्रव्य के दो गुण या गुण-गुणी आदि अन्य-अन्य होते हैं, पृथक्-पृथक् नहीं, क्योंकि एकद्रव्यरूप होने से वे हैं तो अपथक् ही।

दो द्रव्य कभी भी अपृथक् नहीं हो सकते। सयोगादि देखकर उनके बीच जो अपृथक्ता (एकता) बताई जाती है, वह आरोपित होती है। अतः उसे

विषय बनानेवाले नय भी असद्भूत कहलाते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथक्ता (भिन्नता) और अपने से अपृथक्ता (अभिन्नता, एकता) ही वास्तविक है, वस्तुस्वरूप के अधिक निकट हैं।

यही कारण है कि आचार्य कुन्दकृत्द समयसार के आरम्भ में ही एकत्व-विभक्त आत्मा की दुर्लभता बताते हुए अपने सम्पूर्ण वैभव से उसे ही दिखाने ही प्रतिज्ञा करते हैं.—

#### "तं एयत्तविहत्त वाएहं अप्पणो सविहवेण। १

मै उस एकत्व-विभक्त आत्मा को अपने निजवैभव से दिखाता हूं।" पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमपदार्थ है, परमार्थ है। आत्मा का पर से एकत्व असदुभृतव्यवहात्मय का विषय है, अपने मे ही अन्यत्व सदुभृतव्यवहारनय की सीमा में आता है। अतः निज से एकत्व और पर से विभक्त आत्मा निश्चयनय का विषय है।

सद्भृत और असद्भृत दोनो ही व्यवहारनय हेय है, क्योंकि सद्भृतव्यवहारनय अतद्भाव के आधार पर द्रव्य की एकता को खण्डित करता प्रतीत होता है और असद्भृतव्यवहारनय उपचार के सहारे विभक्तता को भीजत करता दिखाई देता है।

यही कारण है कि आचार्य कृत्दकृत समयसार की पाँचवी गाथा मे एकत्व-विभक्त आत्मा का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करने के तत्काल बाद ही छठबी और सातवी गाथा मे चारो ही प्रकार के व्यवहार का निषेध करते ठिक्काई देने हैं।

(२) प्रश्न:--'पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमप्तायं है, परमायं है, वहीं निश्चयनय का विषय भी हैं। उसे ही बनाने की प्रतिज्ञा सर्वश्रेष्ठ दिगम्बर आचार्य कृत्वकृत्व समयसार के आरम्भ में करते हैं। वह ही एक सार है और सब असार है।

१ समयमार गाथा ४

इस एक आत्मा के ही अवलोकन का नाम सम्यग्दर्शन है, इसे ही जानने का नाम सम्यग्जान है और इसी में जम जाने, रम जाने का नाम सम्यकचारित्र है।"

— एक ओर तो आप ऐसा कहते हैं और दूसरी ओर यह बाबदूक व्यवहारनय आत्मा के इसी एकत्व-विभक्त स्वरूप के विरुद्ध बात करता है, फिर भी उमे इतना विस्तार क्यों दिया जा रहा है? उसे बताया ही क्यों जा रहा है? विसर गस्ते जाना नहीं उसे जानने से भी क्या लाभ है?

उत्तर:-भाई! जिस रास्ते जाना नहीं है, उस रास्ते को भी जानना आवश्यक है; क्योंकि उस रास्ते पर जाने से आनेवाली विपत्तियो के सम्याज्ञान विना उधर को भटक जाने की सभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उस खतरनाक रास्ते पर कही हम को ना जो – इसके लिए उसके सम्यक स्वरूप को जानना अति आवश्यक है।

सम्यक् स्थित जान लेने के बाद एक तो हम उधर जावेंगे ही नहीं; कदाचित् प्रयोजनवशात् जाना भी पडा, तो भटकेंगे नही। यह दुनियाँ व्यवहार में कही भटक न जाय, व्यवहार में ही उलझकर न रह जाय-इसके लिए व्यवहारनय का वास्तविक स्वरूप जान लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

दूसरे व्यवहारनय का विषय भी सर्वथा अभावरूप नहीं है। वह है तो अवश्य, पर बात मात्र इतनी ही है कि वह जमने लायक नहीं है, रमने लायक नहीं। व्यवहार का विषय श्रद्धेय नहीं है, ध्रेय नहीं है, पर ज्ञेय तो है ही। तम उसे जानने से ही क्यों इन्कार करना चाहते हो? जाना तो गुणों और दीधों- वोनों को ही जाता है।

क्योकि-

### "बिन जाने तें बोच-गुजनि की कैसे तजिये गहिये। 9"

यद्यपि व्यवहारनय की हैस्थित पर अबतक युक्ति, आगम और उदाहरणों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों के कथन की उपयोगिता पर कृछ भी न कहना ठीक न होगा।

निश्चयनय के विषयभूत जिस अभेद अखण्ड आत्मा में आप रमना चाहते हैं, जबतक उसका आन्तरिक वैभव आपकी समझ में नहीं आएगा, तबतक आप उसके प्रति महिमाबत भी कैसे होंगे, उसके प्रति सर्वस्व समर्पण के लिए कमर कस के तैयार भी कैसे होंगे? एक आत्मा...आत्मा कहते रहने से तो किसी की समझ में कुछ आ नहीं पाता। अतः उसकी प्रभुता का परिचय बिस्तार से दिया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

"आत्मा अनन्त सामर्थ्य का धनी है, अनन्तान्त गणों का गोंदाम है. अनन्तसामर्थ्यवाली अनन्त-अनन्त शांक्तियों का सग्रहालय है, शांन्ति का सागर है, आनन्द का कन्द है, ज्ञान का घनिएण्ड है, प्रभृ है, परमात्मा है, एक्समय में लोकालोक को देखे-जाने—ऐसी सामर्थ्य का धनी है अर्थात् सर्वदर्शी और सर्वज्ञन्वभावी है।"

- इसप्रकार शुद्धसद्भृतव्यवहारनय आत्मा मे अनुपचरितरूप मे विद्यमान शक्तियो और पूर्णपावन व्यक्तियो का ही तो परिचय कराता है। आत्मा मे जान-दर्शनादि गृण और केवलजानादि पयि कोई उपचरित नही है, वास्तिविव है, शुद्ध है। वस बात इत्तरी सी ही तो है कि कथन में जितप्रकार का भेद प्रदर्शित होता है, वे उसप्रकार भिन्न-भिन्न नही है, अपित् अभेद-अखण्डरूप में विद्यमान है। उत्तमे परस्पर भेद का सर्वथा अभाव हो-ऐसी भी बात नही है। अतद्भावरूप भेद तो उनमे भी है ही, परन्तु उनमे वैसा भेद नही है, जैसा कि दो ट्यों के बीच पाया जाता है।

हाँ, यह बात अवश्य है कि इन भेदो मे ही उलझे रहने से अभेद अखण्ड आत्मा का अनुभव नहीं होता, अत इनका निषेध भी आवश्यक है; इसलिए प्रयोजन मिद्ध हो जाने पर उसका निषेध भी निर्दयता से कर दिया जाता है।

लोक में भी तो हम जबतक किसी बस्तु की वास्तिवक विशेषताओं को नहीं जान लेते, तबतक उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। हमारी रुचि का ढलान आत्मा की ओर हो – इसके लिए आवश्यक हैं कि हम उसकी बासतिबक विशेषताओं से परिचित हो। परिचय की प्राप्ति के लिए प्रतिपादन आवश्यक हैं और प्रतिपादन करना व्यवहारनय का कार्य हैं।

इसीप्रकार अशुद्धसद्भुतव्यवहारनय आत्मा की अपूर्ण और बिकृत प्यांयों का ज्ञान कराता है। आत्मा की वर्तमान अवस्था में रागादि बिकार और मतिज्ञानादिरूप ज्ञान की अपूर्ण – अन्यविकसित दशा भी है ही, उसे जानना भी आवश्यक है। यदि उसे जानेगे नहीं तो उसका अभाव करने का यत्न ही क्यों करेगे?

इसप्रकार शृद्धसद्भृत और अशृद्धसद्भृत – इन दोनो ही व्यवहारनयो का प्रयोजन स्वभाव की सामर्थ्य और वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर, दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है। (३) प्रश्न:-शृद्धसद्भृत और अशृद्धसद्भृत व्यवहारनयों की बात तो ठीक है, क्योंकि वे तो आत्मा के अतरंग वैभव का ही परिचय कराते हैं, आत्मा के ही गीत गा-गाकर आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं, आत्मा की किंच उत्पन्न कराते हैं। स्वभाव एव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होनेवाली स्वभावयायों के हा साम्यर्थ से परिचत कराकर, जहाँ एक ओर शृद्धसद्भृतव्यवहारनय हीन-भावना से मुक्ति विलाकर आत्मगीरव उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरी ओर अशृद्धसद्भृतव्यवहारनय अपनी वर्तमान पर्यायगत कमजोरी का जान कराके उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है।

अत उनकी चर्चा तो ठीक है; परन्तु शरीर, मकानादि जैसे परपदार्थों से भी आत्मा को अभेद बताने बाले असद्भूतव्यवहारनय व उसके भेद-प्रभेदों में जलझने से क्या लाभ है?

उत्तर:--उलझना तो किसी भी व्यवहार मे नहीं है। बात उलझने की नहीं, समझने की है। उलझने के नाम पर समझने से भी इन्कार करना तो उचित प्रतीत नहीं होता।

विश्व में जो अनन्तानन्त पदार्थ है, उनमें से एकमात्र निज को छोड़कर सभी जड़ और चेतन पदार्थ पर ही हैं। उन सभी परपदार्थों में जानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अह और ममत्व एक-सा देखने में नहीं आता। विभिन्न परपदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के सबध स्थापित करता दिखाई देता है।

उक्त संबंधो की निकटता और दूरी के आधार पर अनुपचरित और उपचरित के रूप में असद्भुतव्यवहारनय का वर्गीकरण किया जाता है।

सयोगी परपदार्थों में जो अत्यन्त समीप हैं अर्थात् जिनका आत्मा के साथ एकक्षेत्रावगाहसंबध है, ऐसे शरीरादि का सयोग अनुपचरित-असद्भृतव्यवहारनम का विषय बनता है; तथा शरीरादि की अपेक्षा जो दूरवर्ती हैं, ऐसे मकानादि के संयोगों को विषय बनाना उपचरित-असद्भृतव्यवहारनम का काम है।

यदि ज्ञेय-जायकसंबध को भी ले तो लोकालोक को जानना भी अनुपचरित असदुभृतव्यवहारनय का विषय बन जायगा।

इसप्रकार ये नय भी सर्वथा अनुपयोगी नहीं हैं, इनसे भी कुछ न कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट होती ही है। ये नय आत्मा का परपदार्थों के साथ किसप्रकार का संबंध है, इस सत्य का उदघाटन करते हैं।

इन नयों से सर्वथा इन्कार करने पर भी अनेक आपत्तियाँ खडी हो

जावेंगी। जैसे .--

१ अनुपर्वारत-अमह्भूतव्यवहारनय के विषयभूत देही (शरीरस्थ आत्मा) को जीव नहीं मानने से त्रस-स्थावर जीवों को भी भस्म के समान मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी। ऐसा होने पर त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा के त्याराष्ट्रप अहिंसाणवृत और अहिंसामहावृत भी काल्पनिक ठहरेंगे।

इसीप्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता भी सकट में पड़ जावेगी, क्योंकि केवली भगवान पर को अनुपचरित-असद्भृतव्यवहारनय से ही जानते हैं।

२ उपचरित-असदुभृतव्यवहारनय से इन्कार करने पर जिन-मन्दिर और शिब-मन्दिर का भेद सभव नहीं हो सकेगा तथा माँ-बाप, स्त्री-पुत्रादि, सकानादि एव नगर व देशादि को अपना कहने का व्यवहार भी सभव न होगा। ऐसी स्थिति से स्वस्त्री-परस्त्री, स्वगृह-परगृह एव स्वदेश-परदेश के विभाग के बिना लौंकिक मर्यावाये कैसे निभेगी?

३ उपचिरत और अनुपचिरत—दोनों ही प्रकार के असद्भूत-व्यवहारनयों से इन्कार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपिच्यत होगा, क्योंकि जिनवाणी में तो उनका कथन सम्यकृश्रुतज्ञान के अश के रूप में आया है।

अत इनकी सत्ता, उपयोगिता और सम्यक्पने से इन्कार किया जाना सभव नहीं है।

(४) प्रश्न:—असद्भृतत्यवहारनय के सम्यक्पने से सर्वथा इन्कार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याचात का प्रसग उपस्थित होगा, अणुबत-महाब्रत काल्पनिक ठहरों और सदाचार सम्बन्धी समस्त लौकिक मर्वादाएँ संकट में पड जायेंगी—यह बात जरा विस्तार से समझाइयें।

उत्तर:—स्त्री-पुत्र, मकान-जायदाद, रूपया-पैसा, कृटुम्ब-परिवार, जाति व समाज तथा ग्राम, नगर व देश को अपना कहनेबाला उपचरित-असद्भूत व्यवहारनय सदाचार की सिद्धि करनेबाला नय है और शरीराधारी प्राणियों को ही जीव कहनेबाला अनुपर्चरित-असद्भूत व्यवहारनय संहिसात्मक आचरण की सिद्धि करनेबाला नय है।

उक्त दोनो ही नय भेदविज्ञान की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। क्यों और कैसे?

इस लोक में अनन्तानन्त पदार्थ हैं। उक्त अनन्तानन्त पदार्थों में से जो परपदार्थ हमारे पुण्य-पापरूप कर्मोदय के निमित्त से हमें संयोगरूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें नोकर्म कहा जाता है। उक्त नोकर्मों मे से कुछ पदार्थ अपने आत्मा से एकक्षेत्रावगाह रूप से सिश्लिष्ट होते है —जैसे शरीर: और कुछ अपने आत्मा से असिश्लिष्ट होते है.—जैसे स्त्री-पृत्र, मकान-जायदाद, रूपया-पैसा, देश व समाज आदि।

असंक्षिलष्ट पदार्थों को अपना कहनेबाला नय उपचरित-असद्भूत व्यवहारनय है और संक्ष्लिष्ट पदार्थों को अपना कहनेवाला नय अनुपचरित-असदभुतव्यवहारनय है।

इसप्रकार यह असद्भुतव्यवहारनय लोक के अनन्तानन्त पदार्थों में से मात्र उन्हीं परपदार्थों को अपना कहता है, जो नीकर्म रूप से जीव से संबंधित होते हैं, शेष पदार्थों को स्पष्ट रूप से पर घोषित करता है। शेष पदार्थों से आत्मा की भिन्न बतानेबाला होने से यह नय भेदिबज्ञान की सिद्धि करनेबाला है, क्योंकि अनन्तानन्त समस्त पदार्थों में से अपने आत्मा को खोज निकालने के कार्य में इसने इतना तो बता ही दिया है कि जो आत्मा से नोकर्म रूप से भी सर्बाधित नहीं है, उन परपदार्थों में आत्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है; अत आत्मा के शोधार्थी को उन पर से तो दृष्टि हटा ही लेनी चाहिए।

नोकर्म मे भी देह को ही अपना कहनेबाला अनुपचरित-असद्भूत व्यवहारनम तो आत्मा की खोज को देह तक ही सीमित कर देनेबाला होने से आत्मार्थियों के, आत्मशोधार्थियों के काम को और भी आधक सुगम कर देता है, क्योंक अब तो देश आत्मा की खोज के लिए दुनिया में अन्यत्र कहीं भी न भटकना होगा। बस, अब तो देहदेवल में विराजमान निज भगवान आत्मा की खोज के लिए देह के भीतर ही झांकना है।

किसी के यह पूछने पर कि हीरा कहाँ उपलब्ध होगा, यदि उत्तर दिया जाय िक पूष्टी के भीतर, तो उत्तर सही होने पर भी हीरे की प्राप्ति अक्षेत्रभव है, क्योंकि हीरे की प्राप्ति अक्षेत्रभव है, क्योंकि हीरे की प्राप्ति के लिए समस्त पृष्टी का खोदना तो संभव नहीं है; पर यदि पृष्टी के उस भाग का संकेत कर दिया जाय, जहाँ हीरा विद्यमान हो तो काम बहुत कुछ सरल हो जाता है; उसीप्रकार आत्मा कहाँ उपलब्ध होगा? इसके उत्तर में यह कहा जाय िक लोक में, तो उत्तर सही होने पर भी आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, पर जब यह असद्भूतव्यवहारनय यह बता देता है कि नोकम में या देह में ही भगवान आत्मा विद्यमान है, तो काम बहुत कुछ सरल हो जाता है।

इसप्रकार नोकर्म या देह में आत्मा की सत्ता बतानेवाला यह नय भेदविज्ञान का साधक ही है, बाधक नहीं; आत्मखोजियों के लिए उपयोगी ही है, निरर्थक नही।

लोक मे अपने आत्मा में भिन्न जितने भी परपदार्थ हैं, उनमे अपने और पराये का भेद डालनेवाले इन नयों के आधार पर ही स्वस्त्री-परस्त्री, स्वधान-परधान, स्वगृह-परगृह, स्वजाति-परजाति, स्वदेश-परदेश एव स्वदेह-परदेह आदि के भेद पडते हैं। यदि इन नयों की सत्यता से सर्वथा इन्कार किया जायगा तो फिर परपदार्थों में इसप्रकार के भेद डालना सभव नहीं होगा।

इसप्रकार के भेद डाले बिना सदाचार-दुराचार एवं द्रव्यिहिसा को परिभाषित करना सभव न होगा, क्योंकि एमशी की लपटना ही व्यभिचार है, बिना अनुमति के परधन का ग्रहण ही शो है तथा देहरूप प्राणों का मादा है। द्रव्यिहिसा है। जब परपदार्थी में स्व-पर का विभाग ही नहीं होगा, ऐसी स्थित में गृहस्थधमं और अणुबतों की व्यवस्था कैमें बनेगी? क्योंकि अणुबतों के पालन में गृहस्थ धमानकृल-विवाहित स्वस्त्री को छोड़कर अन्य समस्त पर्राष्ट्रयों के सेवन का त्यागी होता है, त्यायोपात्त धन को परिमाणपूर्वक रबकर शेष धन का त्यागी होता है, एवं त्रस जीवों की हिसा का भी त्यागी होता है।

इसीप्रकार ईंपांसीमीत आदि सीमीतयों में भी जीवों के प्राणों की रक्षा ही बिबंक्षित होती है। शारीरधारी प्राणियों के शरीरादि के घात को जीवहिसा कहतेवाले अनुपर्चारत-असद्भुतव्यवहारनय को कथींचत् भी सत्यार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा तो फिर मुनिधर्म के सन्दर्भ में प्रतिपादित ईयाँदि सीमीतयों की चर्चा भी असगत हो जोवेगी।

अणुब्रतादि रूप गृहस्थधर्म एव महाब्रतादिरूप मुनिधर्म के प्रतिपादक चरणानुयोग का मूल आधार एकप्रकार से यह असद्भुत व्यवहारनय ही है।

यंचिप परमार्थ तो यही कहता है कि स्त्री-पुत्रादि, सकान-जायदाद, नगर और देश अपने नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। गहराई से विचार करने पर यह बात पूर्णत सत्य भी प्रतीत होती है, तथापि प्रथमान्योग के शास्त्रों में तीर्थंकरों के भी स्त्री-पुत्रादि, मकान-जायदाद एवं नगर-देशादि बताये गये हैं। चक्रवर्तियों को छहछण्ड की विभृति का स्वामी जिनागम में बताया गया है।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को अयोध्यापित राजा नाभिराय एव मरुदेवी का पुत्र, नन्दा-सुनन्दा का पित, भरत-चक्रवर्ती और बाहुबली आदि का पिता तथा अयोध्या का अधिपति कहना उपचरित-असद्भृतव्यवहारनय का ही प्रतिपादन है।

इसीतरह उन्हें पाँच सौ धनुष की कचनवर्णी कायाबाला बज्जवृषभनाराचमहनन एव समचतरग्रसस्थानवाला कहना अनुपचरित-असद्भृतव्यवहारनय का कथन है।

इन दोनों ही प्रकार के असद्भ्रतव्यवहारनयो को मर्बथा अस्वीकार करने पर प्रथमानुयोग के सभी कथनो पर पानी फिर जायगा; एकप्रकार से हमारा पौराणिक इतिहास ही समाप्त हो जायगा।

इसीप्रकार सयोग और सयोगीभावों (मोह-राग-द्वेष) का कथन करनेवाले करणानुषांग के सन्दर्भ में भी समझना चाहिए; क्योंकि सयोग और सयोगीभावों का कर्त्ता-प्रतां-हर्त्ता यह भगवान आप्ता व्यवहारनय से ही कहा जाता है। असद्भृतव्यवहारनय से सयोगों का और उपचरित सद्भृतव्यवहारनय से सयोगीभावों का कर्ता-हर्त्ता-धर्त्ता कहा गया है।

इसप्रकार इन नयो को सर्वथा अस्वीकार करने से समस्त जिनागम के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा, अणुवत-महाब्रत काल्पनिक ठहरेंगे और समस्त लौकिक मर्यादायें सकट में पड जावेगी।

(४) प्रश्नः—जिनागम के व्याघात की बात एव अणुव्रत-महाव्रत. काल्पनिक ठहरने की बात तो ठीक, पर लैंकिक मर्यादाये किसप्रकार सकट में प्रदेगी?

उत्तर:—जब स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं रहेगा तब या तो हम सभी से स्वस्त्री के समान व्यवहार करंगे या फिर परस्त्री के समान वोनों ही स्थितियों में व्यावहारिक मर्यादायें सभव न रह पावेगी; क्योंकि सभी हित्रयों में स्वस्त्रीवत् व्यवहार करने पर हमारी स्थिति पशृवत् हो जावेगी, मी, बहिन, पृत्री और पत्नी का भेद ही समाप्त हो जावेगा — ऐसी स्थिति में कौन किसकी सतान है —यह निश्चय न हो पाने के कारण पिना-पृत्र का व्यवहार असभव हो जावेगा। इसप्रकार कृत, गोत्र, जाति आदि सभी व्यवहारिक मर्यादाएँ लुप्त हो जावेगा। उसप्रकार कृत, गोत्र, जाति आदि सभी व्यवहारिक मर्यादाएँ लुप्त हो जावेगा, जो शायद लोक में किसी को भी इष्ट न होगा।

इससे बचने के लिए यदि आप यह कहे कि हम सब से स्वस्त्रीवत् व्यवहार न करके, सभी से परस्त्रीवत् ही व्यवहार करेगे, क्योंकि वे पर ही तो हैं। पर इससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर तो सभी को पूर्ण बह्मनारी ही हो जाना होगा, क्योंक स्वस्त्री तो कोई होगी नहीं और परम्त्री-सेवन आगमसमत नहीं, नैतिक भी नहीं है। यदि आप कहें कि इसमें क्या आपित्त हैं? सभी बृहमचारी हो जांबे-इसमे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं, पर असभव अवश्य है। दूसरी बात यह भी तो है कि फिर तीर्थंकरों का भी जन्म कैसे होगा? इसमें तो लौकिक मर्यादाये ही नहीं लोक का क्रम सकटग्रस्त हो जावेगा।

इसीप्रकार स्वधन-परधन के विभाग के अस्त हो जाने पर सभ्यता का विकासकम ही समाप्त हो जाबेगा; क्योंकि जब कोई मकान-जायदाद हमारी होगी ही नहीं तो हम उसका निर्माण ही क्यों करेंगे? पशुओं के समान ही एमितासपटी आरभ हो जाबेगी। स्वगृह के समान ही मारे घरे में निष् प्रवेश करने पर, स्वजेब के समान ही परनेब में नि:शक हाथ डालने पर हमारी जो दशा होगी, उसकी कर्यना भी आसानी से की जा सकती है।

स्वघर और परघर, स्वस्त्री और परस्त्री का भेद मात्र लौकिक ही नहीं है; अपितृ इसका धार्मिक आधार भी है, तीतक आधार भी है। अत. धार्मिक और नैतिक जीवन के लिए परपदार्थों में भी अपने-परा के भेद डालनेवाले इन नधों को म्बीकार करना न्यायसगत है. आगमसमत है।

बिना नैतिक और धार्मिक जीवन के आध्यात्मिक माधना सभव नहीं है, यही कारण है कि आध्यात्मिक नयों में असद्भृतव्यवहारनय को भी स्थान प्राप्त है।

समयसार मे भी शिष्य ने इसीप्रकार का प्रश्न उठाया है, जिसका उत्तर आचार्यदेव ने यही दिया है कि तुम नयविभाग को भी नही जानते, इसीलिए इसप्रकार का प्रश्न करते हो।

'यह आत्मा कबतक अज्ञानी रहेगा' - इसप्रकार के प्रश्न उपस्थित होने पर आचायदेव ने कहा कि 'जबतक यह आत्मा कर्म और नोकर्म को अपना मानता रहेगा. तबतक अज्ञानी रहेगा'।

नोकर्म का अर्थ स्पष्ट किया ही जा बुका है कि कर्म के उदय मे प्राप्त होनेबाले देहादि व स्त्री-पुत्रादि सयोगो को नोकर्म कहते हैं। इसप्रकार यह सिख हुआ कि जबतक यह आरमा देहादि व स्त्री-पुत्रादि को अपना मानता रहेगा, तबतक अन्नानी रहेगा।

ऐसी स्थिति में शिष्य प्रश्न करता है कि यदि देह को आत्मा नहीं मानेंगे तो तीर्थंकरों की देहादि की विशेषता को आधार बनाकर जानी धर्मात्माओं हारा जो स्तृति की जाती है, वह सभी मिष्या सिद्ध होगी; अतः यही मानना उचित हैं कि देह ही आत्मा है। इसी का उत्तर देते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि

१ ममयमार गाथा १३ म ३० एव इनकी आरमस्यानि रीका।

तुम नयबिभाग को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी बात करते हो। तात्पर्य यह है कि व्यवहारनय से देह और आत्मा के सयोग को जीव कहा जाता है, उसी के आधार पर तीर्पंकरों के स्तृति देहादिक गुणों के आधार बनाकर की जाती है, अतः वह स्तृति सर्वण मिष्या नहीं है; जिम व्यवहारनय से देह और आत्मा एक हैं, उसी से वह स्तृति भी सत्य है, उचित है।

तीर्थंकरों की देह के गुणों को आधार बनाकर की गई स्तृति अनुपर्चारतअसद्भृतव्यवहारनय से एव उनकी बाह्य समवशरणादि विभृति के आधार पर की गई स्तृति उपचरित्त-असद्भृतव्यवहारनय से की गई स्तृति है। इसप्रकार की स्तृतियों से जिनाराम भरा पड़ा है। भगवान की स्तृति मे जो अष्ट प्रतिहायों का नर्णन होता है, वह सभी उपचरित्रअसद्भृतव्यवहारनय का ही विषय है।

अत यदि इन नयों को कर्थीचत् भी सत्यार्थ स्वीकार नहीं करेगे तो फिर समन्तभद्रादि एवं मानतगादि आचार्यो द्वारा रचिन स्तृति-साहित्य पर भी पश्चित्रक लग जावेगा।

अत यह ठीक है कि इन उपचरित और अनुपचरित असद्भृत-व्यवहारनायों की सत्ता और मम्प्यकृपने से इन्कार किया जाना सभव नहीं है, उचित भी नहीं है, पर इनमें ही उलझे रहना भी ठीक नहीं है, इसीलिए इनका स्थान-स्थान पर निषेध भी किया गया है।

(६) प्रश्नः-यदि ये नय भी सम्यक् है तो फिर इनमे उलझना भी क्यो नहीं?

उत्तर:—उलझना तो कही भी अच्छा नही होता, न मिथ्या में, न सम्यक् में। जिसप्रकार लोक में यह कहावत है कि सुनना सबकी, करना मनकी', उमीप्रकार अध्यात्म का मार्ग है कि 'समझना सब, जमना स्वभाव में। अत स्यवहारनय और उसका विषय जानने के लिए प्रयोजनवात है; जमने के लिए नहीं, रमने के लिए भी नहीं।

सम्यक् तो निज और पर सभी हो सकते है, पर सभी ध्रेय नो नहीं हो सकते, श्रद्धेय तो नहीं हो सकते। श्रद्धेय और ध्रेय तो निजस्वभाव ही होगा। उसे छोडकर सम्पूर्ण जगत ज्ञेय है, मात्र ज्ञेय: ध्रेय नहीं, श्रद्धेय नहीं। आत्मा ज्ञेय भी है, ध्र्येय भी है, श्रद्धेय भी है। अत मात्र वही निश्चय है, निश्चयनय का विषय है, उपादेय हैं। श्रेष सब ब्यवहार हैं, व्यवहारनय के विषय हैं; अत ज्ञेय हैं, पर उपादेय नहीं।

उक्त सम्पूर्ण कथन का निष्कर्ष मात्र इतना ही है कि व्यवहारनय और

उसका विषय जैसा है, बैसा मात्र जान लेना चाहिए; क्योंकि उसकी भी जगत मे सत्ता है, उससे इन्कार करना उचित नहीं है, सत्य भी नहीं है।

इसमें महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहारनयों ने भी आत्मा का ही विशेष विस्तार से कथन किया है, आत्मा के ही विशेषों का कथन किया है, किसी अन्य का नहीं।

यद्यपि रत्नत्रयरूप धर्म की प्राप्ति सामान्य के आश्रय से ही होती है, विशेष के आश्रय में नहीं, तथापि-

## "सामान्यशास्त्रतो नृनं विशेषो बलवान् भवेत्।

सामान्य प्रतिपादन से विशेष प्रतिपादन बलवान होता है।"

पर यह मब जानने के लिए ही है। व्यवहार द्वारा प्रतिपादित विशेषों को जानकर, पश्चात् उन्हें गौणकर निश्चयनय के विषयभृत सामान्य में अह स्वापित करना, स्थिप होना इस्ट है, परम इस्ट है। यही मार्ग है, शेष सब

(७) प्रश्न -शाहसद्भन और अशाहसद्भन व्यवहारनयों के प्रयोग भी विभन्नता के लिए होते हैं क्या?

उत्तर — हाँ, हाँ, क्यों नहीं? कभी गुण-गुणी के भेद को लेकर, कभी पर्याय-पर्यायी के भेद को लेकर आदि अनेक प्रकार के प्रयोग आगम में पाये जाते हैं, इन सबका बारीकी से अध्ययन किया जाना आवश्यक है अन्यया कछ समझ में नहीं आवेगा।

अधिक स्पष्टता के लिए नयदर्पण का निम्नलिखित अश द्रष्टव्य है — "सामान्यव्यय से अथवा शुद्धव्य में गुण-गुणी व पर्याय-पर्यायी का भेदकथन करनेवाला शृद्धमद्भन्नव्यवहारनय है। वहाँ गुण तो जिंकलीमामान्यभाव होने के कारण शुद्धता व अशुद्धता से निर्मक्ष शृद्ध ही होता है, जैसे ज्ञानग्णसामान्य। परन्त् पर्याय शृद्ध व अशुद्ध — दोनों प्रकार की होती है। इन दोनों से में यहाँ शृद्धमद्भन्नव्यवहार के हारा केवल शृद्धपर्याय का री प्रकण किया जाता है। अशुद्धपर्याय का ग्रहण करना अशुद्धत्यस्वव्यवहार का काम है।

शहुपयांय भी दो प्रकार की है — सामान्य व विशेष। प्रतिक्षणवतीं षट्गणी हानि-वृद्धिरूप मुख्य-अर्थपयांय तो मामान्यशहुपयांय है और क्षायिकभाव विशेषशहुपयांय है, जैसे केवलज्ञान।

मामान्यद्रव्य में तो सामान्यगुण व गुणी का अथवा सामान्यशुद्धपर्याय व पयायी का अथवा विशेषशृद्धपर्याय व पर्यायी का – ये तीनो ही भेद देखे जाने सभव हैं। परन्तु शुद्धद्रव्य मे अर्थात् शुद्धद्रव्यपर्याय मे केवल विशेषशृद्धपर्याय व पर्यायी का ही भेद देखा जा सकता है, क्योंकि शुद्धद्रव्यपर्याय मे त्रिकालीसामान्यद्रव्य के अथवा सामान्यपर्याय के दर्शन असभव है।

जीव ज्ञानवान है या घट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वाभाविक सामान्यपर्यायवाला है—ऐसा कहना द्रव्यसामान्य मे गुण-गुणी व पर्याय-पर्यायी का भेटकथन है।

जीव केवलज्ञानदर्शनवाला है या वीतरागतावाला है-यह द्रव्यसामान्य मे शद्धगण-शद्धगणी व शद्धपर्याय-शद्धपर्यायी का भेदकथन है।

सिद्ध भगवान केवलजान व केवलदर्शनवाले है या वीतरागतावाले है यह शह्यद्रव्य या शुद्धद्रव्यपयांयी मे शुद्धगुण-शुद्धगुणी व शुद्धपर्याय-शुद्धपर्यायी का भेटकथन है।

ये सभी शहुसद्भृतव्यवहारनय के उदाहरण है। इसे अनुपचरित-मद्भुत्वयवहारनय भी कहते हैं, क्योंकि गुणसामान्य तो परसयोग से रहित होने के कारण तथा शांयिकभाव सयोग के अभावपूर्वक होने के कारण अथवा स्वभाव के अनुरूप होने के कारण अनुपचरित कहें जाने युक्त है। \

शह्यमद्भनव्यवहारनयवत् ही अशह्यस्ट्भनव्यवहारनयं भी समझना। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ सामान्यगुण व पर्यायरूप स्वभावों की अपेक्षा भेद डाला जाना सभव नहीं है, क्योंकि वे अशह्य नहीं होते।

द्रव्यसामान्य मे अथवा अश्दुद्रद्रव्यपयायरूप अश्दुद्रद्रव्य मे अश्दुगुणा व अश्दुपर्यायो के आधार पर भेदोपचार द्वारा गुण-गुणी, पर्याय-पर्यायी लक्षण-लक्ष्य आदिरूप द्वेत उत्पन्न करना अश्दुसद्द्रभृतव्यवहारनय है।

अश्ह्रगुण व पर्याये औदियक भावरूप होते है। जैसे –जानगुण की मतिज्ञानादि पर्याये, चारित्रगुण की राग-द्वेषादि पर्याये तथा वेदनगुण की विषयजीनत सुख-दुख आदि पर्याये।

ंजीवसामान्य मितजानवाला है या राग-द्रषादिवाला है। —य द्रव्यसामान्य की अपेक्षा अश्बुसदभुनव्यवहार के उदाहरण है।

ंममारी जीव मितज्ञानवाला है या राग-द्वेषादिवाला है। – ये द्रव्यपर्याय की अपेक्षा अशुद्धमद्भतव्यवहार के उदाहरण है।

इसे उपचरितसद्भुत भी कहते है, क्योंकि परसयोगी वैभाविक

औदियक अशुद्धभावों का द्रव्य के साथ स्थायी सबध नही है, न उसके स्वभाव में उनका मेल खाता है; अत वे उपचिरतभाव कहे जाने योग्य हैं।<sup>97</sup>

इसप्रकार हम देखते हैं कि शृद्धसद्भूत और अशृद्धसद्भूत व्यवहारनयों के विविध प्रयोग जिनवाणी में मिलते हैं। पचाध्यायी में समागत प्रयोगों की तो अभी चर्चा ही नहीं की गई है।

(६) प्रश्नः-सद्भृतव्यवहारनय के समान असद्भृतव्यवहारनय के प्रयोगों में भी विभिन्नता पाई जाती होगी?

उत्तर:-असद्भुतव्यवहारनय के प्रयोगों में तो और भी अधिक विविधना और विचित्रता पायी जाती है। इस विषय को दृष्टि में रखकर जिनागम का जितनी गहराई में अध्ययन करों, नयचक की गभीरता उतनी ही अधिक भामित होती है। जिनना जान में आता है, उतना कहने में नहीं आता और जिनना कहने में आता है, लिखने में उतना भी नहीं आता। कहीं विषय की जिटलना और कहीं विस्तार का भय लेखनी को अवस्त्व करता है।

नयप्रयोगो की विविधता और विचित्रता की सर्वागीण जानकारी के लिए तो आपको परमागमरूपी सागर का ही मधन करना होगा, तथापि यहाँ असद्भतव्यवहारनय के सन्दर्भ में कुछ भी न कहना सगत न होगा।

असद्भतव्यवहारनय का क्षेत्र बहुत बडा है, क्योंकि उसका विषयं विभन्न इच्यों के बीच विभिन्न मम्बन्धों के आधार पर एकत्व का उपचार करना है। एक तो इच्य ही अनन्तानन्त है, और उनमें जिन सम्बन्धों के आधार पर एकत्व या कृत्वादि का उपचार किया जाता है, वे सम्बन्ध भी अनेक प्रकार के होते हैं। यही कारण है कि इसका विषय अमीमित की जब विश्व के अनुनातन्त द्व्यों में से किन्ही हो या हो से भी अधिक

इच्यों के बीत होनेवाले सम्बन्धी के बारे में विचार करते हैं, तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे कि वे इच्य एक ही जाति के है या भिन्निभन्न जाति के ? तथा जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह निकटवर्ती (मश्लेषमहित) है या इस्वती (सश्लेषमहित) ? जातांत्रय है या स्वस्वामी ? आदि अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन उपचारों को पहले तो नौ भागों में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे नौ विभाग द्रव्य, गुण और पर्याय के आधार पर किये गये है।

५ नयदपंण, पुष्ट ६७२-६७३

सजाति, विजाति और उभय के भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण भी तीन प्रकार से किया जाता है। इन सजाति, विजाति और उभय द्रव्यों में विभिन्न सम्बन्धों के आधार पर उक्त नी प्रकार का उपचार करना ही असद्यसन्व्यवहारनय का विषय है।

यद्यपि 'उपचार' शब्द का प्रयोग सद्भृतव्यवहारनय के साथ भी है।
जैसे:—एक द्रव्य मे भेदोपचार करना सद्भृतव्यवहारनय का कार्य है और
भिन्न-भिन्न द्रव्यो में अभेदोपचार करना असद्भृतव्यवहारनय का कार्य है।
इसी के आधार पर सद्भृतव्यवहारनय के उपचरितसद्भृतव्यवहारनय और
अनुपचरितसद्भृतव्यवहारनय — ऐसे भेद भी किये जाते हैं, तथापि वास्तिकक
उपचार तो असद्भृतव्यवहारनय — में ही होता है, क्योंकि द्रव्य में गृणभेदादि
भेद उपचरित नहीं. बास्तिक हैं।

सद्भूतव्यवहारनय के अनुपचरित और उपचरित भेदों के स्थान पर जो शुद्ध और अशुद्ध नाम प्राप्त होते हैं, उनसे सद्भूतव्यवहारनय को उपचरित कहने में सभावित सकोच स्पष्ट हो जाता है।

अतः मुख्यरूप से भेदव्यवहार को सद्भूतव्यवहार और उपचरितव्यवहार को असद्भूतव्यवहार करना ही श्रेयस्कर है। जैसा कि कहा भी गया है:—

"असब्भूतव्यवहारः एवोपचारः, उपचारावप्युपचारं यः करोति स उपचरितासबभतव्यवहारः।

असद्भूतव्यवहार ही उपचार है, और उपचार का भी जो उपचार करता है, वह उपचरितअसद्भृतव्यवहार है।''

हसका बास्तिक अर्थ यह हुआ कि अनुपचरितअसर्भृतव्यवहारनय भी बस्तृत: उपचरित ही हैं। उसके नाम के साथ जो अनुपचरित शब्द का प्रयोग है, वह तो उपचार में भी उपचार के निषेध के लिए हैं, उपचार के निषेध के लिए नहीं।

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि जिसमें मात्र उपचार हो, वह अनुपचरितअसद्भृतव्यवहारनय है और जिसमें उपचार में भी उपचार हो, वह उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय है।

"उपनयोपजनितो व्यवहारः। प्रमाणनयनिक्षेपात्मकः वेदोपचाराध्यां वस्त् व्यवहरतीति व्यवहारः।

१ आसापपद्धति, पृष्ठ २२७

कथमुपनयस्तस्य जनक इति चेत्।

भूतो भेडोत्पाडकत्वात् असव्भूतस्तूपचारोत्पाडकत्वात्

उपचरितासद्भूतस्तूपचारावप्युपचारोत्पावकत्वात् ।

व्यवहार उपनय से उपजितत होता है। प्रमाणनयिनक्षेपात्मक भेद और उपचार के द्वारा जो बस्तु का प्रतिपादन करता है, वह व्यवहारनय है। प्रश्न:-व्यवहार का जनक उपनय कैसे है?

उत्तर:-सद्भृतव्यवहारनय भेद का उत्पादक होने से, असद्भृत व्यवहारनय उपचार का उत्पादक होने से और उपचरितअसद्भृत व्यवहारनय उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपनयजनित है।"

- नयचक्र के इस कथन से यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सद्भूतव्यवहारनय भेद का उत्पादक है और असद्भूतव्यवहारनय उपचार का उत्पादक है।

उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित-असद्भृतव्यवहारनय असद्भृतव्यवहारनय का ही एक भेद है। जिस असद्भृतव्यवहारनय में मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार में भी उपचार नहीं, उस असद्भृतव्यवहारनय को उपचरित असद्भृतव्यवहारनय में पृषक् बताने के लिए अनुपचरित असद्भृतव्यवहारनय के नाम से भी अभितित किया जाता है।

(९)प्रश्न:-नयचक्र के उक्त कथन में व्यवहारनय को उपनय से उपजीनत कहा गया है? अभी तक तो उपनय की बात आई ही नहीं।

उत्तर:–एकप्रकार से व्यवहारनय ही उपनय है, क्योंकि उपनयों के जो भेद गिनाए गये हैं, वे सब एकप्रकार से व्यवहारनय के ही भेद-प्रभेद है।

नयों के भेद-प्रभेदों की चर्चा करते समय 'नयचक्र' में पहले तो नयों के नय और उपनय — ऐसे वो भेद किए हैं। फिर नय के नौ प्रकार एवं उपनय के तीन प्रकार बताये गये हैं।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक —ये दो तो मूलनय एव नैगम, सग्नह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समीभरूढ़ तथा एवंभूत —ये सात उत्तरनय; इसप्रकार कुल मिलाकर ये नौ नय बताये गये हैं, जिनकी चर्चा आगे विस्तार से की जावेगी।

१ अतभवनदीपकनयक्क, पुष्ठ २०

देवमेनाचार्यकृत अनुभवनदीपकनयचङ्क एवं माइल्लिधवलकृत द्वय्यस्वभावपुकाशक नयचङ्क-इन दोनों में ही उक्त कवन पाय जाने है।

सद्भूतव्यवहार, असद्भूतव्यवहार तथा उपचरितअसद्भूतव्यवहार — ये तीन भेद उपनय के बताये गये हैं।

तथा सद्भूतव्यवहारनय के शुद्ध और अशुद्ध - ऐसे दो भेद किये गये हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय के जो चार भेद बताये गये थे, उनमें और इनमें (उपनयों द्वारा किए गए भेदों में) कोई अन्तर नहीं रह जाता है।

सद्भूतव्यवहारनय के तो जिसप्रकार दो भेद वहाँ बताये गये थे, वैसे ही यहाँ भी बताये गये हैं। असद्भृतव्यवहारनय के वहाँ अनुप्चरित-असद्भृतव्यवहारनय एवं उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय—इस प्रकार दो भेद किये गये थे और यहाँ उन दोनों को स्वतन्त्ररूप से स्वीकार कर लिया गया है। बस, मात्र इतना ही अन्तर है।

इसे निम्नलिखित चार्टों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है:— चार्ट 9



# चार्ट २

सद्भूतव्यवहारनय

व्यवहारनय

(१) शुद्धसद्भूतव्यवहारनय (२) अशुद्धसद्भृतव्यवहारनय

उक्त चार्टी में व्यवहारनयों के प्रभेदों में जो क्रमांक दिये गये हैं, वे परस्पर एक-दूसरे के स्थानापन्न है। अत<sup>्</sup>दोनो प्रकार के वर्गीकरणों में कोई मीलिक भेद नहीं है। दोनो प्रकार के वर्गीकरण को देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता भी नही है, किन्तु उन्हें जान लेने की आवश्यकता अवश्य है।

असद्भूतव्यवहारनय (अनुपचिरतअसद्भूतव्यवहारनय) और उपचरितअसद्भूतव्यवहारनयों के स्वजातीय, विजातीय और मिश्र (स्वजातिविजातीय) के भेद से तीन-तीन भेद किये गए हैं।

यहाँ असद्भृतव्यवहारनय (जिसे अनुपचरितअसद्भृतव्यवहारनय भी कहा जाता है) द्रव्य मे द्रव्य का उपचार आदि नौ प्रकार के उपचारों में प्रकृति करता है।

तथा यही असद्भूतच्यवहारनय भिन्न इच्यों, उनके गृणों और पर्यायों के बीच पाये जानेवाले अविनाभावसबध, सश्लेषसंबध, परिणाम-परिणामिन्छ, अद्धा-अद्धेयसबध, जान-जेयसबध, चारित्र-चर्यासबध आहि को अपना विषय बनाता है।

असद्भूतव्यवहारनय के भेद-प्रभेदों का कथन <sup>1</sup>नयचक्र' में इसप्रकार दिया गया है —

"अण्णेर्ति अण्णगुणा शणइ असब्ध्य तिविह भेवेषि । सञ्जाइ इअर मिस्सो णायच्यो तिविहसेवजुनो ।। बच्यगुणपञ्ज्याणं उपयारं ताण होइ तत्येव । बच्ये गुणपञ्ज्ञाया गुणवित्यं पञ्ज्या लेया ।। पञ्जाए बच्यगुणा उवयरियं वा हु बंधसंजुला। संबंधे संसिलेसे णाणीणं णेयमावीहि।।

जो अन्य के गुणो को अन्य का कहता है, वह असद्भूतव्यवहारनय है। उसके तीन भेद हैं —सजाति, विजाति और मिश्र। तथा उनमें भी प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं।

द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, द्रव्य में गुण और पर्याय का, गुण में द्रव्य और पर्याय का और पर्याय में द्रव्य और गुण का उपचार करना बाहिए। यह उपचार बंध से संयुक्त अवस्था में तथा ज्ञानी के जैय आदि के साथ संश्लेष संबंध होने पर किया जाता है।

उक्त नौ प्रकारों को 'नयचक्र<sup>1</sup> में ही सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। १ ''सोक्ष' संबंधिनाचाव, संशोध संबंध, परिसामपरिसाधिसबंध, सद्धास्त्रदेशसबंध, अन्त्रदेशसबंध, स्वारिक्यसंस्वाशकेरणाहै।'' — समापपदाति, पष्ट २२७

सानसंयसम्बर्धः, चारित्रचयसम्बर्धश्चेत्यावि ।" — जासापपद्धति, पृष २ व्ययस्वभावप्रकाशकः नवचकः सन्तर २२२ से २२४

३ बारी गाया २२४ से २३३

उन्हीं में सजाति-विजाति आदि विशोषणों को भी यथासंभव स्पष्ट कर दिया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण मुलतः पठनीय है, जो इसप्रकार है:-

"एयंवियाइदेहा जिब्बत्ता जे वि योग्गले काए ।

ते जो अजेई जीवा ववहारो सो विजाईओ।।२२४।।

पौद्गिलक काय में जो एकेन्द्रिय आदि के शरीर बनते हैं, उन्हें जो जीव कहता है, वह विजातीय बच्च में विजातीय बच्च का आरोपण करने वाला असदभतव्यवहारनय है।

## मुत्तं इह मद्दणाणं मृत्तिमदब्वेच जण्जिओ जब्या ।

जइ जह मुतं जाज तो कि खलिओ हु मुत्तेज।।२२६।।

मतिज्ञान मर्तिक है, क्योंकि वह मर्तिकद्वय्य से पैदा होता है। यदि वह मूर्त्त न होता तो मूर्त्त द्वारा स्वलित क्यो होता?—यह विजातीय गुण में। विजातीय गुण का आरोप करनेवाला असद्भृतव्यवहारनय है।

बठ्ठूमं पडिबिबं लववि हु तं चेव पण्याओ ।

सुरुजाइ असम्भूओ उबयरिओ भियरजाइपरुजाओ ।।२२७।। प्रतिबिब को देखकर 'वह यही पर्याय है'-ऐसा कहा जाता है।-यह स्वजातिपर्याय में स्वजातिपर्याय का उपचार करनेवाला असद्भृतव्यवहारनय

## नेयं जीवमजीवं तं पिय जाजं ज् तस्स विसयावो ।

जो जजह एरिसत्यं बवहारों सो असम्बुद्धो।।२२८।। ज्ञय जीव भी है और अजीव भी है। जान के विषय होने से उन्हें जो 'जान' (जीव का जान, अजीव का जान-इस रूप में) कहता है, वह स्वजाति-विजातिक्ष्य में स्वजाति-विजातिगुण का उपचार करनेवाला असदभतव्यवहारनय है।

परमाणु एयवेशी बहुवपवेसी पर्यपए जो ह ।

सो ववहारो जेओ दब्बे पज्जायज्वयारो ।।२२९।। जो एकप्रदेशी परमाण को बहप्रदेशी कहता है, उसे स्वजातिब्रब्ब में

जो एकप्रदर्शी परमाणु को बहुप्रदर्शी कहता है, उसे स्वजाति**बन्य मे** स्वजातिविभाव**पर्याय** का उपचार करनेवाला असद्भृतव्यवहारनय कहते हैं।

रूवं पि भणइ बब्बं ववहारो अण्णअत्यसंभूतो । सेओ जह पासाओ ग्लेस् बब्बाण उबयारो।।२३०।।

अन्य अर्थ में होनेवाला व्यवहार रूप को भी द्रव्य कहता है। जैसे:—सफेद पत्थर। यह स्वजातिषुण में स्वजातिद्रव्य का उपचार करनेवाला असदभतव्यवहारनय है। जाजं पि ह परज्ञायं परिजयमाणो दु गिहमाए जहमा । बदहारो सन् संपद्द गुनेसु जबसरियपरज्ञाओं ।।२३१।। परिणमतशील जान को पर्यायरूप से कहा जाता है, वह स्वजाति गुणमें मज्जानि पर्याय कर आरोप करनेवाला असरभत्ययहारन्य है।

बठ्ठूण यूनलंधं पुरगलवब्बेति जंपए लोए। उनकारो पञ्जाए प्रगलवब्बस्स भणह बवहारो।।२३२।।

स्थूलस्कध को देखकर लोक में उसे 'यह पूद्गलद्रव्य हैं'—ऐसा कहते है। यह स्वजातिविभाव पर्याय में स्वजाति द्रव्य का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है।

बठ्ठूण बेह्रस्त्रणं वर्णतो होइ उत्तमं रूवं । गुज जवयारो भणियो पज्जाए जिल्ह्य संबेहो ।।२३३।।

शरीर के आकार को देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा उत्तमरूप है। यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुण का आरोप करनेवाला असदभतव्यवहारनय है।"

उक्त सम्पूर्ण उदाहरण अनुपर्चारत-असद्भूतव्यवहारनय के है; क्योंकि इनमें मात्र उपचार किया गया है, उपचार मे उपचार नही। जहाँ उपचार मे उपचार किया जाता है, वहाँ उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय होता है।

उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय के स्वरूप और भेद-प्रभेदो का स्पष्टीकरण 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' मे इसप्रकार किया गया है —

## "उववारा उववारं सञ्चासञ्चेस् उहवअत्येस् ।

वज्जाइइयरिमस्सो जबयरिओ कृणइ वबहारो।।२४२।। सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थों से तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजाति-विजातीय पदार्थों में जो एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार का विधान किया जाता है, उसे उपचरित-असदभतव्यवहारन्य कहते हैं।

वेसवई वेसत्थो अत्यविषज्जो तहेव जंपंतो । मे वेसं मे दय्वं सच्चासच्चींप उहयत्वं।।२४३।।

'देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है'—यह सत्य उपचरित-असद्मृतव्यवहारनय है, 'देश में स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है'— यह अस्य उपचरित असद्मृतव्यवहारनय है और 'व्यापारी अर्थ का व्यापार करते हुए कहता है कि छन मेरा है'—यह सत्यासत्य उपचरितअसद्मृतव्यवहारनय है। पुताइबंधुवर्गं अहं च मम संप्रवाइ जप्पंतो । उच्चारासकाजो सजाइब्बेस् जायव्यो ।।२४४।। 'पुतादि बन्धुवर्गरूप में हूँ या यह मेरी संपदा है' – इसप्रकार का कथन करना स्वजाति-उपचरितअसस्प्रतव्यवहारन्य है।

आहरणहेमरयणं चच्छावीया मनीव जप्पंतो । उवयरिय असम्पूजो विजाइवण्येसु णायस्वो ।।२४४।। 'आभरण, सोना, रत्न और वस्त्रादि मेरे हैं'—यह कथन विजाति-उपचरित असदबतस्यवहारनय है।

बेसंब राज्येदानं पिस्सं अण्यं च जनह सम वट्यं । जहपत्यं जबपरिओं होई असस्मृदवनहारो ।।२४६।। जे देश के समान राज्य व दुर्ग आदि मिश्र अन्यद्रद्यों को अपना कहता है, वह जमय अर्थातृ स्वजाति-विजाति-जप्यरितअसद्भातव्यवहारनय है।"

उक्त सम्पूर्ण कथन का गहराई से मंचन करने पर यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जिन भिन्नपदायों में निकट का अर्थात् सीधा सबंध होता है, बे तो अनुपचरितअमद्भृतव्यवहारनय के अन्तर्गत आते हैं तथा जिनका सबध दूर का होता है अर्थात् जो सबधी के भी सबंधी होने से परस्पर संबोधत होते हैं, उनको उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय अपना विषय बनाता है।

जैसे '—शरीर तो आत्मा से सीधा सबधित है, पर माता-पिता, स्त्री-पुत्रादि, मकान आदि शरीर के माध्यम से संबंधित हैं। अतः आत्मा और शरीर का सबंध अनुभवितः असद्भुतव्यवहारनय का विषय बनता है, तथा आत्मा और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि का सबंध उपचरित असद्भुतव्यवहारनय का विषय बनता है।

इसीप्रकार स्वजातीय और विजातीय संबंधों को भी समझ लेना चाहिए। जब आत्मा और शरीर का संबंध बताया जाता है, तब आत्मा चेतनजाति का और शरीर अचेतनजाति का होने से दोनों का संबंध विजातीय कहा जाता है। जब पिता-पुत्र का संबंध बताया जाता है, तब पिता व पुत्र दोनों के चेतन होने से वह संबंध सजातीय कहा जाता है।

इसीप्रकार सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए।

(१०) प्रश्न-जाता-जेय सबध को संश्लेषसबध अर्थात् निकट का सबध मानकर अनुप्चरितअसद्भूतव्यवहारनय में रखा गया है; जबकि उनमें अत्यधिक दूरी पाई जा सकती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का जेय तो अलोकाकाश भी होता है। तथा मकान व पृत्रादि को दूर का संबंधी मानकर उपचरितलसद्भूतल्यवहारनय में डाला गया है, जबिक वे निकट के संबंधी प्रतीत होते हैं। लोक में भी जैसा एकत्व या ममत्व पुत्रादि व मकानादि में देखा जाता है. वैसा क्षेयों में नहीं।

- इस कबन में क्या विशेष हेतु है? कृपया स्पष्ट करें। जत्तर:--संबंधों की निकटता न तो क्षेत्र के आधार पर निश्चित होती है और न एकत्व या ममत्वबद्धि के आधार पर।

जिन दो पदार्थों में सीधा (बायरेक्ट) संबंध पाया जाता है, उन्हें निकटवर्ती या सीरेलच्ट कहते हैं तथा जिनमें वे दोनों पदार्थ किसी तीसरे माध्यम से (इन-बायरेक्ट) संबोधत होते हैं, उन्हें द्रवर्ती या असीरेलच्ट कहा जाता है। सीरेलच्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है, पर असीहलच्ट पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है।

जिसप्रकार साले और बहनोई परस्पर संबंधी हैं और साले का साला और बहनोई का बहनोई एरस्पर संबंधी नहीं, संबंधी के भी संबंधी हैं। लोक में अध्यवहार संबंधियों के बीच पाया जाता है, वह व्यवहार सम्बन्धियों के सम्बन्धियों में परस्पर नहीं पाया जाता।

संबंधियों के बीच अनुपचरित उपचार होता है और संबंधियों के भी संबंधियों के साथ उपचार भी उपचरित ही होता है।

ज्ञान और जेय के बीच सीधा संबध है, अतः उनमें अनुपचरित उपचार का अर्थात् अनुपचरित असद्भृतन्थवहारनय का प्रयोग होता है और स्त्री-पुत्रादि व सकानादि के साच जो आत्मा का संबंध है, वह देह के माध्यम संता है, अतः वह उपचरित-उपचार अर्थात् उपचरित-असदभतव्यवहारनय का विषय बनता है।

(११) प्रश्नः-इन सबके जानने से लाभ क्या है?

जतर--जिनवाणी में विविधप्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए सभी प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। व्यवहारनय के उक्तप्रकारों के कथन भी जिनागम में पट-पद पर पान्त होते हैं। व्यवहारनयों के सम्यक्षात विना उक्त कथनों का ममें समझ पान संघव नहीं है, अपितु भ्रमित हो जाना संघव है। अतः इनका जानना भी आवश्यक है। तथा इन नयों के जानने का सम्यक्ष्मल इन सब सबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता जानकर एवं इन नयकच्चों को खारानिक व बान, साथ उच्चिरितकथन लानकर एवं है व्यक्त और निव में एकस्व को झारत विवयस्वस्वरूपल में ही वहं स्वरूपल इनक है। समयसारादि ग्रथराजों में भी सर्वत्र इन नयकथनों की वास्तविक स्थिति का जान कराकर एकत्ब-विभक्त आत्मा में जमने-रमने की ग्रेरणा दी गई है। समयसार की 'आत्मख्याति टीका' के कलश २४२ में तो यहाँ तक कहा गया है कि:—

"व्यवहारविमूद्रबृष्टयः परमार्थं कलंगित नो जनः। तुषबोधविमुग्धबृद्धयः कलगंतीह तुषं न तंडुलम्।। विस्तरप्रकार ज्यात में विस्तरी बुद्धि तुष्वन्त में ही मोदित हैं ने तुष्ठ स्त्रे

जिसप्रकार जगत में जिनकी बृद्धि तुषज्ञान में ही मोहित हैं, वे तुष को ही जानते हैं, तन्दुल को नहीं। उसीप्रकार जिनकी दृष्टि व्यवहार मे ही मोहित है, वे जीव परमार्थ को नहीं जानते हैं।"

उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है, जानने का नहीं। व्यवहार को जानना तो है, पर उसमें मोहित नहीं होना है। मोहित होने लायक, अह स्थापित करने लायक तो एक परमशुद्धनिश्चयनय का विषयभत निजशद्धात्मद्रव्य ही है।

-0-

केई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुए हैं स्वच्छंद न पिक्षानें निज शुद्धता । केई व्यवहार दान, तप, शीलमाव को ही, आत्मा का हित मान खाड़ें नहीं मुद्धता ॥ केई व्यवहारनय-निश्चय के मारग को, भिन्न-मिन्न जानकर करत निज उद्धता । जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता ॥॥॥ - शानायंक्तर पण्डित भी टोक्टरनका

# 'पंचाध्यायी' के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद

अब समय आ गया है कि हम पचाध्यायी में समागत व्यवहारनय के भेट-प्रभेदों के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करे।

पचाध्यायी मे सद्भूत और असद्भूत व्यवहारनयो की जो चर्चा प्राप्त होती है, उसमे सद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप इसप्रकार दिया गया है — व्यवहारनयो द्वेधा सद्भूतस्त्वय भवेदसद्भूतः ।

सद्भूतस्तद्गुण इति व्यवहारस्तत्प्रवृत्तिमात्रत्वात्।।

अत्र निवानं च पथा सवसाधारणगुणो विवक्ष्यः स्यात् ।

अविविक्षितोऽयवापि च सत्साधारणगुणो न चान्यतरात्।। अस्यावगमे फलमिति तवितरवस्तीन निषेधबृद्धिः स्यात्।।

अस्यायगम फलामात तावतरवस्तान । नवधबाद्धः स्थात् । इतरविभिन्नो नय इति भेवाभिष्यञ्जको न नयः।।

व्यवहारनय के दो भेद है —सद्भुनव्यवहारनय और असद्भुन-व्यवहारनय। जिस वस्तु का जो गण है, उसकी सद्भुन सजा है, और उन गणों की प्रवित्तमात्र का नाम व्यवहार है।

इसका खुलांसा इसप्रकार है कि इस नय में वस्तु का असाधारणगुण ही विवक्षित होता है अथवा साधारणगुण अविवक्षित रहता है। इस नय की प्रबृत्ति इसीप्रकार होती है, अन्य प्रकार में नहीं।

इस नय का फल यह है कि इसमें विवक्षित वस्तु के सिबा अन्य बस्तु में 'यह वह नहीं हैं - इसप्रकार निषेधवृद्धि हो जाती है; क्योंकि परवस्तु से भेदवृद्धि का होना ही नय है, तय कुछ भेद का अभिय्ययक नही हैं।'

पचाध्यायी के अनुसार असद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप इसप्रकार है:-"अपि चासद्भूतादिव्यवहारान्तो नयश्च भवति यथा । अन्यब्रय्यस्य गणाः संयोज्यन्ते बलावन्यत्र ।।

स यथा वर्णादिमतो मूर्त्तद्रव्यस्य कर्म किल मूर्त्तम् । तत्संयोगत्वादिह मूर्ताः क्रोधादयोऽपि जीवभवाः।।

तत्सयागत्वावह मृत्ताः क्रोधावयोऽपि जीवभवाः।

१ पचाध्यायी प्रथम अध्याय शलोक ४२४ से ४२७

करणमन्तर्सीना ब्रब्धस्य विषावधावशासिः स्यात् । सा धवति सहजसिद्धा केवलिष्ठ जीवपुदृगलयोः ।। फलमागन्तुकशावाबुपाधियात्रं विहाय यावविह । शेषप्तच्छुद्धगुणः स्याविति मत्वा सुदृष्टिरीह करिष्यत् ।। अज्ञापि च संबृष्टिः परगुणयोगाच्य पाण्डुरः कनकः । हित्या परगणयोगं स एक शुद्धोऽलुष्यते कैरिश्वत् ।। १

अन्यद्रव्य के गुणो की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में सयोजना करना असदभतव्यवहारनय है।

उदाहरणार्थं वर्णादिवाले मूर्त्तद्रव्य का कर्म एक भेद है, अत. वह भी मूर्त्त है। उसके सयोग से क्रोधादि यद्यपि मूर्त्त है, तो भी उन्हें जीव मे हुए कहना असदभतव्यवहारनय का उदाहरण है।

इस नय की प्रतीति का फल यह है कि जितने भी आगन्तुक भाव हैं, उनमें से उपाधि का त्याग कर देने पर जो शेष बचता है, वही उस बस्तु का शाद्धगण है। ऐसा माननेबाला परुष ही सम्यग्दिष्ट है।

उदाहरणार्थ सोना दूसरे पर्दार्थ के गुण के सबंध से कुछ सफेद-सा प्रतीत होता है, परन्तु जब उसमे से परवस्तु के गुणों का सबंध छूट जाता है, तब वही सोना शद्धरूप से अनभव में आने लगता है।''

उक्त कथन में पंचाध्यायीकार ने सद्भूत और असद्भूत व्यवहारनयों के स्वरूप एवं विषयवस्त का जिसप्रकार स्पष्टीकरण विषया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि उनके मतानुसार सद्भूतव्यवहारनय बस्तु के अमाधारणाणा के आधार पर वस्तु को परवस्तु से भिन्न स्थापित करता है। उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन भी परवस्तु से भिन्नता की प्रतीतिमात्र है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह नय अखण्डवस्तु में भेद करके बस्तुरूप को स्पष्ट करनेवाले भेद का अभिव्यजक नहीं है, अपितु पर से भिन्नता की है।

यर्धाप असद्भृतव्यवहारनय की परिभाषा तो यहाँ भी बहुत-कृष्ठ अन्य ग्रंथों के अनुसार ही दी गई है, तथापि यहाँ क्रोधादि को जीव का कहना —यह असद्भृतव्यवहारनय का विषय बताया गया है, जबकि अन्यत्र क्रोधादि को जीव का बताना, मद्दभतव्यवहारनय के भेदों में लिया जाता है।

पचाध्यायीकार को अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए इसमे कछ

९ पचाध्यामी प्रथम अध्यास अलाक ४२९ म ४३३

खींचतान भी करनी पड़ी है। क्रोधादिभाव, जो कि जीव के ही विकारी भाव हैं, उन्हें पहले तो पुदानकर्मों के संयोग से उत्पन्न होने के कारण मूर्च कहा गया और फिर उन्हें अम्त्रीजीव का कहकर असद्भुतव्यवहारनय का विचय बताया गया। उन्हें यहाँ अन्यहच्चस्य गुणाः संयोज्यन्ते बलाबन्यत्र' की संपूर्ति इसप्रकार करनी पड़ी।

इस सबंध में विशेष चर्चा व्यवहारनय के उपचरित-अनुपचरित, सदम्त-असदभूत आदि सभी भेद-प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरान्त करना ही समचित होगा।

अनुपर्चारतसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु पंचाध्यायी में इसपकार ही गई है.—

प्रकार वा गई ह.—
"स्वाबावियो यथान्तर्सीना या शांकरिस्त यस्य सतः ।
तत्तरस्वामान्यतया निरूप्यते चेद्विशेषनिरपेकम् ।।
इदमत्रोबाहरणं ज्ञानं जीवोपनीयि जीवनुणः ।
ज्ञेषासम्बन्धकते न तथा क्रेषोपजीवि स्वात् ।।
प्रस्ता प्रवास स्वादेश स्वादेश स्वादेश जीवनुणः ।।
अस्ति घटानायेक्ष्रीय च यटनिरपेक्षं विवदेव जीवनुणः ।।
अस्ति घटानायेक्ष्रीय च यटनिरपेक्षं विवदेव जीवनुणः ।।

जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है, उसको जो नय अवान्तर भेद किए बिना सामान्यरूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह अनपचरितसदभतव्यवहारनय है।

ँ इस विषय में यह उदाहरण है कि जिसप्रकार जीव का ज्ञानगुण सदा जीवोपजीवी रहता है, उसप्रकार वह ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञेयोपजीवी नहीं होता।

जैसे घट के सद्भाव मे जीव का जानगुण घट की अपेक्षा किये बिना चैतन्यरूप ही है, वैसे घट के अभाव में भी जीव का जानगुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्यरूप ही है।"

उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषय-बस्तु पंचाध्यायी मे इसप्रकार दी गई है –

"उपचरितः सर्वृतो व्यवहारः स्थान्नयो यथा नाम । अविरुद्धं हेतृवस्त्रास्यरतो⊈स्युक्यर्यते वतः स्थान्यः।।

९ पंचाध्यायी, प्रथम अध्यास, वर्णक्र १३५ के ४३७

अर्थीयकरूपो ज्ञानं प्रमाणिमिति सध्यतेऽधुनापि यथा ।
अर्थः स्वपरिनकायो भवति विकल्पस्तु भित्तवाकारम्।।
असविप सक्षणभेतस्यत्मात्रात्वे सुनिर्धिकल्पस्तात् ।
तविप न विनायस्थानिर्विवयं शक्यते वस्तुम्।।
तस्यादम्यारणं तविप ज्ञानं स्वयपित्रद्वात् ।
उपयरितं हेतवशात् तविष्ठ ज्ञानं स्वयपित्रद्वात् ।
उपयरितं हेतवशात् तविष्ठ ज्ञानं स्वयपित्रद्वात् ।
उपयरितं हेतवशात् तविष्ठ ज्ञानं सवन्यशरणिमव।।

हेतुवश स्वगुण का पररूप से अविरोधपूर्वक उपचार करना उपचरितसदभतव्यवहारनय है।

जैसे, अर्थीवकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है – यह प्रमाण का लक्षण है। यह उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है। स्व-परसमुदाय का नाम अर्थ है और ज्ञान का उसरूप होना ही विकल्प है।

सत्सामान्य निर्विकल्पक होने के कारण, उसकी अपेका यद्यपि यह लक्षण असत् है, तथापि आलम्बन के बिना विषयरहित ज्ञान का कथन करना शक्य नहीं है।

इसलिए यद्यपि ज्ञान दूसरों की अपेक्षा किए बिना ही स्वरूपसिद्ध होने से सद्रूप है, तथापि हेतु के वशा से यहाँ उसका दूसरे की अपेक्षा से उपचार किया जाता है।"

पचाध्यायीकार के उक्त कथन की आगम के अन्य कथनों से तुलना करते हुए पीडत देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री दोनों कथनों के अन्तर को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:—

अन्पचरितसद्भृतव्यवहारनय के विषय में तीनो ग्रन्थों के दृष्टिकोण में प्रायः अन्तर है। 'अनगारधर्मामृत' और 'आलापपद्धति' में यह बतलाया है कि जिस वस्तु का जो शृद्धगुण है, उसको उसी का बतलाना शृद्धस्थूतव्यवहारनय है। 'अनगारधर्मामृत' में इस नय का उदाहरण देते हुए लिखा है कि केवलज्ञान आदि को जीव का कहना शृद्धसद्भूतव्यवहारनय है।

तथा 'पंचाध्यायी' में यह दृष्टिकोण लिया गया है कि जिसहव्य की जो शक्ति है, विशेष की अपेक्षा किए बिना सामान्यरूप से उसे उसी द्रव्य की बताना अनुपबरितसद्भृतव्यवहारनय है। 'पंचाध्यायी' के इस लक्षण के अनुसार 'क्षान जीव का है'—यह अनुपचरितसद्भृतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है।

१ प्रवाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ४४० से ४४३

बात यह है कि 'अनगारधर्मामृत' और 'आलापपढ़ित' में शृद्धता और अशृद्धता का विभाग करके इस नय का कथन किया गया है, किन्तु 'पंचाध्यायी' में ऐसा विभाग करना इप्ट नहीं है। वहाँ यद्यापि उपाधि का त्याग इप्ट है, परन्तु यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना हाए। ज्ञान के साथ 'केंबल' पद लगाना यह भी एक उपाधि है; अत 'केंबलज्ञान जीव का है' ऐसा कथन करना ही अनएचिंगतसदुभ्तव्यवहारनय है-यह पंचाध्यायीकार का अभिप्राय है।'

यहां 'अर्थीवकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है' — ऐसा कहना उपचित्ततस्भृतव्यवहात्म्य का उदाहरण बतलाया है। इस उदाहरण के अनुमार 'ज्ञान प्रमाण है' इतना तो मह्भृतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है और उसे अर्थीवकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता है।

यर्ग्याप ज्ञान स्वरूपिसह है, तथापि उसे अर्थीवकल्पात्मक बतलाया जाता है, इसिलए यह उपचित्तसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण हुआ। 'अनागारधर्मामृत' में 'मितजान आदि जीव के हैं'—यह उपचित्तसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण दिया है। वहाँ उपचार का कारण अशदता ली गई है, जबकि 'पचाध्यायी' में इसका कारण निजगृण का पररूप से कथन करना लिया गया है।

इसप्रकार इन दोनो विवेचनो मे क्या अन्तर है – यह स्पष्ट हो जाता है।\*''

अनुपर्चारतअसदुभूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु 'पचाध्यायी' मे इसप्रकार दी गई है.--''अपि बाऽसवुभूतो योऽनुपर्चारताख्यो नयः स भवति यथा ।

क्रोधाया जीवस्य हि विवक्षिताश्चेवबृद्धिभवाः।।
करणिमह यस्य सतो या शक्तिः स्याद् विभावभावमयी ।
उपयोगदशाविष्टा सा शक्तिः स्यात्तवाप्यन्यमयी।।
फलमागन्तृकभावाः स्वपरिनिमित्ता भवन्ति यावनः। ।
अणिकत्वान्तादेयाः इति बृद्धिः स्यादनात्मधर्मत्वात्।।
जव अवृद्धिपृवंक होनेवाले अर्थान् बृद्धि मे न आनेवाले
क्रोधारिक भाव जीव के विवक्षितः होते हैं. तब

१ पचाध्यायी, पृष्ठ १०६ २ बही, पृष्ठ १०७

<sup>3</sup> वहीं प्रथम अध्यास १, इस्लोक ५४६ से ५४८

अन्पचरितअसद्भुतव्यवहारनय प्रवृत्त होता है।

इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो विभावभावरूप शक्ति है, वह जब उपयोगदशा से युक्त होती है, तब भी वह उससे अभिन्त होती है।

जितने भी स्व और पर के निमिक्त से होनेवाले आगन्तुक भाव हैं, वे क्षणिक होने से और आत्मा के धर्म नहीं होने से आदेय नहीं हैं — ऐसी बद्धि होना ही इस नय का फल है।"

उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु 'पंचाध्यायी' में इसप्रकार दी गई है:--

"उपचित्तोऽसद्भूतो व्यवहाराख्यो नयः स भवति यथा । क्रोधाष्टाः ओवियव्हरिचतरचेत्र्युद्धाः विवव्धाः स्युः।। बीजं विभावभातः स्वराः। स्वरोग्नेसेहतवस्तथा नियमात् । सत्यप्रोग्नेसेहतवस्तथा नियमात् । सत्यप्रोग्नेसेहतवस्तथा नियमात् । तत्यप्रवानिकाचे न परानीनसाद् विना भवतिन यतः।।। तत्यप्रवानिकाच्याः भावाः। तत्सनामात्रं प्रति साधनीमह वृद्धिपूर्वका भावाः।। तत्सनामात्रं प्रति साधनीमह वृद्धिपूर्वका भावाः।।

तत्त्वताभात्र प्रात साधनागह बुाब्रभूवक भाषाः। जब जीव के क्रोधादि औदयिक भाव बुद्धिपूर्वक विवक्षित होते हैं, तब वह उपचरितअमदभतव्यवहारनय कहलाता है।

इस नय की प्रकृति में कारण यह है कि जितने भी विभावभाव होते है, वे नियम में स्व और पर दोनों के निमित्त से होते हैं, क्योंकि द्वव्य में विभावरूप से परिणमन करने की शक्तिविशोष के रहते हुए भी वे परनिमित्त के बिना नहीं होते।

अविनाभाव सबध होने से अबुद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साध्य हैं और उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बुद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साधन हैं। इसप्रकार इस बात का बतलाना भी इस नय का फल है।"

पंडित देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री के विचार उक्त सन्दर्भ में भी द्रष्टव्य हैं, जो इसप्रकार हैं —

"यहाँ अबृद्धिपूर्वक होनेवाले क्रोधादिभावों को जीव का कहना अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय माना गया है, जबकि अनगारधर्मामृत' में अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का 'शरीर मेरा हैं –यह उदाहरण लिया है।

१ पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ४४९ में ४४१

इन दोनों विवेचनों में मौलिक अन्तर है।

यहाँ निजगुणगुणी भेद को व्यवहार का प्रयोजक माना है और क्रोधादि, वैभाविकशांक्ति की विभावरूप उपयोगदशा का परिणाम है, जो विभावरूप उपयोगदशा निमित्ताधीन मानी गई है। इसी से इस व्यवहार को असद्भृत कहा है। यह व्यवहार अनुपचरित इसीलए कहलाया, क्योंकि क्रोध चारित्र नामक निजगण की ही विभावदशा है।

किन्तु यह दृष्टि 'अनगारधर्मामृत' के उदाहरण में दिखाई नहीं देती। बहाँ परबस्तु में निजलबकल्पना को असद्भूतव्यबहार का प्रयोजक माना गया है। परन्तु पत्राध्यायीकार ऐसी कल्पना को समीचीन नहीं मानते हैं। उनक कहना है कि दो पदार्थों में स्पष्टत भेद है। उनमें से किसी एक को संबंध-विशोध के कारण किसी एक का कहना, यह समीचीन नय नहीं है।

'क्रोधादि जीव के है यह अंसद्भृतव्यवहारनय का उदाहरण हैं —यह पहिले ही सिद्ध कर आये हैं किन्तु भृक्टी का चढ़ना, मुख का विवर्ण हो जाना, शारीर से कप्स होना इत्यादि क्रियाओं को देखकर क्रोधादिक को बृद्धिगोचर मानना, उपचिरत होने से प्रकृत में 'क्रोधादिक बृद्धिजन्य हैं '— इस मान्यता को उपचिरतअसद्भतव्यवहारनय बतनाया है।

किन्तु 'अनगारधर्मामृत' मे उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय क उदाहरण 'देश मेरा है' – यह दिया है।

इन दोनों में मौलिक अन्तर है। यह तो स्पष्ट ही है। विशेष खुलासा अनुपचरितअसद्भृतव्यवहारनय के विवेचन में कर ही आये हैं, उसीप्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।?''

उक्त सन्दर्भ में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का विश्लेषण भी द्रष्टव्य है। समयसार की गाया ११ की 'आत्मख्याति' टीका पर प्रवचन करते हुए उन्होंने इस विषय को इसप्रकार स्पष्ट किया है:--

'जान में जात हो ऐसा बृद्धिपूर्वक राग तथा जान में जात न हो ऐसा अबृद्धिपूर्वक राग — ऐसा दोनो ही प्रकार का राग वस्तु में नहीं है, इस राग को जाननेवाला जान भी बस्तु में नहीं है। और 'जान सो आत्मां — ऐसा भेद स वस्तु में नहीं है। व्यवहारनय ऐसे अनिद्यमान अर्थ को प्रगट करता है, इसकारण अभूतार्थ है। दूसरे प्रकार से कहें तो द्व्या अखण्डवस्तु है, उसमें भेद या राग नहीं है। उसे प्रकट करनेवाला होने से व्यवहारनय अभतार्थ कहा

१ पंचाध्यायी, पुष्ठ १०७

२ वही, पुष्ठ १०६

#### जाता है।

अभृत अर्थ को प्रकट करनेवाला व्यवहारनय चार प्रकार का है:--

- (१) उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय,
- (२) अन्पचरितअसद्भृतव्यवहारनय,
- (३) उपचरितसद्भूतव्यवहारनय,
- (४) अनुपचरितसद्भतव्यवहारनय।

आत्मा की पर्याय में जो राग है, वह मूल सतरूप बस्तु में नहीं है, इसलिए असड्मूत है, भेद किया इसलिए व्यवहार है और जान में स्थूलरूप से जाना जाता है, इसलिए उपचरित है। इसप्रकार राग का आत्मा का कहना उपचरितअसड्भूतव्यवहारनय का विषय है।

जो सूक्ष्मराग का अंश वर्तमानज्ञान में नहीं जाना जाता, जान की पकड मे नही आता, वह अन्पचरितअसद्भुतव्यवहारनय का विषय है।

आतमा अखण्ड ज्ञानस्वरूप है। उस आतमा का ज्ञान राग को जानता है, पर को जानता है – ऐसा कहने से वह ज्ञान स्वयं का होने से सद्भूत, विकाली में भेद किया इसलिए व्यवहार और ज्ञान स्वयं का होने पर भी पर को जानता है—ऐसा कहना वह उपचार है। इसप्रकार 'राग का ज्ञान' — ऐसा कहना (अर्थात् ज्ञान राग को जानता है – ऐसा कहना) उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है।

'ज्ञान वह आत्मा' – ऐसा भेद करके कथन करना अनुपर्चारत सद्भुत्व्यवहारत्य हैं। ज्ञान वह आत्मा' – यह कहने से भेद पड़ा वह व्यवहार,किन्तु वह भेद आत्मा को बताता है, इसलिए वह अनुपर्चारतसद्भुतव्यवहारत्य है।"

नयचक, आलापपद्धित और अनगारधर्मामृत आदि ग्रन्थों के आधार पर निरूपित व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों और पचाध्यायी में निरूपित व्यवहारनय के भेद-प्रभेदों पर जब हम तुलनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पचाध्यायीकार ने अन्यत्र निरूपित शुद्धसदृत और अशुद्धमृत व्यवहारनयों के विषयों को शुद्धमदृभृत, अशुद्धमदृभृत, अशुद्धमदृभृत, अशुद्धमदृभृत, अगुद्धमदृभृत, अगुद्धमदृभ्त, अगुद्धमदृभृत, अगुद्धमदृभ्व, अगुद्धमदृभ्य, अगुद्धमदृभ्व, अगुद्धमदृभ्य, अगुद्धमदृभ

जिन रागादिकभावो को अन्यत्र अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय के विषय के

रूप में बताया गया है, उन्हे पचाध्यायीकार असद्भृतव्यवहारनय के विषय मे ले लेते हैं। असद्भृतव्यवहारनय के वो भेदों में विभाजित करने के लिए वे रागादि विकारीभावों को बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक—इन दो भेदों में विभाजित कर देते हैं।

इमप्रकार उनके अनुसार बृद्धि पूर्वक राग उपचरिनअसद्भृत व्यवहारनय का तथा अबृद्धिपूर्वक राग अनुपचरितअसदभृतव्यवहारनय का विषय बनता है।

शृद्धता और अशुद्धता का आधार बनाकर सद्भूतव्यवहारनय के जो दो भेद अन्यत्र किए गए हैं, उनमे अशुद्धता के आधार पर रागादि विकार अशुद्धनद्भृतव्यवहारनय के विषय बनते हैं, किन्तु जब पंचाध्यायीकार रागादि को असद्भृतव्यवहारनय के भिद्यों में ले लेते हैं तो अशुद्धनदृभृतव्यवहारनय के बिषय की समस्या उपस्थित हो जाती है। उसका समाधान वे इमप्रकार करते हैं कि अर्थविकल्यात्मकज्ञान अर्थात् 'जो गागादि को जात, वह जात' —यह तो अशुद्धनदृभृतव्यवहारनय का विषय बनता है और सामान्यज्ञान अर्थात् 'जात वह आत्मा'—ऐसा भेद शुद्धनद्भद्भत्ययहारनय का विषय बनता है।

अबे एक समस्या और भी शेष रह जाती है। वह यह कि अन्यत्र जिन सब्लेषसहित और सब्लेषपहित देह व भकानादि को असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताया गया है, उन्हे अनद्भूतव्यवहारनय का विषय नहीं मानने पर पनाध्यायीकार उन्हें किस नय का विषय मानते हैं?

इसके उत्तर में पंचाध्यायीकार उन्हें नय मानने से ही इन्कार कर देते हैं। वे उन्हें नयाभास कहते हैं। मात्र इतना ही नहीं, उन्हें नय माननेवालों को 'मिथ्यादस्टी' कहने से भी वे नहीं चकते हैं।

उनका कथन मलत इसप्रकार है --

"नन् चासद्भूतादिर्भवति स यत्रेत्यतद्गुणारोपः । वृष्टान्ताविप च यथा जीवो वर्णादिमानिहास्त्विप चेत्।।

तन्त यतो न नयास्ते किन्तु नयाश्वाससंज्ञकाः सन्ति । स्वयमप्यव्गुजत्वादव्यवहाराविशेषतो न्यायात ।।

तदिभज्ञानं चैतद्येऽतद्गुणसक्षणा नयाः प्रोक्ताः । तन्मिथ्यायादत्वाद् ध्वस्तास्तद्वादिनोऽपि मिथ्याख्याः।। तबुकाबोऽथ यथा स्थाज्यीको वर्णाविकानिहास्तीति । इत्युक्ते न गुणः स्थात् प्रत्युत बोवस्तवेकबुद्धित्वात्।। नन् किल बस्त्विकारे बवत् गुणो वाथ वोव एव यतः । न्याक्तिकावायातो दुर्बारः स्थान्यप्रवाहरणः।। सत्यं दुर्बारः स्थान्यप्रवाहो यथा प्रमाणाव् वा । दुर्बारस्य तथा स्थात् सस्यङ्गीमध्येति नयविशोषोऽपि।।

शंक:-जिसमे एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु मे आरोपित किए जाते हैं, वह असद्भूतव्यवहारनय है। 'जीव वर्णादिवाला हैं –ऐसा कथन करना इसका दष्टान्त है। यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति हैं?

समाधान:-यह कहना ठीक नहीं है, बयोंकि जो एक बस्तु के गुणो को दूसरी बस्तु मे आरोपित करके विषय करते हैं और जो स्वय असत्व्यवहार में सबध रखते हैं, वे नय नहीं है, किन्त नयाभास है।

इसका खुलासा इसप्रकार है कि जितने भी नय एक वस्तु के गुणों को दूसरी बस्तु में आरोपित करके विषय करनेवाले कहे गये हैं, वे सब मिथ्यावाद हाने में खण्डित हो जाते हैं। साथ ही उनका नयरूप से कथन करनेवाले भी मिथ्यादृष्टि ठहरते हैं।

वह मिथ्यावाद यो है कि 'जीव वर्णादिवाला है'-ऐसा जो कथन किया जाता है, सो इस कथन से कोई लाभ तो है नहीं, किन्तु उल्टा दोष ही है, क्योंकि इससे जीव और वर्णादि में एकत्ववृद्धि होने लगती है।

शंका:--वस्तु के विचार करने में गुण हो अथवा दोष हो, किन्तु उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि नयप्रवाह न्यायबल में प्राप्त है। अत उसका गेकना कठिन है।

समाधान:-यह कहना ठीक है कि पूर्वोक्त नयप्रवाह का प्राप्त होना अनिवार्य है, किन्तु प्रमाणानुसार कौन समीचीननय है और कौन मिध्यानय है-इस भेद का होना भी अनिवार्य है।''

यद्यपि पत्ताध्यायीकार असद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा से यह स्वय स्वीकार करते हैं कि 'अन्यह्रव्यस्यप्तः संयोज्यन्ते बलावन्यत्र — अन्य द्रव्य के गुणो की बलपूर्वक अन्य द्रव्य से संयोजना करना असदभूतव्यवहारनय है', तथापि यहाँ उसी बात का निषेध करते दिखाई देते हैं।

इस शंका को पंचाध्यायीकार स्वयं उठाते है तथा इसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, जो इसप्रकार हैं:—

१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५५२ से ५५७

"नन् चैवं सित नियमानुकासदृष्मतनक्षणो न नयः। भवति नयामासः किल क्रोधादोनामतदृष्णारोपात्।। नैवं यतो यया ते क्रोधाद्या जीवसम्बन्ध मात्राः। न तथा पृदगलवपुषः सन्ति च वर्णादयो हि जीवस्य।।'

शका: - परिवर्ष एक बस्तु के गण दूसरी बस्तु में आरोपित करके उनको उस बस्तु का कहना-यह नयाभाम है तो ऐसा मानने पर जो पहले असद्भृत-व्यवहात्त्रय का लक्षण कह आये हैं, उसे नय न कहकर नयाभास कहना चाहिए; क्योंकि उसमें क्रोधादिक जीव के गृण न होते हुए भी उनका जीव में आरोप किया गया है?

सम्बाधान :-यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे ये क्रोधादिक भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, बैसे पुदालमयी बणादिक जीव के नहीं पाये जाते हैं। जत: असद्भृतव्यवादानय के विषयरूप क्रोधादिक को जीव का कहना अनचित नहीं है।"

जिन्हे नयचक्रादि ग्रथों में अनुपचरित और उपचरितअसद्भूत व्यवहारनयों के विषय बताया गया है, उन्हें पचाध्यायी में नयाभास के विषय के रूप में चित्रत किया गया है।

उक्त सम्पूर्ण विषयो को चार प्रकार के नयाभासो मे वर्गीकृत किया गया

प्रथम नयाभास की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं '''अस्ति व्यवहारः किस लोकस्तमयस्तव्यबृद्धित्वात् ।
योऽयं मनुजाविवयुर्धवित स जीवस्ततोऽध्यनन्यस्त्वात् ।
सांऽयं व्यवहारः स्यावस्यवहारो यथापितद्वान्तात् ।
अप्यपतिद्वान्तत्वं नासिद्धं स्यावनेकधिर्मत्वात् ।।
नाशंच्य करणिवयेककोत्रावणिहिमात्रं यत् ।
सर्वडव्येषु यतस्त्तपावणाहाबृषवेवतिव्यापितः ।।
अपि जवति बन्ध्यवंधककात्रो यदि वा नयोर्गशच्याति ।
अपि जवति बन्ध्यवंधककात्रो यदि वा नयोर्गशच्याति ।
अप चेववष्यमेतिभ्रमित्रविधिकत्वस्त्रमित ।
व व चेववष्यमेतिभ्रमित्रविधिकत्वस्त्रमित विवः ।
व यतः स्वयं स्वतो वा परिणमभानस्य कि निमिसत्तया ।।

१ पचाध्यामी प्रथम अध्याय इलोक ४६४ स ४६४

वही प्रथम अध्याय क्लाक १६७ स १७१

सम्यामान का अभाव होने से अधिकतर लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो यह मनुष्य आदि के शरीररूप है, वह जीव है; क्योंकि वह जीव से अभिन्न है।

किन्तु यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध होने से अव्यवहार ही है। यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध है—यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि शरीर और जीव भिन्नभिन्न धर्मी हैं।

ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है कि शारीर और जीव के एक-क्षेत्रावनाही होने से उनमें एकत्व का व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि सब द्रव्यों मे एक क्षेत्रावगाहपना पाया जाने से अतिब्याप्ति नाम का दोष आ जायेगा।

बन्ध्य-बध्क भाव होने से जीव को शरीररूप कहने में कोई आपित नही हैं – ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वे दोनों नियम से अनेक हैं. तब उनका बंध मानना स्वतः असिद्ध है।

जीव और शारीर में निमित्त-नीमित्तकभाव मानकर उक्त कथन को ठीक मानने का प्रयत्न भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वत अथवा स्वयं परिणमनशील है, उसे निमित्तपने से क्या लाभ है? अर्थात् कृछ भी लाभ नहीं है।

इसप्रकार जीव और शारीर को एक बतानेवाला अर्थात् शारीर को जीव कहने वाला नय नय नहीं, नयाभास ही है।''

दूसरे नयाभास का कथन इसप्रकार है :-

"अपरोऽपि नयाजासो जवित यथा मूर्तस्य तस्य सतः । कर्ता जोवः स्याविप नोकर्मकर्मकृतेः।। नाजासस्वयित्व स्यावपित्व ह्यान्यपित्व ह्यान्यप्त ह्यान्यप्य ह्यान्यप्त ह्यान्यप्त ह्यान्यप्त ह्यान्यप्य ह्यान्यप्त ह्यान्यप्य ह्यान्यप्

इदमप्र समाधानं कर्ता य कोडीप सः स्वभावस्य । परभावस्य न कर्ता भोवता वा तीप्रमित्तमात्रेडीप।।<sup>१</sup> अव चेद् घटकर्त्ताड्सी घटकारो जनपवीवतलेशोड्यम् । दुर्वारो भवतु तवा वर नो हानिर्यंत्र नयाभासः।।<sup>९</sup>

मूर्तंद्रव्य के जो कर्म और नोकर्मरूप कार्य होते हैं, उनका यह जीव कत्तां और भोक्ता है-ऐसा कथन करना दूसरा नयाभास है।

जीव को कर्म और नोकर्म का कत्तां और भोक्ता माननेरूप व्यवहार सिद्धान्त्विरुद्ध होने से इस नय को नयाभास मानना असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि जब कर्म, नोकर्म और जीव भिन्न-भिन्न हैं, तब फिर उनमें किस प्रमाण के आधार से गणसंक्रम बन सकेगा?

यदि गुणसक्रम के बिना ही जीव कर्म का कर्त्ता और भोक्ता माना जाता है तो सर्वपदार्थों में सर्वसंकरदोष और सर्वशन्यदोष प्राप्त होता है।

जीव की अशुद्धपरिणति के निमित्त से मूर्तद्रव्य स्वय ही कर्मरूप से परिणम जाता है, यही इस विषय मे भ्रम का कारण है।

किन्तु इसका यह समाधान है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही कर्ता है, परभाव निमित्तमात्र होने पर भी उसका कर्ता-भोक्ता नहीं हो सकता।

यदि यह कहा जाय कि कुम्हार घट का कत्तां है—यह लोकव्यवहार होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? सो इस पर यह कहना है कि यदि ऐसा व्यवहार होता है तो होने दो, इससे हमारी क्या हानि है अर्थात् कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि यह लोकव्यवहार नयाभास है।"

तीसरे नयाभास का स्वरूप पचाध्यायी मे इसप्रकार दिया गया है '"अपरे बहिरात्मानो मिथ्याचार्व बबन्ति वृर्मतयः ।
यबबद्धेधि परिस्मन् कर्ता कोस्ता परोक्ष्य भवति यवा।।
सब्बेधायभावान् गृहधनधान्यं कलवपुत्रांस्य ।
स्वयास्य करोति जीवो भृत्यक्ति सा स एव जीवस्य।।
नव्य सह गृहयनितावौ भवति सुखं प्राप्तिमाहध्यक्षात् ।
असीत य तत्र न तविवं तत्रत्कर्तां स एव तवभीस्ता।।

पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, शलोक ४७२ स ४७६,
 पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, शलोक ४७९

#### सत्यं वैवयिकमिवं परिमह तदिप न परत्र सापेक्षम् । सति बहिरर्वेद्धीप यतः किस केवाञ्चिदस्काविहेत्त्वात्।। १

कुछ अन्य दुर्मीत मिथ्यादृष्टी जीव इसप्रकार मिथ्या बात करते हैं कि परपदार्थ जीव के साथ बंधा हुआ नहीं है, उसका भी जीव कर्त्ता-भोक्ता है।

जैसे:—सातावेदनीय के उदय में निमित्त हुए घर, धन, धान्य, स्त्री और पुत्र आदिक भावों का यह जीव ही स्वयं कत्तां है और यह जीव ही उनका भोकना है।

शंका :-यह बात हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि घर और स्त्री आदि के रहने पर प्राणियों को सुख होता है; और उनके अभाव में सुख नहीं होता है, इसलिए यह जीव ही उनका करता है और यह जीव ही उनका भोक्ता है – यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपनि है?

समाधान: --यह कहना ठीक है तो भी यह वैषयिक सुख पर होता हुआ भी पर की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि धन, स्त्री आदि परपदार्थों रहने पर भी वे किन्हीं के लिए ही दुख के कारण देखे जाते हैं। अतः घर, स्त्री आदि का कर्ता और भोक्ता जीव को मानना उचिव नहीं है।"

चौथे नयाभास का स्वरूप पचाध्यायी के अनुसार इसप्रकार है .-

"अयमिप च नयाभासो भवति मियो बोध्यबोधसंबंधः । ज्ञानं क्रेयगतं वा ज्ञानगतं क्रेयमेतदेव यथा।।

चक्ष्र रूपं पश्यति रूपगतं तम्न चक्षुरेव यथा ।

ज्ञान केयमवैति च क्रेयगतं वा न भवति तज्ज्ञानम्।। <sup>२</sup> ज्ञान और ज्ञेय का जो परस्पर बोध्य-बोधक सबध है, उसके कारण ज्ञान को ज्ञेयगत और ज्ञेय को ज्ञानगत मानना भी नयाभास है।

क्योंकि जिसप्रकार चक्षु रूप को देखती है. तथापि वह रूप मे चली नहीं जाती, किन्तु चक्षु ही रहती है। उसीप्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तथापि वह ज्ञेयरूप नहीं हो जाता, किन्त ज्ञान ही रहता है।''

पचाध्यायी में निरूपित उक्त चार नयाशासो के स्वरूप और विषयवस्तृ पर सम्यक् दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्यत्र जो विषय अनुपचरित और उपचरित असद्भृतव्यवहारनय के बताये गये हैं, उन्हें ही पचाध्यायी में चार नयाशासों में विभाजित कर दिया गया है।

१ प्रवाध्यायी प्रथम अध्याय प्रलोक ४६० से ४६३

प्रवाध्यामी प्रथम अध्याम क्लाक प्रदर्भ प्रदर्भ

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के विषय को लेकर प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ नयाभास तथा उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय को लेकर तृतीय नयाभास निरूपित है।

प्रथम नयाभास में संश्लेषसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे नयाभास में उन्ही के कर्ता-कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है। तीसरे नयाभास में संस्केषरिहत पदार्थों के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया है तथा चौथा नयाभास बोध्य-बोधक संबंध को लेकर बताया गया। बोध्य-बोधक संबंध को अन्यत्र अनुपचरित-असद्भुत्व्यवहारनय में लिया गया है।

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित-असद्भूत व्यवहारनय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित-असद्भूत व्यवहारनय के विषय को लेकर कहे गये हैं।

इसप्रकार हम देखते है कि व्यवहारनय और उनके भेद-प्रभेदों के स्वरूप तथा विषयवस्तु के संबंध में जिनवाणी में दो शैलियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामो से अभिहित कर सकते हैं...

- (१) नयचक्रादि ग्रंथों से प्राप्त शैली,
- (२) पचाध्यायी में प्राप्त शैली।

हसीप्रकार की विभिन्नता निश्चयनय के सबध में भी पाई जाती है, जिसकी बचां पहले की जा चुकी है। दोनों ही प्रशंगों पर पचाध्यायीकार अपनी बात को समुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखने बालों के प्रति 'दुर्गति', भिष्णादृष्टी आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। जहीं एक और वे निश्चयनय के भेद माननेवालों को मिष्णादृष्टी घोषित करते हैं, बही दूसरी और सस्लेषसहित और संस्लेषरहित संबंधों को अनुपचरित और उपचरित-अस्पृतव्यवहारनय का विषय मानने वालों को भी वे उसी श्रेणी में रखते दिखाई देते हैं।

जिसप्रकार तर्क-वितर्कपूर्वक उन्होंने अपने विषय को प्रस्तृत किया है, उससे यह प्रतीत तो नहीं होता कि अपरपक्ष से वे अपरिचित थे। जिन तर्कों के आधार पर जिनागम में ही अन्यत्र अपरपक्ष प्रस्तृत किया गया है, उन तर्कों को वे स्वयं उठा-उठाकर उनका समाधान प्रस्तृत करने क्र प्रयास करते दिखाई वैते हैं। असकि प्रयमशैली वाले दूसरी शैली की आलोचना तो दूर, चर्चा तक नहीं करते हैं।

उक्त संदर्भ में दोनों ही शैलियों की तुलनात्मक रूप से सन्तुलित चर्चा अपेक्षित है। उक्त दोनों ही शैनियाँ आध्यात्मक शैनियाँ हैं और दोनों ही प्रकार के प्रयोग जिनागम में कहीं भी देखें जा सकते हैं. अत: उन्हें किसी व्यक्तिविशोध या ग्रंथविशोध के नाम से संबोधित करना चित्र के नाम से पर भी काम चलाने के लिए कछ न कछ नाम देना तो आवश्यक है ही।

अन्य समस्त बागम और परमागम में तो प्रायः इनके प्रयोग ही पाये जाते हैं, अतः पाठकों की दूष्टि में उतना भेद स्पष्टरूप से भासित नहीं हो पाता, जितना उक्त ग्रंथों के अध्ययन से भासित होता है। इन ग्रंथों ने नयों के स्वस्प एवं विषयवस्तु की दूष्टि से सीधा प्रतिपादन हैं, अतः यह भेद एकस्प एपट हो जाता है। फिर पंचाध्यायीकर तो भिन्नतासंख्धी कथनों को स्वयं उठाउठाकर अपने कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, अतः भिन्नता उभरकर सामने आ जाती. है। उक्त ग्रंथों के नाम पर उक्त शैलियों के नामकरण का एक करण यह भी है।

अब हम सुविधा के लिये नयचक्रादि ग्रंथों में प्राप्त शैली को प्रथम शैली और पंचाध्यायों में प्राप्त शैली के द्वितीय शैली के नाम से भी अभिहित करेंगे और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयास करेंगे।

-0-

समाज में त्यागधर्म के सच्चे स्वरूप का प्रतिवादन करनेवाला विद्वान् वहा पण्डित नहीं; बल्कि पेशेवर पण्डित वहा पण्डित माना जाता है, जो अधिक से अधिक कप्ता करा सके। यह उस देश का, उस समाज का दुर्णाय ही उसको; जिस देश व समाज में पण्डित और साधुषों के बहुण्यत का नाए आत और संयय हे न होकर दान के नाम पर पंसा इक्ट्रा करने की समता के आधार पर होता है।

इस वृत्ति के कारण समाज और वर्ष का सबसे बड़ा नुकसान यह हुमा कि पण्डितो और साखुमों का ब्यान जान भीर संदम से हटकर बन्दे पर केन्द्रित हो नया है। जहाँ देलो, वर्ष के नाम पर विशेषकर स्थामधर्म के नाम पर, बान के नाम पर, चना इक्ट्रा करने में ही इनकी सांक कर्ष हो पहुँ है, जान और ब्यान एक भीर पह गये हैं।

– वर्ग के वज्ञलकारा, प्रष्ठ १२६

## निवचय-व्यवहार : विविध प्रयोग पवनोत्तर

(१) प्रश्न :—व्यवहारनय की विषयवस्तु के संबंध में प्राप्त विविध प्रकार के प्रयोगों में जिन दो प्रकार के प्रयोगों की चर्चा की गई है, उनमें बहुत अन्तर दिखाई देता है। प्रथमशैली में जिस बस्तु को विषय करने वाले ज्ञान या बचन को नय कहा गया है, द्वितीयशैली में उसे नयाभाम बताया गया है।

बचन का नय कहा गया है, द्वितायशला में उस नयाभाम बताया गया है। परस्पर विरुद्ध होने से दोनो ही कथनों को सत्य कैसे माना जा सकता है?

उत्तर: - उक्त दोनों कथनों में बिरोध न होकर बिबक्षा-भेद है। बिरोध तो तब होता, जब दोनों कथनों में से एक को उपादेय और दूमरे को हेय कहा जाता। यहाँ तो दोनों ही शैंजियों में देह और मकानादि बाह्य पदार्थों को अपना मानने का निषेध ही किया जा रहा है। प्रथमशैली में उन्हें असद्भुतव्यवहारत्य का विषय बताकर हेय बताया गया है तथा द्वितीयशैली में तथाभात का विषय बताकर होय बताया गया है।

संयोगरूप दशा में जान के प्रयोजन की मिद्धि के लिए आपितत-व्यवहार के रूप में दोनों ही शीलयों में उन्हें स्वीकार किया गया है, मात्र अन्तर इतना है कि प्रथमशैली में असद्भृतव्यवहारनय के रूप में तथा द्वितीयशैली में नयाभास के रूप में स्वीकार किया गया है।

देह और मकानादि सयोगी पदार्थों को आत्मा का कहनेवाले कथनों को अथवा देह व मकानादि की क्रिया का कत्तां आत्मा को कहनेवाले कथनों को वास्तविक सत्य या पारमाधिक सत्य के रूप में तो कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें मात्र जानने के लिए प्रयोजनभूत के अर्थ में व्यावहारिक सत्य ही माना गया है, जो कि पारमाधिक दिए से असत्य ही है।

बस्तु के बास्तविक स्वरूप की दृष्टि से देखने पर यद्यपि आत्मा और देह को एक कहनेवाले कथन अथवा आत्मा को देहादिक की क्रिया का कर्ता एक अस्त्य ही हैं, तथापि जब संयोगरूप दशा की दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें सर्वेषा असत्य ही नहीं कहा जा सकता है। इसी संयोगरूप दशा का ज्ञान कराने की दृष्टि से प्रथमशैली उन्हें असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताती है तथा द्वितीयशैली नयाभासों के माध्यम से इनका ज्ञान कर लेने की बात कहती है। अन्ततः तो निश्चयनय दोनों का निषेध कर ही देता है।

अतः हम कह सकते हैं कि दोनों शैलियों को आत्मा और देह की एकता अथवा परस्पर कर्ता-कर्म सबंध इस्ट नहीं है, तथा आत्मा और देह की वर्त्तमान में जो एकक्षेत्रावगाहरूप संयोगी अवस्था है, उससे भी किसी को इंकार नहीं है। इसलिए दोनों शैलियों में कोई विरोध नहीं है, मात्र विवक्षा-भेद है।

प्रथमशैली वालों की विवक्षा यह है कि जब सयोग है तो उसे विषय बनानेवाला नय भी होना चाहिये, चाहे वह असद्भूत ही क्यो न हो। द्वितीयशैली वालों की विवक्षा यह है कि जब देह और आत्मा की एकता इच्ट नहीं है, तो उसे विषय बनानेवाले ज्ञान या वचनं को नय संज्ञा क्यो हो? रही बात जाननेरूप प्रयोजन की सिद्धि की, सो उक्त प्रयोजन की सिद्धि नयाभास से ही हो जानेती।

इसप्रकार हम देखते हैं कि उक्त दोनो शैलियों में बस्तुस्थिति के सन्दर्भ में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। जो भी मतभिन्नता दिखाई देती है, वह मात्र नामकरण के सबध में ही है।

प्रथमशैली के पक्ष में तर्क यह है कि जो भी स्थित जगत मे है, उसका ज्ञान करानेवाला या कथन करानेवाला नय अवश्य होना चाहिए, अत. देह और आत्मा के सयोग को जाननेवाले सम्यप्जान के अंश को नय ही मानना होगा।

देह और आत्मा का सयोग सर्वथा काल्पनिक तो है नहीं, लोक में देह और आत्मा की संयोगरूप अवस्था पाई तो जाती ही है। तथा मकानादि के स्वामित्व का व्यवहार सम्यक्तानियों के भी पाया जाता है। इसीप्रकार जो मिट्टी के घड़े बनाये, वह कुंभकार और जो स्वर्ण के गहने बनाये, वह स्वर्णकार - इसप्रकार का व्यवहार भी लोक में प्रचलित ही है।

इन्हें किसी भी नय का विषय स्वीकार न करने पर अर्थात् देह और आत्मा के सयोगरूप त्रस-स्थावरादि जीवों को किसी भी अपेका जीव नहीं मानने पर उनकी हिंसा का निषेध किस नय से होगा? तथा ज्ञानियों की दृष्टि में कुम्हार और सुनार का भेद किस नय से होगा? तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जन यह कुम्हार है और यह सुनार — ऐसा व्यवहार किस नय के आश्रय से करेंगे?

द्वितीयशैली के पक्ष में जो तर्क जाता है, वह यह है कि देह और आत्मा

के संयोग को देखकर उन्हें एक कहने या जानने में देह में एकत्वबृद्धि हो जाने की संभावना है। अत: ऐसे कथनों को नयकथन कहना श्रेयस्कर नहीं हैं। रही न्नस-स्थावर जीवों की हिसा से बचने की और कुम्हार और सुनार के व्यवहार के ला तो से से सब बातें तो लौकिक बातें हैं, इनका व्यवहार नया भासों से ही चला जायेगा।

बस्तुस्बित यह है कि अध्यात्म के जोर में ही द्वितीयशैली में संश्लेष सहित और सश्लेषरहित पदार्थों के संयोगादि को विषय बनानेवाले ज्ञान को नयाभास कहा गया है, क्योंकि उन्हें नय न मानने से जो व्यवहारापित्त खड़ी हुई, उसके निराकरण के लिए उन्हें उपेकाबृद्धि से ही सही, पर नयाभासों की जगण में जाना पदा।

(२) प्रश्न :-क्या अध्यात्म के जोर में भी ऐसे कथन किये जाते हैं? किये जा सकते हैं? क्या परमागम मे इसप्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं?

उत्तर :—हाँ, हाँ, क्यों नहीं, अवश्य प्राप्त होते हैं: एक नहीं, अनेको प्राप्त होते हैं। अध्यात्म के जोर में राग को पूदगल कहा ही जाता है। उत्तर कबन के आधार पर कोई राग में रूप, रस, गंध और स्पश्न खोजने नो नित्राश ही होगा। अथवा कोई ऐसा सोचने नो कि पूदगल दो प्रकार का होता होगा— एक रूप-रस-गंधादिवाला और दूसरा इनसे रहित, तो वह सत्य को नहीं पा सकेगा। आत्मा से भिन्न बताने के लिए अध्यात्म के जोर में उसे पूदगल कहा गया है, वस्तुत वह पूदगल नहीं है, है तो वह आत्मा की ही विकारी पर्याय है।

इसीप्रकार परजीबों को अजीब कहना, परद्रव्यों को अद्रव्य कहना— आदि कथन भी अध्यात्म के जोर में क्रिये गये कथन है। परमागम में इसप्रकार के कथनों की कमी नहीं है। यदि आप परमागम का अध्ययन करेंगे तो इसप्रकार के अनेकों कथन आपको पद-पद पर प्राप्त होंगे।

जब अध्यात्म के जोर में अन्य जीव को अजीव कहा जा सकता है, परह्रच्य को अहम्य कहा जा सकता है, राग को पुद्गल कहा जा सकता है, तो फिर देहादि संयोगों को विषय बनाने वाले नयो को नया जास क्यों नहीं कहा जा सकता है?

अध्यात्म के उन्त कथनों का मर्म समझने के लिए आध्यात्मक कथनों की विवक्षाओं को गहराई से समझना होगा, अन्यथा अध्यात्म पढ़कर भी आत्मा हाथ नहीं आवेगा।

यदि आप इसप्रकार के कथनों से आश्चर्यचिकत होंगे तो फिर

अध्यात्म-जगत में आपको ऐसे अनेकों आश्चर्यों का सामना करना होगा। कहीं आतमा को सातवीं द्रव्य लिखा मिलेगा तो कहीं दशवीं पदार्थ; कहीं पृष्य और पाप दोनों को एक 'अथवा पृष्य को भी पाप बताया गया होगा? दो कहीं केवलज्ञानांदि क्षायिकभावों को परद्रव्य कहकर हेय बताया गया होगा! दे

इसका तात्पर्य यह नहीं समझना कि आध्यारिमक कथन ऊटपटांग होते हैं। वे ऊटपटांग तो नहीं, पर अटपटे अवश्य होते हैं। वे कथन किसी विशिष्ट प्रयोजन से किये गये होते हैं, उनके माध्यम से ज्ञानीजन कोई विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। हमें उक्त कथनों की गहराई में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें ऊटपटांग जानकर हैं। हमें छोड़ देना चाहिए, अपितु इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे कथन किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए किये गये हैं तथा उनकी विवक्षा क्या है?

उक्त कथनों का बजन हमारे ध्यान में आना चाहिए, तभी हम उनके मर्म तक पहुँच सकेंगे। अध्यात्म के जोर में किये गये कथनों का बास्तविक मर्म तो तभी प्राप्त होगा, जबिक अध्यात्म के उक्त जोर में से हम स्वयं गजरेंगे, पार होंगे और उनका मर्म हमारी अनुभृति का विषय बनेगा।

कबीर की उलटवासियों के समान अध्यात्म के ये कथन अपने भीतर गहरे मर्म छिपाये होते हैं। ये कथन अध्यात्म के रंग मे सराबोर अपने में ही मगन ज्ञानियों के अन्तर से सहज प्रस्फृटित होते हैं। इन्हें भाषा और शैलियों की चौखट में फिट करना आसान नहीं है। ये कथन लीक पर चलने के आदी नहीं होते। किसी विशिष्ट लीक पर चलकर इनके मर्म को नहीं पाया जा सकता। मात्र पढ़-पढ़कर इनका मर्म नहीं पाया जा सकता। इनके मर्म को

पुष्प-पाप अधिकार, (समयसार), प्रवचनसार-गावा ७७ एवं पुष्प-पाप-एकश्व-वार (समयसार नाटक)
 आदि में इस बात को विस्तार से समझाया गया है।

जो पाउ वि सो पाउ मृणि सम्बद्ध इ को वि मृणेद्द । जो पुण्णु वि पाउ वि सगद सो बहुत को वि हवेद ।।

पाप को पाप तो सब जानते हैं, परन्तु जो वृष्य को भी पाप जानता है, वह कोई बिरला विद्वान ही होता है। --योगसार, गावा ७९

पुम्ब्यूसस्यमभावा परवळ परसहाविधि होय ।

पूर्वोक्तः सर्व नाम (ब्राधिक माथि) पर-स्वाचान हैं, परब्रध्य हैं, इसलिए हेम हैं। मन्तास्तास्त्र स्वब्रध्य मात्मा ही उपावंग है।

<sup>-</sup>नियमसार, गाचा ५०

पाने के लिए अनभति की गहराइयों में उतरना होगा।

(३) प्रश्न :-यदि ऐसा मान लिया जाय तो समस्या हल हो सकती है कि प्रथमशैली आगम की है और द्वितीयशैली अध्यात्म की?

उत्तर:—नहीं, भाई ! यह दोनों ही शैलियाँ अध्यात्म की ही हैं। आगम और अध्यात्म की शैली का अन्तर नहीं जानने के कारण ही आप ऐसी बात करते हैं।

आगम और अध्यात्म शैली में मूलभूत अन्तर यह है कि आगमशैली में नयों का प्रयोग छहो इव्यों की मुख्यता से होता है, जबिक अध्यात्मशैली में आत्मा की मुख्यता से नयों का प्रयोग होता है। आगम की शैली में बस्तु-बरूप का प्रतिपादन मुख्य रहता है और अध्यात्मशैली में आत्मा के हित की मुख्यता रहती है।

मृख्यरूप से आगम के नय द्रव्याधिक, पर्यायाधिक, नैगम, सग्नह, व्यवहार, ऋजुनुत, शब्द, सर्माधरूढ तथा एवभूत हैं। उपनय भी आगम के नयों में आते हैं, जिनके भेद सदुभृतव्यवहारनय, असदभृतव्यवहारनय और उपचितन-असदभृतव्यवहारनय हैं।

इसीप्रकार मुख्यरूप से अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार हैं। यद्यपि आगम के नयों में भी आत्मा की चर्चा होती है, क्योंकि छह द्रव्यों में आत्मा भी तो आ जाता है, तथापि आगम के नयों में जो आत्मा की चर्चा पाई जाती है, वह वस्तृम्बरूप के प्रतिपादन की मृख्यता से होती है, आत्महित की मख्यता में नहीं।

यद्यपि बम्नम्बरूप की समझ भी आत्महित में महायक होती है, तथापि बस्तुस्बरूप की दृष्टि से किये गये प्रतिपादन और आत्मिहित की दृष्टि से किये गये प्रतिपादन में शैलीगत अन्तर अवश्य है।

यर्डाप निश्चय-व्यवहारनय मुख्यरूप से अध्यातम के नय है, तथापि जब उनका प्रयोग आत्मा को छोडकर अन्य द्रव्यो के सन्दर्भ में होता है, तो आगम के नयों के रूप होता है।

अध्यात्मनयो की चर्चा करते हुए नयचक्र । आलापपद्धति और बृहदुद्रव्यसग्रहः मे उनके छह भेद ियनाये गये हैं। उनमे दो प्रकार के

१ वेबमेनाचार्यकृत भृतभवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ २४-२६

२ आसापपढांत, पृष्ठ २२६

३ बहदद्वयमग्रह गावा ३ की टीका

निश्चयनय और चार प्रकार के व्यवहारनय। इन्हें निम्नलिखित चार्ट से अच्छी तरह समझा जा सकता है .—



उक्त अध्यात्मनयो का स्वरूप सोदाहरण बृहद्द्रव्यसग्रह मे इसप्रकार दिया गया है —

"अथ अध्यात्मभाषया नयलक्षणं कथ्यते।

सर्वे जीवाः शुद्धवृद्धैकस्यभावाः इति शृद्धिनश्यपनयसक्षणम्। रागावय एव जीवाः इत्यशुद्धिनश्यपनयसक्षणम्। भेवेऽिय सत्यभेवोऽिय भेवोपचार इति सत्यभृतय्यवहारसक्षणम्। भेवेऽिय सत्यभेवोपचार इत्यनुष्विरत्यवहारसक्षणम्। त्याहि - जीवस्य केवस्तानावयो गुणा इत्यनुष्विरतसंत्रशृद्धभूतय्यवहारसक्षणम्। जीवस्य मितज्ञानावयो विभावगुणा इत्यप्विरतसंज्ञशृद्धभृतय्यवहारसक्षणम्। मवीयो वेहिमित्यावि संस्तेष संबंध सहित पर्वार्थः पुनरनुषविरतसंज्ञासवृभ्त व्यवहारस्वक्षम् यत्र त् संश्लेषसंबन्धो नास्ति तत्र मवीयः पुत्र इत्यावि उपविरताभिधानासवृभृतय्यवहारसक्षणमिति नयचक्रमृत्वभूतं संक्षेपेण नयषट्कं जातव्यमिति। १

अब अध्यात्मभाषा से नयो के लक्षण कहते है -

'सर्व जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्बभाववाले हैं'-यह शुद्धनिश्चयनय का लक्षण है। 'रागादि ही जीव हैं'-यह अशुद्धनिश्चयनय का लक्षण है। 'गृण

१ बृहदृद्ध्य सग्रह, गांचा ३ की टीका

और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना — यह सद्भृतव्यवहार का लक्षण है। 'जीव केवलजानादि गुण हैं —यह अनुपचरितशृद्धसद्भृत व्यवहार का लक्षण है। 'जीव के मतिजानादि विभावगृण हैं — यह उपचरितअशृद्धसद्भृतव्यवहार का लक्षण है। सश्लेष सबंध वाले पदार्थों में 'शरीरादि मेरे हैं — यह अनुपचरितअसद्भृतव्यवहार का लक्षण है। जहाँ संश्लेषसब्ध मही है, वहाँ 'पुत्रादि मेरे हैं — यह उपचरितअसद्भृतव्यवहार का लक्षण है। जहाँ सश्लेषसब्ध मही है, वहाँ 'पुत्रादि मेरे हैं — यह उपचरितअसद्भृतव्यवहार का लक्षण है।

इसप्रकार नयचक्र के मूलभूत छह नय सक्षेप में जानना चाहिए।" उक्त सम्पूर्ण नयो की विषयवस्तु बताते समय आत्मा को सामने रखा गया है। तथा प्रत्येक नय का बजन (महिमा) आत्महित की मुख्यता मे निश्चत किया गया है। उनकी भृतार्थता और अभृतार्थता का आधार भी आत्महित की दण्टि को बनाया गया है।

पचाध्यायीं में व्यवहारनय के तो चारो भेद स्वीकार कर लिये गये है, किन्तु उनकी विषयबस्त के सबध में भिन्न अभिप्राय व्यवत्त किया गया है तथा निषयबनय के भेद स्वीकार नहीं किये गये हैं। इन सबकी चर्चा विस्तार से की ही जा चकी है।

इसप्रकार हम देखते है कि ये दोनो ही शैलियाँ अध्यात्मशैलियाँ है।

(४) प्रश्न :-प्रतिपादन चाहे वस्तुस्वरूप की मुख्यता से हो, चाहे आत्मिहत की मुख्यता से, होगा तो वैसा ही जैसा वस्तु का स्वरूप है, अन्यथा तो हो नहीं मकता। आत्मिहत भी तो वस्तुस्वरूप की चच्ची समझ से ही होती है। अत दोनो दृष्टियों से किये गये प्रतिपादन में अन्तर कैसे हो सकता है? यदि होता है तो क्लिप्रकार का होता है? कृषया उदाहरण देकर समझाइये।

उत्तर :--जब हम स्कूल मे छात्रों को भारत की परिवहन-व्यवस्था मार्नावत्र द्वारा ममात्रांत है तो हमारी प्रतिपादनशैली जिसप्रकार की होती है, किसी पिषक को रास्ता बताते समय उसप्रकार की नहीं होती। भानित्र द्वारा एरिवहन-व्यवस्था समझाते समय हमारी दृष्टि में सम्पूर्ण भारत रहता है। भारत के प्रमुख नगर, ग्रामादि के साथसाथ परिवहन के विश्विभ्न साधनों का भी ध्यान रखना होता है। हवाईमार्ग, रेलमार्ग, सड़कें आदि की अपेक्षा सभी बातें विस्तार से बताती होती है, किन्तु रेलवे स्टेशन पर खड़े किसी व्यविन्त द्वारा किसी नगर विशेष को जाने का रास्ता पुछने पर उन्तत नगर को जाने वाली उपयुक्त ट्रेन को बता देना ही अभीष्ट होता है। उसके सामने भारत की परिवहन-व्यवस्था सबधी मार्नावत्र खोलकर सभी स्थानों के सभी मार्गों को परिवहन-व्यवस्था सबधी मार्नावत्र खोलकर सभी स्थानों के सभी मार्गों को

बताने का उपक्रम नहीं किया जाता है।

ಕ್ರಿಂ

उसीप्रकार आगम महासागर है। उसमें तो सम्पूर्ण विश्व व उसकी प्रत्येक इकाई का स्वरूप, संरचना, परिणमन-व्यवस्था आदि सभी बातें विस्तार से समझाई जाती हैं। अध्यात्म आगम का ही एक अग है, उसमें आत्मार्थी को मात्र परमार्थ आत्मा का स्वरूप हो समझाया जाता है, क्योंकि परमार्थ आत्मा के आश्रय से ही मिक्त की प्राप्ति संभव है।

जिसप्रकार मानचित्र में चित्रित परिवहन-ब्यवस्था मे वह मार्ग भी तिङ्चतरूप से दिखाया गया होता है, जो मार्ग कोई विशेष पथिक जानना बाहता है, तथापि विभिन्न मार्गों की भीड़ में उसे खोज पाना साधारण नागरिक के लिए सभव नहीं होता। जब उसी मार्ग की मुख्यता से बने मानचित्र को देखते है तो वह मार्ग सर्वसाधारण को भी एकदम स्पष्ट हो जाता है। उसी मार्ग की मुख्यता से बना विशिष्ट मानचित्र यद्यपि परिवहन-ब्यवस्था मबंधी मानचित्र का ही अग होता है, तथापि उसकी रचना कुछ इसप्रकार की होती है कि जिसमें उसन मार्ग विशेष रूप से प्रकाशित होता है।

उसीप्रकार आगम में भी आत्माहतकारी कथन है, तथापि उसमें वस्तुम्बरूप का मभी कोणों से आँत विस्तृत प्रतिपादन होने में उसमें में अपनी प्रयोजनभूत बात निकाल लेना मर्बनाधारण के वश को बात नहीं है। आगम के ही एक अग अध्यात्म में प्रयोजनभून वात की मृख्यता से ही कथन होने में उमकी बात आत्माहत में विशेष हेत बनती है।

(४) प्रश्न :-तो क्या आगम में अप्रयोजनभूत बातों का भी कथन होता

(६) प्रश्न :—तो क्या फिर आपके अनुसार आगम का अभ्यास करना व्यर्थ है?

उत्तर :-नही भाई! व्यर्थ नहीं है। हमने तो यह कहा था कि मप्यपदर्शनादिक्य मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण आगम का पढ़ना अन्त्रवार्थ नहीं है और आप उसे व्यर्थ बनाने नगे, वह भी हमारे नाम पर। अध्यात्म भी तो आगम का ही अग है। अध्यात्म का ममं जानना अनिवार्थ होने से आगम का अध्ययन भी अशत अनिवार्थ नो हो ही गया, किन्तु सम्पूर्ण आगम का पढ़ना अनिवार्थ नहीं है, फिर भी उपयोगी अवश्य है; क्योंकि आगम में सर्वत्र आत्मा को जानने की प्रेरणा दी गई है। आत्महित का प्रेरक होने से उमकी उपयोगिता असींदरध है।

दूसरे आगम और अध्यात्म के शास्त्रों में ऐसा कोई विशेष विभाजन भी तो नहीं है कि आगम शास्त्रों में अध्यात्म-चर्चा ही न हो या अध्यात्म शास्त्रों में आगम की बात आती ही न हो, भेद तो मात्र मुख्यता का है। समयसारादि शास्त्रों में अध्यात्म की सख्यता है और गोम्मट्सगार्दा शास्त्रों में आगम की मख्यता है। आगम और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपित पुरक है। आगम के अध्याद्म में अध्यात्म की पुण्टि ही होती है। अत जिनना बन मके आगम का अध्याद भी अवश्य करना चाहिए।

आगम अध्यात्म के लिए और आगमाध्यान अध्यात्मयों के लिए आधार प्रदान करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगम और अध्यात्म शैली का भेद आगमाम के तियेध के लिए नहीं समझाया जा रहा है, ऑपन् यद भेद इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि जिसमें आप दोनो शैलियों में निर्मापत वस्तर-बरूप का सम्बद्ध-परिज्ञान कर सकें।

हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपके पास समय कम है और बृद्धि का विकास भी कम है तो आपको प्रायमिकता का निर्णय तो करना ही होगा। प्रार्थामकता के निर्णय में अध्यारम को ही सृख्यता देनी होगी, अन्यथा यह अमन्य नरअब यों ही चला जायेगा।

यदि आप अपनी बृद्धि और समय की कमी के कारण आगम का विस्तृत अध्यास नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको अपना हित करने में विशोध परेशानी तो नहीं होगी, पर इस बहाने आगम के अध्यास की निरर्थकता सिद्ध उन्हों का व्यर्थ प्रयास न करे।

जिनके पास समय है, बुद्धि भी तीक्ष्ण है और जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही आत्महित के लिए समर्पित कर दिया है, वे लोग भी यदि अध्यात्म के साथ-साथ आगम का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आगम का अभ्याम?

आचार्यकल्प पींडत श्री टोडरमलजी ने चारों ही अनुयोगो के स्वरूप और प्रतिपादन-शैली का विस्तृत विवेचन ै करते हुए सभी के अध्ययन की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला है। विस्तारभय से यहाँ उसे देना सभव नहीं है। जिज्ञास पाठकों से उसे मुलत पढ़ने का साग्रह अनुरोध है।

आगम का विरोधी अध्यात्मी नहीं हो सकता, अध्यात्म का विरोधी आगमी नहीं हो सकता। जो आगम का ममं नहीं जानता, वह अध्यात्म का ममं भी नहीं जान सकता, और जो अध्यात्म का ममं नहीं जानता वह आगम का ममं भी नहीं जान सकता। मम्याजानी आगमी भी है और अध्यात्मी भी तथा मिष्याज्ञानी आगमी भी नहीं और अध्यात्मी भी नहीं होता।

पांडत श्री बनारमीदासजी 'परमार्थवर्चानका' मे लिखने है -

''वस्त् का जो स्वभाव उसे आगम कहते है, आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यात्म कहते है। मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी, न अध्यात्मी।

क्यो?

इसलिए कि कथनमात्र तो ग्रंथपाठ के बल से आगम-अध्यात्म का स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, आगम-अध्यात्म का स्वरूप सम्यक्-प्रकार से नही जानता, इसलिए मृढ जीव न आगमी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात्।"

(७) प्रश्न —संद्रभतव्यवहारनय, असद्भतव्यवहारनय और उपचित्त-असद्भृतव्यवहारनय को आगम के नयो मे भी गिनाया है और अध्यान्म के नयो मे भी — इसका क्या कारण है। क्या वे दोनों शींलयों के नय हैं? यदि हों नो उनमें पुरुष्पर क्या अन्तर हैं?

उत्तर :- हाँ, ये नय दोनों ही शैलियों में पाये जाते हैं। आगमशैली में उपनय के नाम से तीन भेदों में प्राप्त होते हैं तथा अध्यात्मशैली में व्यवहारनय के अंदप्रभेदों के रूप में चार प्रकार के होते हैं। इन सबकी चया पहले की ही जा चुकी हैं। अध्यात्मशैली में इनका प्रयोग आत्मा के सन्दर्भ में ही होता है, जबकि आगमशैली में सभी द्वव्यों के सन्दर्भ में इनका प्रयोग पाया जाता है। यही कारण है कि जिसप्रकार आगम के असद्भूतव्यवहारनय में स्वजातीय, विजातीय आदि भेद बनते हैं, उसप्रकार के भेद अध्यात्म के असद्भूतव्यवहारनय में नहीं होते। तथा हव्य प्रवाद का उपचार आदि नौ भेद भी आगम के असद्भूतव्यवहारनय में ही बनते हैं, अध्यात्म के

<sup>া</sup> মাধ্যমান্ত্ৰাখ্যক প্ৰান্তৰ প্ৰথিকাখ

असद्भतव्यवहारनय मे नहीं।

अध्यात्म के नयों के सभी उदाहरण आगम में भी प्राप्त हो सकते हैं,, आगम के भी माने जा सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म आगम का ही एक अंग है और आत्मा भी छह डब्यों में से ही एक इब्य है परन्तु आगम के सभी नय अध्यात्म यर भी घटित हो –यह आवश्यक नहीं है।

समस्त लोकालोक को अपने में समेट होने से आगम का क्षेत्र बिस्तृत है और उसकी प्रकृति भी बिस्तार में जाने की है। मात्र आत्मा तक सीपित होने तथा अपने में ही सिमटने की प्रकृति होने से अध्यात्म के नयों में भेद-प्रभेदों का बैसा बिस्तार नहीं पाया जाता, जैसा कि आगम के नयों में पाया जाता है।

आगम फैलने की और अध्यान्य अपने में ही सिमटने की प्रक्रिया का नाम है।

(६) प्रश्न :--यदि यह बात है तो फिर आपने अध्यात्मनयों की चर्चा में आगम के इन नयों का उल्लेख क्यों किया? इससे यह भ्रम हो सकता है कि ये भ्री अध्यातम के ही नय हैं।

उत्तर :-- निश्चय-व्यवहार यद्यपि मख्यरूप से अध्यातम के नय है. तथापि इनका प्रयोग आगम में होता ही न हो - ऐसी बात भी नहीं है। जब निश्चय-व्यवहार का प्रयोग छहो द्रव्यों की मल्यता से होता है, तब आगम के नयों के रूप में ही होता है तथा आत्मा की मख्यता से होता है तो अध्यातम के नयों के रूप में उनका प्रयोग पाया जाता है। अत ऐसा कहना पर्णत सत्य नहीं है कि यह मात्र अध्यात्मनयों की ही चर्चा चल रही है। हाँ यह बात अवश्य है कि निश्चय-व्यवहार की यह चर्चा अध्यात्म की मख्यता से अवश्य की जा रही है। अत गौणरूप से की गई आगम के नयो की चर्चा असगत नही है। ग्रन्थ चाहे अध्यात्म के हो अथवा आगम के. अधिकाश ग्रन्थों में आगम और अध्यातम – दोनों प्रकार के नयो का प्रयोग प्राप्त होता है। उनके अध्ययन करते समय यदि एक ही प्रकार के नयों का जान हो तो अनेक भ्रम उत्पन्न हो सकते है। इसप्रकार के भ्रम उत्पन्न न हो – इसलिए दोनो प्रकार के व्यवहारो का एक साथ स्पष्टीकरण कर देना उचित प्रतीत हुआ। तथा दोनो प्रकार के नयों का स्पष्ट उल्लेख कर देने से किसी भी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने की सभावना स्वत समाप्त हो जाती है। दोनो की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी यही अवसर उपयक्त था, क्योंकि जब आगे चलकर आगम के नयों की विस्तृत चर्चा होगी, तबतक के लिए इस विषय को यो ही अस्पष्ट छोड देने से अनेक आशंकाएँ अवश्य उत्पन्न हो सकती थीं।

(९) प्रश्न :-अध्यात्मनयों में निश्चयनय के दो ही प्रकार बताये हैं, जबकि आपने चार प्रकार के निश्चयनयों की चर्चा की है। क्या इसका भी कोई विशोष कारण है?

उत्तर :-अध्यात्मशास्त्रों में शृद्धनिश्चयनय और अशृद्धनिश्चयनय के साथ-साथ एकदेशशृद्धनिश्चयनय और परमशृद्धनिश्चयनय शब्दों का भी प्रयोग खुलकर हुआ है; अत. निश्चयनय के भेदों में उनका उत्लेख आवश्यक था, अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो सकते थे। ये दोनों भेद शृद्धनिश्चयनय के ही हैं, अत इन्हें समग्र रूप से शृद्धनिश्चयनय भी कहा जा सकता है। इसिलए निश्चयनय के दो या चार भेद कहने में कोई विरोध या मतभेद की बात नहीं है।

इनका स्पष्टीकरण यथास्थान बहुत विस्तार से किया जा चुका है, अतः उसे यहाँ दहराने की आवश्यकता नहीं है।

(१०) प्रश्न :-आत्मिहित के लिए जिन बातों का जानना अनिवार्य नहीं है –ऐसी अप्रयोजनभत बातों को आगम में क्यों समझाया गया है?

उत्तर :—जबतक कोई दर्शन समग्र वस्तृत्यवस्था पर प्रकाश नहीं डालता, तबतक 'दर्शन' नाम ग्राप्त नहीं कर सकता। प्रयोजनभूत तत्त्वों की जानकारी ग्राप्त करते समग्र आत्मार्थी जिज्ञासुओं को भी अप्रयोजनभूत तत्त्वों के सम्बन्ध में भी सहज जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान भी आवश्यक ही है। इस आवश्यकता की पृतिं हेतु भी समग्र विश्वव्यवस्था का प्रतिपादन आवश्यक ही है।

जिसप्रकार एक बकील को कानून की जानकारी तो अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वह बकालात करेगा कैसे? किन्तु अन्य विषयों का जान होना यद्यपि उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि अन्य विषयों का भी सामान्य जान तो अपेक्षित है ही। उसीप्रकार एक आत्मार्थी को प्रयोजनभृत आत्मा आदि पदार्थों का जानना जीनवार्य है, अन्यथा वह आत्मानुभव करेगा कैने किन्तु अप्रयोजनभृत पदार्थों का जान यद्यपि उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि अप्रयोजनभृत पदार्थों का भी सामान्य जान तो अपेक्षित है है।

आध्योत्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित प्रयोजनभूत शृद्धात्मादि तत्त्व तो आगम, अनुमानादि के साथ-साथ प्रत्यक्षानुमूर्तिनाम्य पदार्थ हैं, किन्तु अप्रयोजनभूत पदार्थ तो अल्पजो द्वारा आगमादि परोक्षजानों द्वारा ही जाने जा सकते हैं, अतः उनका प्रतिपादन भी आवश्यक होने से आगम मे उनका प्रतिपादन किया गया है।

परमात्मा आत्मज्ञ होने के साथ-साथ सर्वज्ञ भी होते है तथा प्रत्येक आत्मा भी परमात्मा के समान आत्मज्ञ व मर्वजन्वभावी है। वीतरागी परमात्मा की निरक्षरी दिव्यध्विन में आत्मा के समान मर्वलोक का प्रतिवादी भी सहज होता है। उस दिव्यध्विन में आधार पर गणधरदेवादि आचार्य परम्मरा द्वारा जिन शास्त्रों का निर्माण होता है, उनमें भी आत्मा के साथ-साथ सर्व लोक का भी प्रतिपादन होता है। उनमें से जिनमें आत्मा आदि प्रयोजनभृत तत्वार्थों की चर्चा होती है, वे अध्यात्मशास्त्र कहें जाते हैं और जिनमें सर्व जनत की व सर्व प्रकार की चर्चार होती है, उन्हे आगम कहते हैं।

इमप्रकार आगम और अध्यात्म — दोनो ही भगवान की वाणी हैं। उनमें हीनाधिक का भेद करना उचित नहीं हैं, तथापि बृद्धि की अल्पता और समय की कभी आदि के अनुमार प्राथमिकता का निर्णय तो करना ही होगा। इस प्रक्रिया में प्रयोजनभून पदार्थों को सहज प्राथमिकता प्राप्त होने से आत्मार्थी की दृष्टि में आगम की अपेक्षा अध्यात्म को सहज प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है। बम बात इतनी ही है, परन्तु इसमें आगम के प्रतिपादन या अध्ययन की निर्यंकता खोजना बृद्धिमानी का काम नहीं है।

(१९) प्रश्न :-अट्यात्म के नयो मे द्रव्यार्थिक, पर्यापार्थिक तथा नैगमादि नयो की चर्चा नहीं है, किन्तु आगम में निश्चय-व्यवहार के साथसाथ उक्त नयों की भी चर्चा है। इसका क्या कारण है?

उत्तर :-आगम और अध्यात्मशैली में मूलभूत अन्तर यह है कि अध्यात्मशैली की विषयवन्तु आत्मा, आत्मा की विकारी-अविकारी पर्याये और आत्मा में परवन्तुओं के सबधमात्र है। आगमशैली की विषयवन्तु छहो प्रकार के समस्त दृष्य, उनकी पर्याये और उनके परम्पर के सबध आदि स्थितयाँ हैं। इसी बात को सुत्ररूप में कहे तो इसप्रकार कह सकते हैं कि आगम का प्रतिपाद्य सन्मात्र वस्तु है और अध्यात्म का प्रतिपाद्य सिन्मात्र वस्तु है।

अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए अध्यातम को मात्र तीन बातों का स्पष्टीकरण अपेक्षित है ...

- (१) अभेद अखण्ड चिन्मात्र वस्त
- (२) चिन्मात्र वस्तु का अंतरग वैभव एवं उपाधियाँ
- (३) चिन्मात्र वस्तु का पर से सबध और उनकी अभतार्थता।

चिन्मात्र वस्तु के उचत दृष्टिकोणों से प्रतिपादन के लिए अध्यात्मशौली ने निष्चया-व्यवहारनयों तक ही अपने को सीमित रखा और उच्च तीन बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के लिए उसने क्रमहाः निष्चयमय, महभात्ययबहारनय और असद्भत्तव्यवहारनय को उपयोग किया है।

आगमशैली को अपनी विषयवस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अनेक प्रकार के अनेको नय स्वीकार करने पड़े, क्यों कि उसका क्षेत्र असीमत है। उसकी सीमा में छहो द्रव्य, उनके गुण और पर्याय मात्र ही नहीं हैं, अपितृ उसका सीमा में छहो द्रव्य, उनके गुण और पर्याय मात्र ही नहीं हैं, अपितृ उसका राज्य उसका सोम उसका सात्र उसका सोम उसका सात्र उसका राज्य उसका राज्य उसका राज्य उसका राज्य उसका राज्य उसका राज्य है। कि उमें निश्चय-व्यवहार के अतिरिक्त, द्रव्यों को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिकनय, पर्यायों को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिकनय, पर्यायों को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिकनय, पर्यायों को ग्रहण करने वाला सात्र हमय, सात्र हमय, के स्वाय में भेद करनेवाला व्यवहारनय, एक समय की पर्याय को ग्रहण करनेवाला ऋजुमूत्रनय, शब्दों के प्रयोगों का ग्राहक शब्दनय, र्लंडियों का ग्राहक समिश्चवर्य एवं तात्कालिक क्रियाकलाणों को ग्रहण करने बाला एवंभूतनय स्वीकार करना पड़ा। इनके अतिरिक्त उपनय भी हैं। इन सबके भेद-प्रमेदों वा बहुत्य विस्तार है। इन सबकी वर्ष बागों चलकर यथास्थल की ही जावेगी; अत यहाँ उनके विस्तार में जाना ग्रासंगिक न होगा।

(१२) प्रश्न :—इसका मतलब तो यह हुआ कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या हमको यह सब समझता होगा? ये सब बाते तो विद्वानों की हैं, हमें इन सबसे क्या? हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन सब में माथा मारे, हमें तो सीधा सच्चा मार्ग चाहिए। आप कहें तो चाहे जितना रुपया खर्च कर सकते हैं, पर इन सब चक्करों में पड़ना अपने बश की बात नहीं हैं। हम तो आत्मार्थी हैं; हमें कोई पण्डित थोडे ही बनना है, जो इन सबमें उलझें?

उत्तर:--भाई! बात तो ऐसी ही है। अभी तो मात्र निश्चय-व्यवहार की ही चर्चा हुई है; द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगमादि सात नय, उपनय तथा प्रवचनसार में समागत ४७ नयों की चर्चा अभी शेष है; पर घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है; मुक्तिमार्ग तो सीधा, सच्चा, सरल और सहज है।

भाई! तुम तो स्वभाव से अनन्तज्ञान के धनी, ज्ञानानंदस्वभावी भगवान आत्मा हो; स्वभाव में भरा अनंतजानंद और अनंतज्ञान पर्याय में भी प्रपट करने अर्थात् पर्याय में भगवान बनने के संकल्पवाले आत्मार्थी बन्धु हो। सर्वज्ञ बनने के आकांक्षी हांकर इतना जानने से ही चबडाने लगे। ज्ञान क कोई भार नहीं होता — यह जानते हुए भी ऐसा क्यो कहते हो कि क्या हमें भी यह सब समझना होगा? भाई! तुन्हें तो मात्र अपना आत्मा ही जानना होगा, शोष सब तो तुम्हारे जान में झलकेंगे। ये सब तुम्हारे जान में सहज ही प्रतिबिम्बत हों — क्या इसमें भी तुन्हें ऐतराज है? यह हाँ तो फिर आप सर्वज भी क्यों बना चाहते हैं? क्योंकि सर्वज बन जाने पद तो लोकालोक के समस्त पतार्थ आपके जानदर्पण में प्रतिबिम्बत होंगे।

'ये सब बाते तो विद्वानो की हैं, हमें इनसे क्या? हम तो आत्मार्थी हैं।'—ऐसा कहकर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या जिनवाणी का अध्ययन-मनन करना मात्र विद्वानो का कम है, आत्मार्थियो का नहीं? क्या विद्वान आत्मार्थी होते होते या आत्मार्थी विद्वान होते सकता? भाई! सच्चा आत्मार्थी हो बार-तिवक विद्वान होता है और जिनवाणी का जानकर विद्वान होता है और जिनवाणी का जानकर विद्वान हो सच्चा आत्मार्थी हो सकता है। जिनवाणी के अध्ययन-मनन मे अरुचि प्रगट करनेवाले, जिनवाणी के अध्ययन-मनन को हेय समझनेवाले, विषय-कथाय और ध्रधा-पानी मे अन्धे होकर उलझे रहनेवाले लोग आत्मार्थी नही हो सकते।

क्या जिनवाणी का अध्ययन उलझना है और पण्डित बनना कोई पाप है, जो आप ऐसा कहते हैं कि हमें कोई पण्डित थोडे ही बनना है जो इनमें उन्हों । अरे, पण्डित बन जाओं तो कोई नरक में नहीं चले जाओं जी जिनवाणी का अध्ययन उलझना नहीं, सुलझना है और पण्डित बनना हीनता की नहीं, गौरब की बात है। लगता है कि 'पण्डित' शब्द का वास्तविक अर्थ आप नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। आत्मजानी ही वास्तविक पण्डित होते हैं। बनारसीवासजी, टोडरमलजी और समस्वार के हिन्दी टीकाकार पण्डित ज्यावटबी एजड़ा भी तो पण्डित ही थे।

'आप कहे तो चाहे जितना खर्च कर सकते हैं, पर इनमें उलझना अपने बग की बात नहीं है। '— इस कथन में आपकी यह मान्यता ही स्पष्ट होती है कि दुनियों की सब चीजों धन से प्राप्त की जा सकती हैं। पर ध्यान रिखए! जानस्वमाबी आत्मा नने ही प्राप्त होगा, धन से नहीं । यहाँ आपकों कैसी कम नहीं आयेगा। यदि आप जिनवाणी के अध्ययन को अवसा समझते हैं तो आपको जानस्वमाबी आत्मा कभी समझ में नहीं आयेगा।

तथा 'हमारे पास इतना समय नहीं है, जो इसमें माथा मारें। हमें तो सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए।' – यह कहना भी कितना हास्यास्पद है! समय नहीं है। अरे! कहाँ चला गया है समय? दिन-रात में तो वही चौबीस घण्टे ही हो रहे हैं। यह कहिए न कि विषय-कषाय से फरसत नहीं है धल-मिटी जोड़ने से फरसत नहीं है। परन्त भाई! ये सब निगोद के रास्ते हैं. नरक के रास्ते हैं. इनसे समय निकालना ही होगा। धन्धे-पानी और विषय-कषाय में जपयोग बरबाद करने को जान का सदपयोग और आगम के अध्ययन को माथा मारना कहनेवालों का हम क्या कहें?

'हमें तो सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए।' भाई ! मार्ग तो सीधा-सच्चा ही है। तमने अपनी अरुचि से उसे दर्गम मान रखा है या फिर धर्म के नाम पर धन्धा करनेवालों ने तम्हे बहका रखा है, जो ऐसी बातें करते हो।

शान्त होवो ! धैर्य से सनो ! सब-कछ समझ मे आवेगा ! सब-कछ सहज है। जिनवाणी में सर्वत्र सलझाव ही सलझाव है, कहीं कोई उलझाव नही ਵੈ।

हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपकी बद्धि मन्द है और शक्ति क्षीण है तो जितना बन सके, उतना स्वाध्याय करो; पर जिनवाणी के अध्ययन-मनन को व्यर्थ तो न बताओ। उसके अध्ययन-मनन करने में जीवन लगा देनेवालो को निठल्ला तो मत समझो। बहाने न बनाओ, जितना बन सके उतना जिनागम का अभ्यास अवश्य करो, तम्हारा कत्याण भी अवश्य होगा।

(93) प्रश्न :-लगता है, आप नाराज हो गये है?

जनर :--ताराज होने की बात नहीं है भाई। पर यह बात अवश्य है कि यदि कोई बात समझ में न आबे तो उपयोग और अधिक स्थिर करके समझना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी न आबे तो जिज्ञासाभाव से विनयपर्वक पछना चाहिए। पर यह कहाँ तक ठीक है कि यदि हमारी समझ में कोई बात नहीं आती है. तो हम उसे निरर्थक ही बताने लगे?

## (१४) प्रश्न :-तो आखिर आप चाहते क्या हैं?

उत्तर :-कछ नहीं, मात्र यह कि सम्पर्ण जगत जितना बन सके. जिनवाणी का अभ्यास करे। क्योंकि सच्चे सख और शान्ति की मार्गदर्शक यह नित्यबोधक बीतरागवाणी ही है, जिनवाणी ही है। इस निकष्टकाल में साक्षात वीतरागी-सर्वज्ञ परमात्मा का तो विरह है, अतः उनकी दिव्यध्वनि के श्रवण का साक्षात लाभ मिलना सभव नहीं है। सन्मार्गदर्शक सच्चे गरुओ की भी विरलता ही समझो। हमारे परमसदभाग्य से एकमात्र जिनवाणी ही है, जो सदा. सर्वत्र, सभी को सहज उपलब्ध है। यदि हम बहानेबाजी करके उसकी भी उपेक्षा करेंगे तो समझ लेना कि चारगति और चौरासी लाख योनियों मे भटकते-भटकते कहीं ठिकाना न लगेगा।

धर्मिपता सर्वज्ञ परमात्मा के बिरह मे एक जिनवाणी माता ही शरण है। उमकी उपेक्षा हमें अनाथ बना देगी। आज तो उसकी उपासना ही मानो जिनअसिन, गुरुअसिन और श्रतअसिन है। उपादान के रूप में निजातमा और निमित्त के रूप में जिजवाणी ही आज हमारा सर्वस्व है। निज्ञच्य से जो कुछ भी हमारे पास है, उसे निजात्मा में और व्यवहार से जो कुछ भी बृद्धि, बल, समय और धन आदि हमारे पास हैं, उन्हें जिनवाणी माता की उपासना, अध्ययन, मनन, चिन्तन, सरक्षण, प्रकाशन, प्रचार व प्रसार में ही लगा देने मे इस मानवजीवन एव जैनकल में उपासना होने की सार्थकता है।

अत विषय-कर्षाय, व्यापार-धन्धा और व्यर्थ के बादिबबादों से समय निकालकर बीतरागवाणी का अध्ययन करों, मनन करों, विन्तन करों, बन कों तो पूनरों को भी पढ़ाओं, पढ़ने की प्रेरणा दों, इसे जन-जन तक पहुँचाओं, घर-घर में बसाओं। म्वय न कर सकों तो यह काम करनेवाणों को सहयोंग अवश्य करों। वह भी न कर सकों तो कम से कम इस भले काम की अनुमोदना ही करों। वह भी न कर सकों तो कम से कम इस भले काम की अनुमोदना ही करों। वह भी न कर मकों तो कम से कम इस कों कि बातवरण तो मत बनाओं। इस काम में लगे लोंगों की टॉंग तो मत बीचां। इसके अध्यय-मनन को निर्पक्ष तो मत बनाओं। इसके विरुद्ध वातावरणा तो मत बनाओं। यदि आप इस महान कार्य को नहीं कर सकते, करने के लिए लोंगों को प्रेरणा नहीं दे सकते, तो कम से कम इस कार्य में लगे लोंगों को निरुत्साहित तो मत करों, उनकी खिल्ली तो मत उडाओं। आपका इतना सहयोग ही हमें पर्यान्त होंगा।

आशा है आप हमारी बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे। यदि आपने हमारे दर्द को पहिचानने का यत्न किया और हमारी बात को गम्भीरता से लिया तो सहज ही यह समझ में आ जावेगा कि आश्चिर हम चाहते क्या है?

प्रश्न :-हमने जिनवाणी के अध्ययन-मनन का निषेध कब किया है? हमने तो इन नयों के चक्कर में न उलझने की बात कही थी?

उत्तर: - भाई! नयो के अध्ययन मनन को चक्कर मत कहो। यह चक्कर नहीं, चौरासी के चक्कर में उबरने का मार्ग है। जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है कि समस्त जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है, अत जिनवाणी का वास्तिक मर्म जानने केलिए नयों का स्वरूप भी जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जिनवाणी के व्याख्याकारों से आज जितने भी विवाद दिखाई देते हैं, वे सब नयों के सम्यक्ष्पीजान के अभाव में ही हैं। अत जितना बन सके, नयों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यदि विशोष विस्तार में न जा सको तो सामान्य अभ्यास तो अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा जिनवाणी में गोता लगाने पर भी कुछ हाथ न आबेगा। इसके अध्ययन के जितने विस्तार और गहराई में जाओंगे, ज्ञान में उतनी ही निर्मलता बढ़ेगी; अतः बृद्धि शक्ति और समय के अनुसार इसका गहराई से अध्ययन करने में कृपणता (कंजूसी) नहीं करना।

सभी आत्मार्थी इनके सम्यक्-अभ्यास-पूर्वक आत्मानुभृति प्राप्त करें – इस भावना से नयचक्र की निम्नांकित गाथा का स्मरण करते-कराते हुए निश्चय-व्यवहार के विस्तार से विराम लेता हैं. –

"जड इच्छह उत्तरिबुं अण्णाणमहोबर्हि सुलीलाए । ता जाबं क्षह मई जयचनके ब्जयतिमिरमत्तण्डे।।

यदि लीलामात्र से अज्ञानरूपी सागर को पार करने की इन्छा है तो दुर्नयरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान इस नयचक्र को जानने में अपनी बृद्धि लगाओ।

-0-

धयाो धोर देख ! एक बार इसी विकास से अपनी धोर देख !! जानने लायक, देखने लायक एकनात्र झात्मा ही है, अपना झात्मा ही है। यह झात्मा तक्तो में नहीं समकाया जा सकता, इसे बाएी से नहीं बताया जा सकता। यह कश्याल और बाक्षितास से परे हैं। यह मात्र जानने की बन्तु है, धनुप्रवास्य है। यह समुप्रवास्य झात्मवस्तु झात का बनापिक और आनन्द का कन्द है। झतः समस्त परपासो, उनके भावों एवं सपनी झात्मा ने उठनेवाले विकारी-सविकारी भावों से भी पृष्टि हटाकर एक बार सन्तर ने भाकि ! झन्तर ने देख, झन्तर ने ही हंख ! देख!!! देख!!!

- तीर्वंकर महाबीर और उनका तवॉदय तीर्व, पृष्ठ ७६

#### तृतीय अध्याव

# द्रव्यार्थिक ग्रीर पर्यायार्थिक

# द्रव्याधिक-पर्यायाधिक ः स्वरूप और विषय-वस्तु

मूलनयों की बर्चा करते समय निश्चय-व्यवहार के साथ ही इव्याधिक और पर्याधार्थिक नयों की बर्चा भी मूलनयों के रूप में की गई थी। उनमें से निश्चय-व्यवहार की बर्चा तो अपेक्षित विस्तार के साथ हो चुकी है। अब इव्याधिक और पर्याधार्थिक नयों की बर्चा प्रसंगप्राप्त है।

प्रत्येक बस्तु सामान्य-विशेषात्मक है। वस्तु के सामान्य अश को द्रव्य एवं विशेष अश को पूर्याय कहते हैं। यही कारण है कि बस्तु के सामान्य अश को ग्रहण करनेवाले जान के अंश को द्रव्यार्थिकनय और विशेष अश को ग्रहण करनेवाले जान के अश को पर्यायार्थिकनय कहा जाता है तथा दोनो अशो को एक साथ ग्रहण करनेवाले जान को प्रमाण कहते हैं।

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि वस्तु का सामान्याश द्रव्याधिकनय का, विशेषाश पर्यायाधिकनय का एवं जिसमे सामान्य और विशेष दोनो अश गर्भित है -ऐसी सामान्य-विशेषात्मक सम्पूर्ण वस्तु प्रमाण का विषय है। जैसा कि कहा भी गया है —

#### ''सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषय:<sup>१</sup>

सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय है।"
प्रमाण, नय और निक्षेप का विषय बताते हुए नयचक्रकार लिखते हैं.—
"वत्य पमाणविसयं अयविसयं हर्वा वत्वएकंसं।

जं बोहि जिण्णयट्ठं तं निक्क्षेत्रे हवड विसयं।। व वस्त प्रमाण का विषय है और वस्त का एक अंशा नय का विषय है। तथा

जो अर्थ प्रमाण और नय से निर्णीत होता है, वह निक्षेप का विषय है।''
प्रमाण की विषयभुत प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक के समान

प्रमाण की विषयभूत प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक के समान नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक एव भेदाभेदात्मक भी है। उसमे द्रव्यार्थिकनय का विषय बननेवाला वस्तु का सामान्याश नित्य, एक एव

९ परीक्षाम्सः, चतुर्वपरिच्छेद सृत्र १

इय्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाचा १७१

अभेदस्वरूप तथा पर्यायार्थिकनय का विषय बननेवाला विशेषांश अनित्य, अनेक एवं भेदस्वरूप है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याधिकनय का विषय सामान्य, एक, नित्य एवं अमेदरबरूप वस्त्वश है तथा पर्यायाधिकनय का विषय विशेष, अनेक, अनित्य एवं भेदरबरूप वस्त्वश है। जिसमे उपर्युक्त सब-कुछ समाहित है, वह वस्तु प्रमाण का विषय है अर्थात् सामान्य-विशेषात्मक, एकानेकात्मक, नित्यानित्यात्मक एवं भेदाभेदात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है।

यदि इच्य, क्षेत्र, काल एव भाव की अपेक्षा विचार करें तो प्रमाण की विषयभूत बस्तु इच्य की अपेक्षा सामान्य-विशेषात्मक, क्षेत्र की अपेक्षा भेदाभेदात्मक, काल की अपेक्षा नित्यानित्यात्मक एव भाव की अपेक्षा एकनेकात्मक है।

प्रमाण की विषयभूत उक्त वस्तु के द्रव्याधिकनय के विषयभूत द्रव्याश मे एव पर्यायाधिकनय के विषयभृत पर्यायांश में द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा विचार करे तो द्रव्याधिकनय के विषयभृत द्रव्याश में सामान्यत्व, अभेदत्व, नित्यत्व एव एकत्व समाहित रहता है तथा पर्यायाधिकनय के विषयभृत पर्यायाश में विशेषत्व, भेदत्व, अनित्यत्व एवं अनेकत्व समाहित रहता है।

इसी विशेषता के कारण द्रव्यार्थिकनय के विषय को द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य एव एक तथा पर्यायार्थिकनय के विषय को पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य एव अनेक आदि शब्दों में अभिहित किया जाता है।

उपर्युक्त कथन का फिलतार्थ यह हुआ कि उक्त नयों के सन्दर्भ में हुव्य, सामान्य, अभेद, नित्य और एक – ये सभी विशेषण विभिन्न अपेक्षाओं से ह्व्याधिकनय का विषय होने से एकार्थवाची हो गये अर्थात 'ह्व्य' पद के ही पर्यायवाची रूप हो गये। इसीप्रकार पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य एव अनेक – ये सभी विशेषण विभिन्न अपेक्षाओं में पर्यायाधिकनय का विषय होने से एक्यर्थवाची हो गये अर्थात 'पर्याय' पद के ही पर्यायवाची रूप हो गये।

यद्यपि एक दृष्टि से उपर्युक्त शब्द एकार्थवाची है, तथापि विभिन्न अपेक्षाओं से प्रयुक्त होने के कारण अपना भिन्न - भिन्न भाव भी व्यक्त करते हैं – इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे जब हम यह कहें कि वस्तु पर्यायार्थिकनय से अपेक्षा किन्स पह मोना चाहिए कि पर्यायार्थिकनय का यह प्रयोग भाव की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें बक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिकनय से भावसंबंधी विशेषता बताना है। इसीएकार जब हम यह कहे कि वस्तु पर्यायाधिकनय से अनित्य है तो समझना जाहिए कि पर्यायाधिकनय का यह प्रयोग काल की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें वक्ता का अभिपाय कालसंबंधी विशेषता बताना है।

जिसप्रकार यहाँ भावमबधी एव कालसंबधी विशेषताओं को उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है, उसीप्रकार क्षेत्रसबधी एवं द्वव्यसबधी विशेषताओं को भी समझ लेना चाहिए तथा जिसप्रकार यहाँ पर्यायाधिकनय का उदाहरण देकर बात स्पष्ट की गई है, उसीप्रकार द्वव्याधिकनय पर भी घटित कर लेना चाहिए।

यद्यपि द्रव्याधिकनय के विषय की 'सामान्य', 'अभेद', 'नित्य' एव 'एक' सजाए' भी हैं, तथापि 'द्रव्य' यह सज्जा अधिक बजनदार है। इसीप्रकार पर्याद्याधिकनय के विषय की भी यद्यपि 'विशेष', 'भेद', 'अनित्य' एव अनेक' सजाएं भी हैं, तथापि 'पर्याय' यह सज्जा अधिक वजनदार है, क्योंकि इन 'द्रव्य' और 'पर्याय' सज्जाओ के कारण ही तो इन नयो के नाम द्रव्याधिक और पर्याग्राधिक एवं है।

अन यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकरण में मृस्यरूप से ह्य्यांपंकलय के विषय की 'ह्य्य' एव पर्यायांपिकलय के विषय की 'पर्याय' सजा जिनवाणी के अभीप है। यहां 'ह्य्य' और 'पर्याय' शब्दों के अर्थ 'पुषपर्ययवदुब्य्यम्' और 'तदुषाव: परिणासः' न होकर ह्य्यांपिकलय का विषय 'ट्य्य' एव पर्यायांपिकलय का विषय, 'पर्याय' अपेक्षित है। 'ह्य्य' माने ह्य्यांपिकलय का विषय, वह चाहे जो कुछ भी हो, सामान्य हो, अभेड हो, नित्य हो, एक हो, कुछ भी हो, वही आभिप्रेत है। इसीप्रकार 'पर्याय' माने पर्यायांपिकलय का विषय, वह चाहे जो कुछ भी हो, विशेष हो, भेद हो, अनित्य हो, अने हो: कुछ भी हो, वही 'पर्याय' शब्द से अभिप्रेत है। इसी

यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने की यह भी है कि यद्यपि यहाँ द्रव्याधिकनय के विषयभूत द्रव्याश को 'द्रव्य' कहा जा रहा है तथा आगम में भेर प्रकरण में प्राय इसी अर्थ में इसका प्रयोग पाया जाता है. तथापि आगम में ही कही-कहीं सामान्य-विशोषतास्मक अर्थात् द्रव्य-पर्यायात्मक प्रमाण की विषयभूत नमपुण वस्तु को भी 'द्रव्य' कहा दिया जाता है।

अत यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि स्थानविशोष पर 'द्रव्य'

१ तत्वार्थमत्र अध्याय ४ सत्र ३८

२ वही, अध्याय ४, सत्र ४२

शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, वह द्रव्यार्थिकनय के विषयभूत द्रव्यांश के सन्दर्भ में है या प्रमाण की विषयभूत बस्तु के सन्दर्भ मे। इसी बात की स्पष्टता के लिए कभी-कभी सम्पूर्ण बस्तु को प्रमाण का द्रव्य एव द्रव्याश को द्रव्यार्थिकनय का द्रव्य भी कह दिया जाता है।

'द्रव्यांश' शब्द का अर्थ 'द्रव्य का अश' नहीं होता, अपितु वस्तु का वह अंश जिसे 'द्रव्य' कहा जाता है. होता है।

आगम और परमागम में प्राप्त द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयों के विविध प्रयोगों को सही रूप में समझने के लिए उपर्युक्त जानकारी अत्यन्त आवश्यक है।

अब हम इस आशा के साथ कि 'द्रव्य' और 'पर्याय' शब्द के जो अर्थ ऊपर बताये गये हैं, आप उन्हें ही ग्रहण करेंगे, आगम और परमागम में समागत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो की पुरिभाषाएँ प्रस्तुत करते हैं।

'नयचक्र' मे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयों की परिभाषा इसप्रकार द्री गर्ड है.--

"पञ्जय गउणं किच्चा दव्वं पिय जो ह गिह्न इ लोए ।

सो वस्वित्यय भणिओ विवरीओ पज्जयित्यणओ।।

पर्याय को गौण करके जो द्रव्य को ग्रहण करता है, वह द्रव्यार्थिकनय है और उससे विपरीत पर्यायार्थिकनय है अर्थात् द्रव्य को गौण करके जो पर्याय को ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिकनय है।''

समयसार की 'आत्मख्याति' नामक टीका में इन दोनो नयो की चर्चा इसप्रकार है —

''तत्र इव्यपर्यायात्मके बस्तुनि इव्यं मुख्यतयानुभावयतीति इव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः। २

द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तु में जो मुख्यरूप से द्रव्य का अनुभव कराये, वह द्रव्यार्थिकनय है और जो मुख्यरूप से पर्याय का अनुभव कराये, वह पर्यायार्थिक नय है।''

उक्त परिभाषाओं पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात हाथ पर रखे हुए आँवले की भॉति स्पष्ट होती है कि इन दोनो नयो का विषय एक बस्तु की मर्यादा के भीतर है। यद्यपि एक-एक करके प्रत्येक बस्तु उसके विषय में

१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नववक, गावा १८९

समयसार गाया १३ वन 'आल्यलयाति' टीका

समाहित हो जाती है तथा विभिन्न बस्तुओं का सत्सामान्य या चित्सामान्य की अपेक्षा भी समाहार होता है, जिसकी चर्चा आगे चलकर यथास्थान विस्तार से होगी, तथापि इन नयों का मुलकार्य समस्त बस्तुओं को मिलाकर देखने की अपेक्षा मुख्यस्प से प्रत्येक बस्तु को उसके विभिन्न पक्षों से देखना है, प्रकाशित करना है।

र्चीक वस्तु के मूलपक्ष दो है -द्रव्य और पर्याय; अत उन्हे ग्रहण करनेवाले मलनय भी दो हैं -द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 'आत्मस्याति' मे 'बट्यपर्यायात्मके बस्तुनि' पद का प्रयोग किया गया है। 'बस्तुनि' पद में सप्तमी विभक्ति के एकबबन का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया है कि इन नयों का प्रयोग एक बस्तु में होता है और 'बट्यपर्यायात्मके' पद हाग उम एक बस्तु के भीतर होनेवाले दो पक्षों का निर्देश कर उन्हें स्पष्ट कर दिया है।

मुख्यतया अनुभावर्यात अर्थात् मुख्यरूप में द्रव्य का अनुभव करावे – यह कहक 'आन्मस्याति' में अनुक्तरूप में पर्याय को गीण किया है, जर्बाक नयचक्र में गउण किच्चा अर्थात् गीण करके कहकर अपरपक्ष की गीणना को मुखरित कर दिया गया है। इसप्रकार ध्यान रखने की बात यह है कि नय अपरपक्ष को गीण करते हैं, अभाव नहीं।

द्रव्यार्थिकनय के प्रकरण में जो स्थिति पर्याय की है, पर्यायार्थिकनय के प्रकरण में वहीं स्थिति द्रव्य की समझ लेना चाहिए।

इसप्रकार यह प्रतिफानित होता है कि प्रमाण के विषय मे मृख्य-गाँण की व्यवस्था नहीं हैं, क्योंकि उसका विषय सम्पूर्ण वस्तु है। अत उसके विषय से वस्तु के दोनो अंश मृख्य रहते हैं। त्यों का विषय वस्तु का अश बतता है। अत जिस वस्तु का जो अश जिस नय का विषय बनता है, वह अश मृख्य होता है, शेष अश गाँण रहते हैं। मृख्य अश को विवक्षित अश और गाँण अश को अविवृक्षित अश भी कहते हैं।

अत<sup>.</sup> यह स्पष्ट है कि बस्तु के द्रव्यांश को जानने/ बतानेबाला द्रव्यार्थिकनय है एव पर्यायाश को जानने/बतानेबाला पर्यायार्थिकनय है।

'तन्त्वार्थश्लोकवार्तिक' में कुछ नई बात भी की गई है। उसमें द्रव्यांश को अशी और पर्यायाश को अशा शब्द से अभिहित किया गया है तथा माफ-माफ लिखा है कि जिस अशी में अशी के सभी अशा गौण हो जाते हैं, वह अशी द्व्यार्थिकनय का विषय है।

'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' का मुलकथन इसप्रकार है:-

## "तन्नांशिन्यपि निःशेषधर्माणां गुजतागतौ । द्रव्यार्थिकनयस्यैव व्यापारान्मस्यरूपतः।।

जिस अशी या धर्मी में उसके सब अश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अशी में मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की ही प्रवृत्ति होती है अर्थात ऐसा अशी द्रव्यार्थिकनय का विषय है।"

इस कथन से ऐसा भ्रम हो सकता है कि अशी को तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, यहाँ उसे द्रव्यार्थिकनय का विषय क्यों बताया जा रहा है?

यहाँ जिस अशी को द्रव्याधिकनय का विषय बताया जा रहा है, वह अशी भी वस्तु का एक अश ही है, सम्पूर्ण वस्तु नही। सम्पूर्ण वस्तु तो अश और अशी मिलकर बनती है।

वस्तृत बात यह है कि 'इच्य' शब्द के समान 'अंशी' शब्द भी दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। 'इच्य' के मन्दर्भ में इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चका है। यहाँ जो अंशी अर्पोक्षत है, वह इच्चार्थिकनय के इच्या के स्थान पर है तथा इस अंशी और अंश के मन्मिलन रूप जो अंशी है, उसे प्रमाण के इच्या के स्थान पर समझना चाहिए।

यह तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मुख्यता और गौणता नय के विषय में ही होती है, प्रमाण के विषय में नहीं। 'श्लोकवार्तिक' के इस कथन में स्पष्ट लिखा है कि जिस अंशी में उसके सब अश गौण हो जाते हैं, वह अशी द्रव्यार्थिकनय का विषय है। प्रमाण के विषयभूत अंशी में कोई भी अश गौण नहीं होता, सभी अंश मुख्य रहते हैं। प्रमाण के विषय मे मुख्य-गौणता की व्यवस्था नहीं हैं -इसका अर्थ ही यह है कि सभी अश मुख्य हैं, अंशों के समृहरूप अंशी भी मुख्य है, कोई भी गौण नहीं है।

उक्त कथन की विशेष स्पष्टता के लिए 'श्लोकवार्तिक' के उक्त कथन का पूर्वापर सन्दर्भ देख लेना उपयक्त होगा, जो कि इसप्रकार है:-

"'जैसे अंशी – वस्तु में प्रबृत्ति करनेवाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, वैसे ही वस्तु के अंश में प्रवृत्ति करनेवाले अर्थात् जाननेवाले नय को प्रमाण क्यों नहीं माना जाता? अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है।

उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अंशी या धर्मी में उसके सब अंश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अंशी में मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की प्रवृत्ति होती है; अर्थात् ऐसा अंशी द्रव्यार्थिकनय का विषय है; अतः उसका ज्ञान नय है। और धर्म तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मों और धर्मी दोनों को प्रधानरूप से जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अतः नय प्रमाण से भिन्न है। भ

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याधिकनय के विषयरूप अशी में उसके सभी अश गौण हैं और प्रमाण के विषयरूप अशी में अंशी के साथ वे अंश भी महत्यरूप से ही विषय बनते हैं।

ँ यह बात सर्वत्र विशेष ध्यान रखने योग्य है, अन्यथा सर्वत्र शकाएँ-आशकाएँ खडी होती रहेगी।

इस सन्दर्भ में 'प्रवचनसार' ग्रन्थ की ११४ वी गाथा की आचार्य अमृतचन्द्रकृत 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक संस्कृत टीका भी द्रष्टव्य है, जिसका हिन्दी अनवाद इसप्रकार है –

'बस्तुत सभी वस्तुओं के सामान्य-विशोधात्मक होने से बस्तु का स्वरूप देखनेवालों के क्रमश सामान्य और विशेष को जाननेवाली दो औंखे हैं — हकार्थिक और पर्याग्रार्थिक।

इनमें में पर्यायाधिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुई द्वयाधिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब नारकन्त्व, तिसंचल्व, मनुष्यत्व, देवन्व एव सिद्धत्व पर्यायरूप विशेषों में रहनेवाले एक जीवसामान्य को देखनेवाले और विशेषों को न देखनेवाले श्रीवों को 'वह सब जीवद्रव्य है' - ऐमा भासित होता है। और जब द्वयाधिक चक्षु को मर्वथा बन्द करके मात्र खुली हुई पर्यायाधिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब जीवद्रव्य में रहनेवाले नारकन्त्व, तिर्यचन्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वपर्यायरूप अनेक विशेषों को देखनेवाले और सामान्य को न देखनेवाले जीवों को 'वह जीवद्रव्य अन्य-अन्य (नारकादि पर्यायस्वरूप) है' - ऐमा भासित होता है; क्योंक द्वय उन-उन विशेषों के समय तन्मय होने से उन-उन विशेषों से अनन्य है, कण्डे, धाम, पत्ते एव काष्टमध्य अनेन की भाति।

जिसप्रकार घास, लकडी आदि की औरन उस-उस समय घासमय, लकडीमय होने में घास, लकडी आदि से अनन्य है; उसीप्रकार द्रव्य उन-उन पर्यायरूप विशेषों के समय उनसे तन्मय होने से अनन्य है।

जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनो ऑखों को एक ही साथ खोलकर दोनों से एक साथ देखा जाता है, तब नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व,

१ जल्बाधश्रमांकवार्तिक, नयविवरण, श्लोक ७ से ९

देवत्व और सिद्धत्वपर्यायों में रहनेवाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्य में रहनेवाले नारकत्व, तिसैचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व एवं सिद्धत्वपर्यायरूप विशेष एक ही साथ दिखाई देते हैं।"

आचार्य अमृतचन्द्र के उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग हुआ है। जैनदर्शन में 'सर्वथा' शब्द है ही कि इसमें 'सर्वथा' शब्द का हठ रखनेवालों को इस कथन पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

मूल सस्कृत टीका में 'एकान्त' शब्द का प्रयोग है, जिसका अनुवाद हिन्दी टीकाकार ने 'सर्वथा' किया है। नय एकान्तस्वरूप ही होते हैं — इस बात को 'नयो की प्रमाणिकता' शीर्षक के अन्तर्गत सप्रमाण स्पष्ट किया ही जा चुका है।' वहाँ कहा है कि 'सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगेकान्त प्रमाण। नयिवदक्षा बत्त के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त है और प्रमाणिववक्षा वस्तु के अनेक धर्मों का निश्चय करानेवाली होने से अनेकान्त है।'

यद्यपि जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है, तथापि वह अनेकान्त मे भी अनेकान्त स्वीकार करता है। उसे सम्यगनेकान्त के साथ सम्यगेकान्त भी स्वीकृत है तथा मिध्या-एकान्त के साथ मिध्या-अनेकान्त भी स्वीकृत नहीं। इसकी विशेष जानकारी के लिए सानवा अध्याय देखे। वहां हीं एवं 'भी' के सम्बन्ध में भी विशेष स्पष्टीकरण किया गया है।

द्रव्यार्थिक चक्रु से देखतें समय पर्यायार्थिक चक्रु को सबंधा बन्द रखना है, किचित्तमात्र भी खुली नहीं रखना है। यदि पर्यायार्थिक चक्रु को किचित्तमात्र भी खुली रखा गया तो द्रव्यार्थिकनय का विषयभूत द्रव्य दिखाई नहीं देगा। इत्तीप्रकार पर्यायार्थिक चक्रु में देखतें समय द्रव्यार्थिक चक्रु को सबंधा बन्द रखना है, किचित्तमात्र भी खुली नहीं रखना है; अन्यथा पर्यायार्थिकनय की विषयभृत पर्याये दिखाई नहीं देगी। एक नय की विषयभृत चन्तु को देखने के लिए दूसरे नय की औख को पूरी तरह बन्द करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। पर ध्यान रहे कि द्रव्यार्थिक चक्र से देखते समय पर्यायाधिक चक्षु को मात्र सर्वथा बन्द ही रखना है, फोड नहीं लेना है; क्योंकि सर्वथा बन्द रखने से सम्यक्-एकान्त होता है और फोड लेने से मिथ्या-एकान्त।

जैसे लक्ष्य-बिन्द के भेदने के लिए बन्दूक चलाते समय एक औंख को पूरी तरह बन्द करना पहता है, अन्यथा लक्ष्य-भेद नहीं हो सकता है, उसीप्रकार अपने विषय के लक्ष्य-भेद के लिए दूसरे नम को संबंध गीण करना पहता है। तथा जिसप्रकार लक्ष्य-भेद के प्रयोजन से दूसरी औंख को सर्वधा बन्द करना आवश्यक है, फोड लेना आवश्यक नही; उसीप्रकार एक नय के विषय के स्पष्ट प्रतिभास के लिए अपर पक्ष को सर्वधा गीण करना आवश्यक है जनका निर्णे अपर पक्ष को सर्वधा गीण करना आवश्यक है जनका निर्णे आवश्यक नहीं।

"अपना काम तो लक्ष्य-भेद करना ही है, इसमें दूसरी औख को बार-बार बन्द करना पडता है, इस बन्द करने की झझट में बार-बार कौन पड़े?"—इस बिकल्प से यदि कोई लक्ष्यभेदी दूसरी आँख फोड ही ले तो वह एकाक्षी (काना) ही हो जायेगा। उसीप्रकार "अपने को तो मात्र इत्यदृष्टि में प्रयोजन है। इन पर्यायों को जानने से क्या लाभ है? इत्य को जानने के लिए बार-बार पर्यायाधिक नय की चक्षु को बन्द करना पडता है।" इसप्रकार पर्यायाधिकनय को सर्वथा गीण करने की झझट से बचने के लिए अपने को आत्मार्थी मान लेनेबाला कोई अज्ञानी यदि पर्यायाधिकनय को सर्वकार ही न करे, उसका सर्वथा निषेध ही कर दे तो बह एकान्ती (मिथ्या-एकान्ती) ही माना जायेगा।

इसीप्रकार "बिगाड-सुधार तो पर्याय में ही होता है; अत. उसे ही सुधारता है, सभालना है, इसलिए उसे ही देखते-जानते रहना है। पर्याय को देखते समय द्रव्याधिक बक्ष को बार-बार बन्द करता पड़ता है।" — इसप्रकार ह्याधिकन को सर्वेषा गीण करने की झड़ट से बचने के लिए यदि कोई व्यवहार विमृद्ध पर्यायदृष्टिवलाला द्रव्याधिकनय को स्वीकार ही न करे, उसका सर्वेषा निषेध ही कर दे, तो भी वह एकान्ती (मिथ्या-एकान्ती) ही माना जायगा। यदि पर्यायों के सुधारने के चक्कर मे उन्हीं को देखता रहेगा, इव्य को देखेगा ही नहीं तो उसकी पर्याय का सुधार भी संभव नहीं है; क्योंकि पर्यायों के सुधार तो द्रव्याधीन है। आशय यह है कि द्रव्यदृष्टिवन्त को ही निमंल पर्याय प्रगट होती है। ह्या पर दृष्टिक जाने र जो नई पर्याय प्रगट होती है, वह सुधरी हुई या निमंल ही होती है।

'सर्वथा' शब्द का प्रयोग यद्यपि मिथ्या-एकान्त के अर्थ में भी होता है,

तथापि सर्वत्र ऐसा ही होता हो -- ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सम्यगेकान्त के लिए भी इसका प्रयोग पाया जाता है।

'सर्वषा' शब्द के विभिन्न प्रयोगों के सन्दर्भ में समयसार नाटक का निम्नांकित छन्द भी द्रष्टव्य है:—

> "जैसें फिटकड़ी लौब हरड़ेकी पुट बिना, स्वेत वस्त्र झरिये मर्जीठ रंग नीरमैं । भीग्यौ रहे चिरकाल सर्वधा न होड़ लाल.

भेवे निह अंतर सुकैशी रहे चीरमें ।। 1''
इस छन्द में 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग एकप्रकार से कथिनत के अर्थ में ही हजा है। 'सर्वथा' ना होई लाल' का अर्थ यह नहीं है कि वस्त्र बिल्कुल लाल नहीं होगा; अपितु यही है कि सम्पूर्णतः लाल नहीं होगा, अपितु कुछ-कुछ लाल होगा; पर इसतरह के प्रयोग निष्धपरक कथनों में ही होते हैं। इसी

तरह और भी अनेक प्रकार के प्रयोग जिनवाणी में स्थान-स्थान पर देखे जा सकते हैं। प्रवचनसार के इस प्रकरण में सर्वथा बन्द करने का अर्थ सर्वथा गौण करने के अर्थ में ही है। इसे हम इसप्रकार समझ सकते हैं:—

''द्रव्याधिकतय से बस्तु सर्वथा नित्य है अर्थात् नित्य ही है, पर्यायाधिकतय से बस्तु सर्वथा अनित्य है अर्थात् अनित्य ही है एव प्रमाण से बस्त नित्यानित्यात्मक है अर्थात् नित्य भी है और अनित्य भी है।''

उक्त कथन में आप स्पष्ट देखेंगे कि 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग एकप्रकार से 'ही' के अर्थ में ही हुआ है। नयों के सन्दर्भ में जब नित्यता मुख्य है, विवक्षित है तो अनित्यता पूरी तरह गौण है, अविवक्षित है। इसीप्रकार जब अनित्यता मुख्य है, विवक्षित है तो नित्यता पूरी तरह गौण है, अविवक्षित है। तथा जब प्रमाण की बात आती है तो मुख्यता-गौणता का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है अथवा ऐसा भी कह सकते है कि दोनो ही पक्ष समानरूप से मुख्य हो जाते हैं, विवक्षित हो जाते हैं।

'सर्वथा' शब्द का मर्म समझने के लिए हमे कुछ गहराई मे जाना होगा। जैसे ---

सर्व ≍सभी (द्रव्य - अपेक्षा) सर्वत्र = सबजगह (क्षेत्र - अपेक्षा) सर्वदा = हर समय -(काल - अपेक्षा) सर्वथा = सर्वप्रकार (भाव - अपेक्षा

९ समयसार नाटक, निर्जरा द्वार छट ३४

उक्त शब्दार्थों से एक बात प्रतिफलित होती है कि 'सर्व' शब्द इच्यवाची, 'सर्वत' शब्द क्षेत्रवाची, 'सर्वदा' शब्द कालवाची एवं 'सर्वथा' शब्द भाववाची है।

प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय की अपेक्षा ही सत् है । उसके स्वचतुष्टय -स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु हव्य, क्षेत्र, काल और भावमय है; उसे इन्हीं के माध्यम से समझा जा मकता है. समझा जा सकता है।

जब हम ऐसा कहते हैं कि 'ईमानदारी का सर्वत्र अभाव है' तो इसका अर्थ कहीं 'भी इंमानदारी नहीं है' —यही होता है। इस वाबय में इंमानदारी का निषेध सब क्षेत्रों में तो हुआ, पर सब कालों में नहीं। इसीप्रकार जब हम यह कहे कि 'मैं सर्वदा सत्य बोलता हूँ' तो यह कथन त्रिकाल के बारे में है, सभी इच्यों और क्षेत्रों के बारे में नहीं। इसीप्रकार जब हम 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ मात्र सर्वभाव ही होगा, सर्वक्रेज, सर्वक्रल एवं सर्वद्रव्य कदापि नहीं। इसतरह 'सर्वथा' शब्द का अर्थ भावापेक्षा ही घटित होता है।

यहाँ सर्वथा बन्द करने में भी भावापेक्षा ही बात है अर्थात् सदाकाल बन्द नहीं रखना है, सभी को बन्द नहीं रखना है और सर्वत्र भी बन्द नहीं रखना है। बस, जब इद्यार्थिक चक्षु से देख रहा हो, तब ही पर्यायार्थिकनय की चक्षु को बन्द रखना है, इत्यार्थिकनय से देखनेवालों को ही पर्यायार्थिकनय को ना चार्बिय।

इसप्रकार सर्वथा बन्द करने का अर्थ सबको नहीं, मात्र उसे जो इट्याधिक बानुं से देख रहा हो, मदा नहीं, मात्र उससमय जब वह इट्याधिक बानुं से देख रहा हो; सर्वत्र नहीं, मात्र उस क्षेत्र मे जिस क्षेत्र में वह इट्याधिक बानुं से देख रहा हो; ऐसा होता है।

दूसरी दृष्टि से विचार करे तो 'सर्वथा' शब्द का अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव – चारो की अपेक्षा भी होता है। सर्व, सर्वव, सर्ववा और सर्वथा – इस क्रम मे 'सर्वथा' अन्तिम शब्द है; अत. इसका प्रयोग चारो के

१ सर्देव सर्वं को नेच्छेतु स्वरूपादिचनुष्टयाव् - आचार्य समन्त्रच्य, आप्त्रमीमासा, कारिका १४

समुद्राय में भी हो सकता है; होता भी है। जैसे '— अग्नि सर्वधा गर्म है, जीव सर्वधा चितुस्वरूप है, पुरागल सर्वधा रूपी है—इन उदाहरणों में हृद्य-क्षेत्र-काल-भाव —ये सभी अपेकाएँ जा जाती है। सभी अग्निन गर्म है, उसका प्रत्येक प्रवेध गर्म है, उसका प्रत्येक पर्याय गर्म है, एवं उसका स्त्रभाव भी गर्म ही है। इसीप्रकार प्रत्येक जीव चितुस्वरूप है, प्रत्येक जीव का प्रत्येक प्रवेध चितुस्वरूप है और प्रत्येक जीव का क्षत्र्येक प्रवेध चितुस्वरूप है और प्रत्येक जीव का स्त्योव भी चितुस्वरूप ही है। इसीप्रकार पुरागल पर भी घटित कर लेवा चाहिए।

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव — चारो में घटित करने पर भी 'सर्वथा' शब्द से मिष्या-एकाल नहीं हुआ; क्योंफि जीव स्वचतुष्ट्य से चितुन्वरूप ही है। अपिन स्वचतुष्ट्य से गर्म ही है एव पुद्रगल स्वचतुष्ट्य से रूपी ही है। वस्तृत बात ऐसी है कि सर्वथा शब्द को यदि अपरपक्ष की गौणता के अर्थ में ही समझा जाये तो मिष्या-एकाल नहीं होता। जब उसे अपरपक्ष के निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तब ही सिष्या-एकाल का दोष आता है।

अनेक स्थानों पर 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग कथन को दृहता प्रदान करने के लिए भी होता है, क्रिसी बात पर विशेष बल देने के लिए भी होता है, यहाँ तक कि ध्यान आकर्षित करने के लिए भी होता है। अब यह हमारे विवेक पर निर्भन करना है कि इस उस का सही भाव समझते हैं या नहीं।

जिसप्रकार लोक मे सदा तो दोनो औद्यो से ही देखा जाता है, एक औंख में तो विशेष प्रयोजन में ही देखा जाता है। जैसे — बन्दुक चलाना हो, हीरा-सीणक परखना हो; तभी एक ऑख में देखते हैं। उमीप्रकार ज्ञानीजन के सदा तो सम्याजानस्वरूप प्रमाण ही प्रकाशित रहता है, इत्यार्थिक या पर्यायार्थिकनय का प्रयोग तो यथासभव प्रयोजनानसार ही होता है।

जिसप्रकार किसी प्रयोजन विशेष के आग्रह से एक आँख फोड लेनेबाले की मात्र वह एक आँख ही नहीं फूटेगी, अपितु वह व्यक्ति ही काना हो जाएगा। उसीप्रकार एक नय के आग्रह से दूसरे नय का निषेध करने में मात्र उस नय का ही निषेध नहीं होगा, अपितु प्रमाणजान भी खिण्डत हो जाएगा, सम्यग्जान ही नहीं रहेगा; क्योंकि अंशों के निषेध से अंशी का निषेध एवं अंशी के निषेध से अंशी का निषेध एवं अंशी के निषेध से अंशों का निषेध एवं किसी भी नय का सर्वथा निषेध महीं कर सकता।

गौणता कोई दोष नहीं है, वह तो नयों के स्वरूप में ही समाहित है; अतः

'सर्बचा गोण' शब्द से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर अपरनय का 'सर्बचा निषेध' इष्ट नहीं है। यदि जिनवाणी में भी कहीं 'निषेध' शब्द का प्रयोग हो तो उसे भी 'गौण' के अर्थ में ही समझना चाहिए।

आई! वस्तु का स्वरूप अगाध है, अपार है; उसका तल एवं पार पाना असंभव तो नहीं, पर गंभीर अध्ययन-चिन्तन-मनन की अपेक्षा अवश्य रखता है। जिस्त्रकार वस्तु का स्वरूप आगाध और अपार है, उसीप्रकार उसका प्रित्यावन करनेवानी प्रमाणनयात्मक शैनी भी कम गम्भीर नहीं है। जिटल विषय आने पर निराश नहीं होना चाहिए, उरास नहीं होना चाहिए; इसके अध्ययन से विरत भी नहीं होना चाहिए, अपितु दूने उत्साह से समझने का यहन करते रहना चाहिए। सतत प्रयास चान् रखना चाहिए, अभीके मार्ग पापत करने का यही मार्ग है।

-0-

यदि ध्रापको इस जगत का उताबतायन देवना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर सबे हो जाइंग्रे धीर देविये इस दुनिया का उताबतायन । चौराहे पर मौत की निवामी लाजबती है, एक सिपाही भी बड़ा है ध्रापको रोकने के लिये, किर भी ध्राप नहीं रकत रहे हैं, ध्रपनी मौत को भीमत पर भी नहीं रकत रहे हैं। पर्याप प्राप्त सच्छी तत्तर को सीत को भीमत पर भी नहीं रकत रहे हैं। पर्याप प्राप्त सच्छी तत्तर को नात करें ते साम करें हैं, प्राप्त मौत को भीमत पर भी निर्दी मारी जाहन के नीचे ध्रा सकते हैं, प्राप्त वाला मी ध्रापको सचेत कर रहा है, फिर भी ध्राप दौड़े वा रहे हैं। कमा यह उताबतेयन के हर नहीं हैं? इस्ती भी जलते किस काम की? पर ऐसा उताबतायन कही हैं हम हम हो है हा जा सह उताबताह है।

क्या यह देश का दुर्भाव्य नहीं है कि भ्राप प्रपने उतावलेपन के कारए। लालबत्ती होने पर भी किसी बाहन के नीचे भ्राकर मर न जावें — मात्र इसलिये लाखो पुलिसर्यनों को चौराहों पर आद्या रहना पड़ता है।

अपनी मौत की भी कीमत पर जिनको इतनी भी देरी स्वीकृत नहीं, पसद नहीं; ऐसे सभीरिया - उताबले लोगों की समफ में यह कैसे सा सकता है कि जो कार्य जब होना होगा, तभी होगा।

क्रमसञ्जयकीय, पुष्ठ ६४

# द्रव्याधिक-पर्यायाधिक : कुछ प्रवनोत्तर

(१) प्रश्न:-इब्य और पर्याय के समान गुण भी तो बस्तु के महत्त्वपूर्ण अंशा है; अत: बस्तु के इत्यांश को प्रहण करनेवाले इव्यार्थिकनय और पर्यायांश को प्रहण करनेवाले पर्यायार्थिकनय के समान गुणांश को ग्रहण करनेवाला एक गणार्थिकनय भी होना बाहिए।

जसर:-इसीप्रकार का प्रश्न आचार्य अकलंकदेव ने 'तत्त्वार्थराजवार्तिक' में स्वय उठाकर उसका समाधान इसप्रकार प्रस्तृत किया हैं --

''प्रश्न:-द्रव्य और पर्याय के अतिरिक्त यदि 'गुण' नाम का पदार्थ विद्यमान है तो उसको विषय करनेवाला एक 'गुणार्थिक' नामक तीसरा मलनय भी होना चाहिए।

उत्तर —यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि हव्य के सामान्य और विशेष दो स्वरूप हैं। सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय और गुण — ये एकार्ष शब्द हैं। सामान्य को विषय करनेवाला द्रव्यार्थिकनय है और विशेष को विषय करनेवाला पर्यायार्थिकनय है। तो के समृदित अयुनिस्द्ररूप द्रव्य है; अत गृण जब द्रव्य का ही सामान्यरूप है, तब उसके ग्रहण के लिए द्रव्यार्थिकनय से पृथक् गृणार्थिकनय की कोई आवश्यकता नहीं है। "

ँ इसी प्रश्न का उत्तर श्लोकवार्तिककार आचार्य विद्यानिन्द इसप्रकार देते हैं:—

> "नुषः पर्याय एवात्र सहजावी विजावितः। इति तक्नोचरो नान्यस्तृतीयोऽस्ति गुणार्थिकः।।° स्त्रीराण्यं स्वस्त्राती पर्याग् से विक्रिस्त है अतः सण को जानने

यहाँ 'गुण' से सहभावी पर्याय ही विवक्षित है, अतः गुण को जाननेवाला तीसरा गुणार्थिकनय नही है।"

९ तत्त्वार्थराज्यातिक अध्याय ५ सत्र ३८

२ तत्त्वार्वश्लोकमार्तिक, शंवविवरण, श्लोक २२

भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित 'इट्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' के अन्त में 'पुरिशिष्ट २' के रूप में 'श्लोकवार्तिक' में समागत नयों की चर्चा को 'नयिवरणम्' नाम से प्रकाशित किया गया है। उसमें उत्तर स्लोक के भाव को विशेषार्थ के रूप में इतप्रकार स्पष्ट किया गया है.—

"पर्याय के दो प्रकार हैं :— क्रमभावी और सहभावी। कालक्रम से होनेवाली पर्यायों को क्रमभावी कहते हैं। जैसे .— मनुष्य में होनेवाली बात्य, कृमार, युवा आदि अवस्थाएँ। और वस्तु के साथ सदा रहनेवाली पर्यायों को सहभावी कहते हैं। जैसे :— पूदागढ़द्रव्य में रहनेवाले स्पर्श, रूप, रस और गंधा इसीतरह द्रव्य के भी दो प्रकार हैं.— शृद्ध और अशृद्ध। अत. 'पर्याय' शब्द से सब पर्याये गृहीत होती हैं और 'द्रव्य' शब्द से अपनी सब शाक्तियों में व्याप्त द्रव्याशान्य का ग्रहण होता है।

अत सहभावी पर्यायरूप गण इन दो से पथक नहीं हैं।

गुण और पर्याय के अभेद की चर्चा 'सन्मतितक' में उठाई गई है। उसमे कहा है —

ंद्रव्य और गुण का भेद तो दूर रहो, पहले 'गुण' शब्द के विषय मे ही विचार करते हैं कि क्या 'गुण'-संज्ञा पर्याय से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त है या पर्याय के ही अर्थ में प्रयक्त है।

भगवान ने इथ्यास्तिक और पर्यायास्तिक —ये दो ही नय निश्चित किये हैं। यदि पर्याय से गृण भिन्न होता तो गृणास्तिकन्य भी उन्हें निश्चित करना बाहिए था। परन्तु चूँकि अरहत ने उन-उन सुत्रों में गीतस आदि गणधरों के समक्ष 'पर्याय'-सज्ञा निश्चित करके उसी का विबेचन किया है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि पर्याय ही है और पर्याय से गण भिन्न नहीं हैं।

'पर्याय' शब्द का अर्थ है :—बस्तु को अनेक रूपों में परिणत करनेवाला और 'गुण' का अर्थ है :—बस्तु को अनेकरूप करनेवाला। इसतरह ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले ही हैं, फिर भी उसे 'गुण' शब्द से नहीं कहा जाता; क्योंकि देशना पर्यायास्तिकनय की ही है, गुणास्तिकनय की नहीं।

इसतरह 'सन्मतितर्क' के तीसरे काण्ड में गृण और पर्याय के अभेद की पृष्टि बिस्तार से की गई है। उसी का अनुसरण करते हुए आचार्य विचानिन्द ने भी उक्त करिका के द्वारा गृण और पर्याय के अभेद का कथन करते हुए कहा है कि द्रव्यमात्र द्रव्याधिकत्य का बिषय है और पर्यायमात्र पर्यायाधिकत्य का विषय है, इसके सिवाय कोई तीसरा मुलन्य नहीं है।"

इस सन्दर्भ में धवला में प्राप्त उल्लेख भी द्रष्टव्य है, जो कि इसप्रकार है:--

"प्रश्न:-यह कैसे जाना कि तीसरे प्रकार का कोई नय नहीं है? उत्तर:-क्योंकि संग्रह और असंग्रह अथवा सामान्य और विशेष को छोड़कर किसी अन्य नय का विषयभृत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है।"

आगमोक्त उक्त कथनों में स्पष्ट रूप से दो पक्ष सामने आते हैं :--९. सामान्य होने से गण को द्वव्य में सम्मिलत कर उसे द्वव्यार्थिकनय

 सामान्य होने से गुण को द्रव्य मे सम्मिलित कर उसे द्रव्याधिकनय का विषय बतानेवाला पक्ष।

२ गुण का नामान्तर सहभावी पर्याय होने से उसे पर्यायार्थिकनय का विषय बताने वाला पक्ष।

उक्त दोनो पक्षों पर गभीरता से विचार करने पर अन्तत इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुण जब अभेद, एक, सामान्यरूप से विबक्षित हों, तब इट्यार्थिकनय के एवं जब भेद, अनेक तथा विशेषक्रम से विबक्षित हों, तब पर्यायार्थिकनय के विषय बनते हैं। अतः सुत्ररूप में यही कहा जा सकता है कि गण इट्य में और गणभेद पर्याय में गांभित होते हैं।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिनागम को वस्तु के दो पक्ष ही स्वीकृत हैं -- इक्य और पर्याय। गुण विभिन्न अपेकाओं से इन्हीं में गर्भित है। अत मुलनय भी दो ही हैं -- इक्यार्थिक और पर्यायर्थिक। गुणार्थिक नाम का कोई नय नहीं है। उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गुण विभिन्न अपेकाओं से इन दो नयों के विषय में ही गर्भित हो जाते हैं।

(२) प्रश्न:--गुण को आचार्य अकलकदेव द्रव्य में एवं आचार्य विद्यानीन्द पर्याय में सम्मिलित मानते हैं। आचार्यों में इसप्रकार का मतभेद क्यों है?

उत्तर:—भाई! आचार्यों में कोई मतभेद नही है। वस्तृ के स्वरूप में ही ऐसे दो पक्ष पड़े हुए हैं। तथा जिनागम में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। उनमें से जितने अधिक प्रकारों से आप परिचित रहेंगे, जिनवाणी के अध्ययन-काल में उतने ही कम भ्रम उत्पन्न होंगे।

विद्यानिन्द के समान अकलंकदेव भी 'अथवा' कहकर गुण को पर्याय मे सम्मिलत कर लेते हैं। उनका मुल कथन इसप्रकार है:—

"गजा एव पर्याया इति वा निर्वेशः।

१ धबला, पुस्तक ५, खड १, भाग ६, सूत्र १, पृष्ठ ३

२ तत्त्वार्यराजवातिक, पृष्ठ ४०१

अथवा गण ही पर्याय है-इसप्रकार का भी निर्देश है।"

(३) प्रश्न:-यदि गुण ही पर्याय है अर्थात् गुण और पर्याय एक ही हैं, तो फिर द्रव्य की परिभाषा में 'गुणपर्ययवद् बच्यम्' - ऐसा क्यों कहा है? 'गुजबब बच्यम्' या 'पर्ययवद् बच्चम्' इतना ही पर्याप्त था।

उत्तर:-इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानन्दि ने इसप्रकार दिया है:--

"गुणबद् बर्ब्यामत्युक्तं सहानेकान्तसिद्धये । तथा पर्यायवद् बर्व्यं क्रमानेकान्तवित्तये।।

सहानेकान्त की सिद्धि के लिए तो गुणयुक्त को द्रव्य कहा गया है और क्रमानेकान्त के ज्ञान के लिए पर्याययुक्त को द्रव्य कहा गया है।"

इसप्रकार द्रव्य के लक्षण में गुण और पर्याय दोनो का शामिल करना यक्त ही है।

(४) प्रश्न:-जब द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा ही सम्यक्रूष्ण से जान लिया जाता है, तब फिर द्रव्यार्थिक या पर्यायाधिकनयो का क्या प्रयोजन रह जाता है? क्योंकि वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनो ही पक्ष प्रमाण द्वारा जान ही लिये गये हैं।

उत्तर:-यद्यपि वस्तु के सामान्य और विशेष अर्थात् द्रव्य और पर्याय दोनो पक्ष प्रमाण द्वारा जान लिये जाते हैं, तथापि उन्हीं को जाननेवाले नयों के प्रयोग की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि दोनों के जानने में अन्तर हैं।

प्रमाणजान में मुख्य-गौणता की व्यवस्था न होने से उसमें वस्तु के सभी पक्ष समान रूप से प्रतिभासित होते हैं, जबिक नयज्ञान में मुख्य-गौण की व्यवस्था होने से उनमे एक पक्ष मुख्य रहता है, शेष सभी पक्ष उससमय गौण रहते हैं, अथवा वो पक्षो में एक पक्ष मुख्य रहता है और दूसरा पक्ष गौण रहता है। मुख्य पक्ष को विवक्षित कहा जाता है और गौण पक्ष को अविवक्षित कहते हैं।

प्रमाणज्ञान और नयज्ञान के अन्तर एव उनकी पृथक्-पृथक् उपयोगिता को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं।

जिसप्रकार एक बहुत बड़ी सभा को सम्बोधित करते हुए एक प्रभावक वक्ता एव उसके भाषण में तन्मय भावविभोर श्रोताओं के फिल्मांकन के लिए आवश्यक है कि हम आरम्भ में तो इसप्रकार फिल्मांकन करें कि जिसमें बक्ता

९ नत्त्वाचंत्रलोकवातिक, पृष्ठ ५३=

एवं श्रोताओं की विशाल सभा अपने सम्पूर्ण परिवेश के साथ चित्रित हो।
उसके बाद हम अपने फिल्मांकन को वक्ता पर केन्द्रित करें, जिससे उसके
सभी हाव-भाव स्पष्ट हो सकें। तत्पश्चात् मात्र उसके चेहरे को फिल्माएँ,
जिससे उसके चेहरे पर आने-जाने वाली सुरुभ भाव-भींगमाएँ स्पष्ट
सिंह की ओर मुढें, पर अपार भीड़ को अपने में समेटने का विकल्प छोड़कर
क्ता के वक्तव्य से प्रभावित सीमित श्रीताओं के हाव-भावों का फिल्मांकन
करें। उसके बाद आवश्यकतान्सार किसी विशिष्ट सभासद के मात्र
भावविभोर चेहरे पर ही कैमरे की आँख केन्द्रित कर दें, जिससे चक्ता और
क्तान्य के प्रभाव को फिल्म देखनेवाला स्पष्ट अनुभव कर सके। अन्त में एक
बाद्य के प्रभाव को फिल्म देखनेवाला स्पष्ट अनुभव कर सके। अन्त में एक
बाद्य के प्रभाव को केल्य बक्ता से केल श्रोताओं की भीड़ को समेटती हुई,
उसकी विशालना का मात्र करावे।

इसप्रकार के फिल्मांकन में सभा की विशालता एवं वक्ता का प्रश्राव स्पष्ट दिखाया जा सकेगा।

इस फिल्मांकन में तीन प्रक्रियाएँ सामने आती हैं.-

- (१) प्रथम प्रक्रिया में बक्ता एवं श्रोताओं की सभा का समग्र चित्रांकन, जिससे यह स्पष्ट हो कि यह सभा किसी प्रभावक वक्ता को सुनने एकत्रित हुई है, सुन रही है। यदापि इससे बक्तासहित सभा की विशालता तो परिलक्षित हो जावेगी तथा यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि इस विशाल सभा को कोई प्रभावशाली बक्ता सम्बोधित कर रहा है, पर छोटे से फिल्म के पर्दे पर हजारों श्रोता और बक्ता पहचाने भी नहीं जा सकेंगे। जब पहिचाने ही न जा सकेंगे तो श्रोताओं पर बक्ता क ग्रभाब कैसे जाना जा सकता है? तदर्थ दूसरी प्रक्रिया आवाजयक है।
- (२) दूसरी प्रक्रिया में, उपस्थित सभा की उपस्थित से इन्कार नहीं करते हुए भी उसकी पूर्णतः उपेक्षा करके मात्र स्टेंक फैरन्याकन से बक्ता पहचाना जा सकेगा, उसके हाब-भाव भी कृष्ठ-कृष्ठ पहिचाने जा सकते हैं, परन्तु उसके आन्तरिक गहरे भावों को पहचानने के लिए और आगे बढ़ना होगा। स्टेज पर बैटे हुए बक्ता से भिन्न अध्यक्षादि भी तो वस्तृतः श्रोता ही हैं। उन्हें भी फिल्म की औंख से ओझल करना होगा। उन्हें ही क्यों, बक्ता के हाथ-पीव भी तो बोलने बाले बदन (मुख) से दूर की बीजें हैं, उनकी भी उपेक्षा आवश्यक है। इसप्रकार जब मात्र चेहरा ही फिल्माया जायगा, तब ही चेहरे की रेखाओं की रचना में हृदय की गहराई पकड़ी जा सकेगी।
  - (३) तीसरी प्रक्रिया में विशिष्ट श्रोताओं के हाब-भाव और चेहरे पर

आई रेखाओं के चित्रांकन से, उन पर बक्ता के बक्तव्य का क्या प्रभाव पड़ा –यह स्पष्ट होगा। इसके लिए बक्ता की सत्ता और आदरणीय उपस्थिति से इन्कार नहीं करते हुए भी, फिल्मांकन में उसकी पूर्ण उपेक्षा करनी होगी; अन्यथा उसके बक्तव्य के प्रभाव को अंकित नहीं किया जा सकेगा।

अन्त मे बक्तासहित समग्र सभा के चित्रांकन से उसका जो चित्र हमारे मानस पर उभरेगा. वही बास्तविक होगा।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया मे जिसप्रकार बक्तासहित सम्पूर्ण सभा का चित्र जितना आवश्यक है, उतने ही आवश्यक बक्ता और श्रोताओं के चेहरे के चित्र भी हैं। दोनों की अपनी अलग-अलग उपयोगिता है। एक की संपूर्ति दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। यदि हम एक के पक्ष मे जाकर दूमरे का लोप करेंगे तो यह न्याय नहीं होगा।

अब हम इसी बात को प्रमाण और नयो के सन्दर्भ में घटित करें। सर्वप्रथम प्रमाण के द्वारा दृख्य-प्रयायात्मक बस्त को समग्ररूप से जान जिससे उसकी विशालता-विराटता से परिचित हो सकें। तदपरान्त पर्यायपक्ष को सर्वथा गौण करके द्रव्यार्थिकनय के विषयभत द्रव्यपक्ष पर ही अपनी दिष्ट केन्द्रित करे। पर्यायो की उपेक्षा करते समय सम्यक एवं मिथ्या पर्यायों का भेद न करके, सम्पर्ण पर्यायपक्ष को अविवक्षित रखकर, मात्र अभेद सामान्य-द्रव्य पर ही दर्ष्टि केन्द्रित करना आवश्यक है, अन्यथा दृष्टि द्रव्यार्थिकनय के विषयभत द्रव्य तक पहुँच ही न सकेगी। जब दुष्टि सामान्य द्रव्य पर पहुँचेगी तो सहज ही निर्मलपर्याय प्रगट होगी, आत्मानभित प्रगट होगी। उसके बाद जब दृष्टि वहाँ से हटेगी तो पर्याय पर जावेगी. द्रव्य-पर्यायात्मक सम्पर्ण वस्त पर भी जा सकती है। पर ध्यान रखने की बात यह है कि पर्यायपक्ष को गहराई से देखने के लिए दर्ष्टि में द्रव्यपक्ष को पर्णत गौण करना होगा: अन्यथा पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नही हो सकेगा। अन्तत हमारे प्रमाणज्ञान में निर्मलपर्याय सहित सम्पर्ण द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु प्रस्फ्टित होगी। उस प्रमाणरूप सम्यक्जान मे द्रव्य और पर्याय एक साथ ज्ञात होगे। इसप्रकार सामान्य-विशेषात्मक वस्त को जानने की यह नय प्रमाणात्मक सहज प्रक्रिया है।

यदि हम प्रमाण और नयज्ञान में से किसी का भी सम्पूर्णतः निषंध करेंगे तो न्याय नहीं होगा, नयोंकि जैनदर्शन में न्याय की परिभाषा ही इसप्रकार दी गई है – "नय प्रमाणात्मको न्याय:।

न्याय नय प्रमाणात्मक ही होता है।"

अत. प्रमाणज्ञान के पक्ष में पड़कर नयज्ञान की उपेक्षा ठीक नहीं है, संभव भी नहीं है। नय जैनदर्शन की अलीकिक उपलिध्ध है। उसकी अस्वीकृति एकप्रकार से जैनदर्शन की ही अस्वीकृति है; क्योंकि जिसप्रकार जैनेतर कहते हैं कि जब प्रमाण से ही बस्तु जान ली जाती है तो नयों की क्या आवश्यकता है, इसीप्रकार का कथन यह भी हुआ। नय श्रुतज्ञानरूप प्रमाण के अंश हैं, उसके विषय को ही अधिक स्पष्ट करके विख्लानेवाले हैं। अंश के निषंध से जिसप्रकार अशी का निषंध भी सहज हो जाता है; उसीप्रकार नयों के निषंध से अतज्ञानरूप प्रमाण के निषंध का भी प्रसंग प्राप्त होगा.

(५) प्रश्न:-'सर्वया', 'एकान्त' एवं 'ही' शब्दो का जैनदर्शन में सदा ही निषेध किया जाता रहा है। 'आप्तमीमांसा' में आचार्य समन्तभद्र भी सर्वथा-एकान्त का निषेध करते हुए कहते हुँ:-

## "त्वन्मतामृतबाह्यानां, सववैकान्तवादिनाम् । आप्ताभिमानदग्धानां, स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।।

आपके मतरूपी अमृत से बाहर, जो भी आप्ताभिमान से दग्ध सर्वथा-एकान्तवादी है, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित है।''

इतने पर भी आप 'सर्वथा', 'एकान्त' एवं 'ही' – इन सभी प्रयोगों को ठीक बता रहे हैं। यह सब कैसे गले उतरे?

उत्तर:-आचार्य समन्तभद्र की उक्त कारिका में 'सर्वथा-एकान्त' का निषेध किया गया है, 'सर्वथा' एव 'एकान्त' का नहीं। जब एकान्त को ही सर्वथा स्वीकार किया जाता है, तब ही वह मिथ्या-एकान्तरूप होता है; किन्तु जब उसे सर्वथा न मानकर कर्षांचतु माना जाता है, तब वह मिथ्या-एकान्त न होकर सम्यक्-एकान्तरूप होता है।

सभी नय एकान्तस्वरूप ही होते हैं। सम्यक्-एकान्त नय है और मिथ्या-एकान्त नयाभास। इसीप्रकार सम्यक्-अनेकान्त प्रमाण है और मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास।

'सर्वथा', 'एकान्त' तथा 'ही' - ये सभी शब्द जब अकेले प्रयुक्त होते हैं, तब मिथ्यात्व के सूचक नहीं होते; किन्तु जब ये आपस में मिलकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो मिथ्यात्व के सूचक हो जाते हैं। जैसे :--'सर्वथा-एकान्त',

१ आप्तमीमामा , कारिका ७

'सर्वथा ही', 'एकान्त ही' आदि।

यद्याप ये शब्द जहरीले हैं, इनमें मिष्यात्व का जहर रहता है; तथापि स्याद्यादी के लिए ये जहर का काम नहीं करते, क्योंकि इनका जहर 'स्यात्' पद के अमोघ मंत्र से प्रतिबंधित हो जाता है। जिसप्रकार मत्रवादी के लिए जहरीला सर्प भय का हेत् नहीं होता; उसीप्रकार स्याद्यादी के लिए 'ही', 'सर्वया' एवं 'एकान्त' जैसे जहरीले पदों का प्रयोग भी भय का हेत् नहीं है।

आचार्य अमृतचन्द्र ने प्रवचनसार, गाथा ११५ की 'तत्त्वप्रदीपिका'

टीका में कहा है.-

"अनत धर्मोबाले द्रव्य के एक-एक धर्म का आश्रय लेकर विबक्षित-अबिबक्षितता के विधि-निषेध के द्वारा प्रगट होनेबाली सप्तभगी सतत सम्यक्त्या उच्चारित करने पर स्थातकाररूपी अभोषमत्र पद के द्वारा प्रवकार (ही, सर्वथा, एकान्त) में रहनेवाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर करनी है।"

उक्त कथन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि एवकार (ही) में बिरोध का विष विद्यमान रहता है, परन्तु साथ में यह भी कहा गया है कि 'स्यात' (कर्षाचतु – किसी अपेक्षा) पद ऐसा अमोधमत्र है, जो उस विष को प्रतिबन्धित कर देता है। अत स्याद्वाद में 'ही' अथवा 'ही' के बाचक 'सर्वथा' आदि शब्दों का प्रयोग हानिकारक नहीं है, अपितु विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक होने से आवश्यक है, गुणकारक ही है।

यद्यपि जहर मृलत तो जहर ही है, तथापि जब उसका समृचित परिष्कार कर लिया जाता है तो वह औषधि बन जाता है; उसीप्रकार एवकार तो एकान्त का ही मृचक है, परन्तु जब वह 'स्यात्' पद द्वारा परिष्कृत हो जाता है तो अनेकान्त के अशुरूप सम्यक्-एकान्त का बाचक होता है।

यद्यपि प्रकरण भिन्न है, तथापि 'समयसार' मे भी इसप्रकार का

उदाहरण दिया गया है, जो इसप्रकार है -

''दूसरों के मरण के कारणभून विष को भोगता हुआ भी विषवैद्य, अमोघ (रामबाण) विद्या की सामध्यं से विष की शक्ति निरुद्ध हो जाने से मरण को प्राप्त नहीं होता।'''

जिसप्रकार विषविद्या में पारंगत वैद्य विष का परिष्कार कर उससे अमृत का काम लेता है अर्थान् उससे औषिध बनाकर लोगों को जीवनदान देता है;

१ मभयमार गांधा १९४ एव उसकी अमृतचन्द्राचार्यक्त 'आत्मस्याति' टीका

उसीप्रकार स्याद्वादी 'सर्वथा', 'एकान्त', 'ही' आदि जहरीने शब्दों को 'स्यात्' पद से परिष्कृत कर उनसे ही बस्तु के सम्यक्स्वरूप का सम्यक् प्रतिपादन करते हैं।

(६) प्रश्न:--यदि विष से बनी हुई औषधि का असावधानी के कारण समृचित परिष्कार नहीं हो पाया तो लाभ के बदले हानि भी हो सकती है; अत. हम विषीषधि का प्रयोग ही न करे तो क्या हानि है? इसीप्रकार 'स्यात्' पद के समृचित प्रयोग न कर पाने से यदि एक्कार का विष दूर नहीं हो पाया तो मिच्या-एकान्ती हो जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है; अत: यदि एककार का प्रयोग ही न करे तो क्या हानि है?

उत्तर:—हाँ, यह बात तो अवश्य है, पर इसका उपाय तो समृचित सावधानी रखना ही हो सकता है, औषधि का बहिष्कार नही; क्योंकि विषाण् के ससर्ग से उत्पन्न बहुत से रोग विषौषधि मे ही जाते हैं। कहा भी हैं —विषय्य विषमीषधम्। अत यदि हम विषौषधि का प्रयोग नहीं करेगे तो विषाण् से उत्पन्न होनेवाले सांघातिक रोगों से मुक्त कैसे होगे? अत विषौषधि से बचने के प्रयत्न की अपेक्षा उसके परिष्कार में सावधानी रखना ही समुचित उपाय है।

उसीप्रकार यह बात तो मम्पूर्णत सत्य है कि यदि स्याद्वाद का समृषित सही प्रयोग नहीं हुआ तो एवकार से उत्पन्न एकान्त-विष का शमन सभव नहीं है; तथापि इसका उपाय समृषित सावधानी रखना ही हो सकता है, एवकार का बहिष्कार तो नहीं; क्योंकि वस्तु के अशों की गहन पकड़ तो नयज्ञान से ही होती है। यहाँ तक कि सम्यरवशंन एव सम्यर्जान की उत्पत्ति है इत्यार्थिकनय के विषयभूत इत्यसामान्य के अवलोकन से ही होती है। इसके बिना तो मिष्या-एकान्तरूपी सर्वाधिक खतरनाक सांघातिक रोग का शमन ही न हो सकेगा। अतः नयों के प्रयोग के निषेध की कल्पना करना उचित नहीं है।

(७) प्रश्न:—नयों के प्रयोग का निषेध हमने कब किया, हम तो एवकार के बहिष्कार की बात कर रहे थे?

उत्तर:--एवकार के बिना नयों का प्रयोग सभव ही नहीं है; अंत: एवकार के बहिष्कार से समस्त नय प्रयोग ही बहिष्कृत हो जावेगा। नयों के प्रयोग में 'ही' की अनिवार्यता अमिद्ध नहीं है, अपित् आगमसिद्ध ही है।

प्रमाणसप्तर्भगी एवं नयसप्तर्भगी का भेद स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं — ''पूर्व पंचास्तिकाये स्थावस्तीत्याविष्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तर्भणी व्याख्याता, अत्र तु स्थावस्त्येव, यदेवकारग्रहणं तन्नयसप्तर्भणी कायवार्धीयित भावार्थः।'

पहले पचास्तिकाय में 'स्यादस्ति' (कर्षाचत् है) इत्यादि प्रमाणवान्य से प्रमाणसत्त्रभंगी की व्यास्या की थी। यहाँ तो 'स्यादस्त्येव' (कर्षाचत् है ही) मे को एककार (ही) का ग्रहण किया जा रहा है, वह नयसप्तभंगी बताने के लिए किया जा रहा है।'

उक्त कथन से अत्यन्त स्पष्ट है कि नयवाक्यों में 'ही' का प्रयोग अनिवार्य है। अत एवकार (ही) के बहिष्कार से समस्त नयप्रयोगों का बहिष्कार अनिवार्य हो जाता है। इस सन्दर्भ में यह बात भी भूल जाने योग्य नहीं है कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। 'ही' के सर्वथा निषेधरूप इस आत्मघाती कदम से समस्त जिनागम के निषेध का भी प्रसग प्राप्त होगा।

असावधानी से गलन प्रयोग हो जाने से होनेबाली हानि की सभावना तो सर्वत्र सभावित है। 'स्यातृ' एवं 'ही' से ही क्यो, गलत प्रयोग तो सर्वत्र ही खतरनाक मिळ हो मकते है। अन सर्वत्र मावधानी ही अपिंक्षत है, इन्कार नहीं। यदि इसप्रकार के कारणानेक प्रय से इन्कार करने लगेगे तो कहाँ-कहाँ इन्कार करेगे, कछ करना ही सभव न रह जाएगा।

(६) प्रश्न-जब सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्जान की उत्पत्ति द्रव्याधिकनय के विषयभृत द्रव्यसामान्य के अवलोकन से ही होती है, तो फिर हमें आप पर्यायाधिकनय के विषय को जानने में उलझाते ही बयो हैं?

उत्तर:-भाई! तुझे हो क्या गया है? तुझे बस्तुस्बरूप जानता भी भार लगता है. उतझन लगती है। लडाई-झगड़े, धधे-पानी एव विषय-कषायों मे तो दिन-रात रचा-पचा रहता है, वे तो भारभूत नहीं लगते, उनमे उतझते हुए तो उत्तझन भी नहीं लगती; किन्तु जब बस्तुम्बरूप समझाते है तो थोड़े से विस्तार मे जाते ही घबडाने लगता है। इसमे तुझे समय, शक्ति एवं प्रकटज़ान की बस्वादी लगती है। इस समय, शक्ति एवं अधोपशमज़ान को बचाकर कहीं लगाना चाहता है? यदि त्रिकाली पुत्र मे लगावे तो हमें कुछ भी नहीं कहानी है किन्तु यदि बहीं न लगाकर अस्त्रम बस्ताद करे तो उससे यही अच्छा है कि जो हम बता रहे हैं, उसे समझने में परी शक्ति लगा है।

१ प्रवचनमार, गांचा ११४ की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवस्ति' टीका

पर्यायाधिकनय की विषयभूत अनित्यता, अनेकता, भेद भी तो वस्तु के स्वभाव ही हैं; ये कोई विभाव तो हैं नही। इनके जानने का प्रयोजन भी आत्मस्वभाव को जानना, उसके समीप जाना ही तो है।

द्रव्यार्थिकनय के समान पर्यायार्थिकनय की भी अपनी उपयोगिता है। दोनों में से किसी भी नय एव उसकी विषयभूत वस्तु का ज्ञान निरर्थक नहीं है; पर यह जानना आवश्यक अवश्य है कि इनकी उपयोगिता, आवश्यकता एव सफलता का स्वरूप क्या है?

दोनो नयो की उपयोगिता, आवश्यकता एव सफलता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इस युग के महान् आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी लिखते हैं

"जीव का स्वरूप दो नयों से बराबर ज्ञात होता है। अकेले द्रव्यार्थिकनय से या अकेले पर्यायार्थिकनय से ज्ञात नहीं होता; इसलिए दोनो नयों का उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

एकान्त द्रव्य को ही बीकार करे और पर्याय को स्वीकार न करे तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसमे किया? और मात्र पर्याय ही को स्वीकार करे, द्रव्य को स्वीकार न करे तो पर्याय कहाँ दृष्टि लगाकर एकाग्र होगी? इसलिए दोनो नयों का उपदेश स्वीकार करके द्रव्य-पर्याय की सींध करने योग्य है।

दव्य-पर्याय की संधि का अर्थ क्या?

पर्याय को पृथक् करके लक्ष्य में न लेते हुए, अन्तर्मृख करके द्रव्य के साथ एकाकार करना अर्थात् द्रव्य-पर्याय के भेद का विकल्प तौडकर एकतारूप निर्वकल्प अनुभव करना सो द्रव्य-पर्याय की सिंध है; बही दोनो नयों की सफलता है।

पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प में रूक जावे तो वह नय की सफलता नहीं है, उसीप्रकार इच्य को जानते हुए यदि उसी में एकाग्रता न करे तो वह भी नय की सफलता नहीं है। इच्य-पर्याय दोनों को जानकर, दोनों के विकल्प तोड़कर, पर्याय को इच्य में अन्तर्लीन-अभैद-एकाकार करके अनुभव करने में ही दोनों नयों की सफलता है।'''

अनादिकाल से यह आत्मा अनन्तगुणात्मक निज शृद्धात्मत्त्व से अपरिचित ही है; क्योंकि अपने वैभव के सम्यक् परिज्ञान के अभाव मे उसके

१ आत्मधर्म (हिन्दी), वर्ष १६, अक १≈२, जून १९६०, कवर पृष्ठ २

उपभोग से वॉचित ही रहा है।

जिसप्रकार औषधियों के भंडार औषधालय में सोता हुआ भी रोगी, औषधियों के अपरिचय एवं असेवन के कारण आरोग्यलाभ प्राप्त नहीं कर पाता है; उसीप्रकार यह आत्मा भी अनन्तस्सुख जैसे अनन्त गुणों का धनी होकर भी अपरिचय एवं असेवन के कारण रंचमात्र सुख-लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

तथा जिसप्रकार 'बीमारियों और दबाइयों के विस्तार में जाने में समय और शांक्ति व्यय करने से क्या लाभ हैं। सभी औषधियाँ हैं तो रोगों को मिटाने के लिए हीं ' यह विचार कर यदि कोई आकर्त रोगी सभी औषधियों को या बिना विचारे जिस किसी औषधि को छोड़कर, बाहे जिस औषधि का सेवन करने लगे तो लाभ के बदले हानि ही उठायेगा। उसीप्रकार 'मोह-राग-वेषरूपी रोगों एव उनके अभाव के उपायों के विस्तार में जाने में समय और शांकि व्यय करने में क्या लाभ हैं? जिनवाणी के सभी क्यन हैं तो सुख-शांक्ति प्राप्त करने के लिए हीं ' यह विचार कर उनके मर्म को समझे बिना ही नयो का यद्वा-तद्वा प्रयोग करने लगे, अथवा बिना बिचारे किसी भी नय को व्यर्थ बताकर, किसी भी नय का यद्वा-तद्वा प्रयोग करने लगे तो लाभ के बहले हांनि ही उत्योग।

अत उचित तो यही है कि सुयोग्य वैद्य से सलाह लेकर, बीमारी और और्षीध का सम्यक् परिज्ञान कर उसका विधिपूर्वक सेवन करे, तभी आरोग्य लाभ प्राप्त होगा। उसीप्रकार जिनागम एव जिन-अध्यात्म के विशेषज्ञ जानी में नयों के प्रयोजन का परिज्ञान कर, निजशुद्धात्मतत्त्व का विधिपूर्वक सेवन करो, तभी देखा का अभाव एव अतीन्द्रिय आनन्द का लाभ प्राप्त होगा।

इसप्रकार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों का प्रयोजन एवं उपयोगिता जानना आवश्यक ही नहीं. अनिवार्य है।

(९) प्रश्नः-यदि ऐसी बात है तो कृपया द्रव्याधिक एव पर्यायाधिक - दोनों नयो का प्रयोजन एव उपयोगिता सोदाहरण विस्तार से समझाइये।

उत्तर:-प्रत्येक नय का प्रयोजन विवक्षित वस्त्वश को गहराई से जानना एवं प्रतिपादन करना ही होता है। मुख्यरूप से प्रत्येक नय की उपयोगिता भी तत्साबन्धी अज्ञान के नाश में ही है, तथापि भेदज्ञान तथा वीतरागता की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता की प्राप्ति में भी नयज्ञान हेतू बनता है। प्रमाण के फल का निरूपण करते हुए आचार्य माणिक्यनिन्द लिखते हैं:--

"अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षारच फलम्। १

प्रमाण क फल अज्ञानिनृत्ति तथा त्याग, ग्रहण एवं उपेक्षा है।"
यहाँ पर सम्याजानरूप प्रमाण का फल तत्सम्बन्धी अज्ञान के नाश के
साथ-साथ जानी हुई हेय, उपादेय एवं जेय वस्तु के सन्दर्भ में क्रमशा त्याग,
ग्रहण एवं उपेक्षा (माध्यस्थान - उदासीनभाव) बताया गया है।

सम्यन्जानरूप प्रमाण का अंश होने से नय की उपयोगिता एवं प्रयोजन भी तत्सम्बन्धी अज्ञान का नाश तथा ग्रहण, त्याग एव उपेक्षा है।

अज्ञान का नाश भेदज्ञानरूप होने से तथा हेय, उपादेय एव जेयपदार्थों में ग्रहण, त्याग एव उपेक्षा की बृत्ति बीतरागता की उत्पादक एव पूर्णता की ओर ले जानेवाली होने से प्रत्येक नय की उपयोगिता तत्सम्बन्धी अज्ञान के नाश एव बीतरागता की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता के ग्राप्ति के ती की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता के ग्राप्ति में ही है। तथा सभी नयों का प्रयोजन भी उक्त प्रयोजन की सिद्धि में ही निहित है।

अब यहाँ द्रव्यार्थिक नय उक्त प्रयोजन की सिद्धि में किसप्रकार उपयोगी है – इस बात पर विचार करते हैं:-

सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान एव सम्यक्वारित्ररूप मोक्षमार्ग की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता-द्रव्याधिकनय के विषयभूत द्रव्यस्वभाव के आश्रय से ही होती है, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान एव सम्यक्वारित्ररूप रत्नत्रय वीनरगगभावस्वरूप ही है. अन रत्नवय की उत्पत्ति, बृद्धि एव प्रणंता ही वीनरगगभाव की उत्पत्ति, ब्रिद्ध एव प्रणंता है।

रत्तत्रय की पणना मोक्षस्यकंप है अनत्तसस्यकंष है, प्रयोजनभन साध्य है। प्रयोजनभूत साध्य की सिद्धि से अधिक उपयोगिता और क्या हो सकती है?

इसप्रकार द्रव्यार्थिकनय की उपयोगिता एवं प्रयोजन यद्यपि एकदम स्पष्ट एवं पूर्णतः असदिग्धं हैं; तथापि विकल्पात्म ्रीष्ट से विचार करने से भी द्रव्यार्थिकनय सम्बन्धी विषयवस्तु के परिज्ञान से पर्याय में निर्भयता, अदीनता एवं समताभाव का उदय होता है।

द्रव्यार्थिकनय का विषयभूत द्रव्यस्वभाव अपरिवर्तनशील एव पर्यायार्थिकनय का विषयभूत पर्यायस्वभाव परिवर्तनशील है। हमारी

१ परीक्षाम्खा, पञ्चम परिच्छेद, सत्र १

आत्मवस्तु का जो अंश (द्रव्याश) अपरिवर्तनशील है, वह शुद्ध-बुढ है, अजर-अमर है, परिपूर्ण है, तथा जो अश (पर्यायाश) परिवर्तनशील है, वह वर्तमान में अशद्ध है, विकृत है, अपूर्ण है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि वस्तु का स्वरूप हमारे ही पक्ष मे है; क्योंकि जो हमें इष्ट है, वह अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है तथा जो अनिष्ट है, जिसे हम स्वय बदलना चाहते है, वह परिवर्तनशील है, क्षणभग्र है।

जिमप्रकार अपरिवर्तनशील शुद्ध-बृद्ध तत्त्व हमे निर्भय बनाता है, दीनता का भाव उत्पन्न नहीं होने देता, उसीप्रकार परिवर्तनशील विकार भी हमे आश्वम्त करता हिंक चिन्ता की कोई बात नहीं है, वर्योंकि अश्रद्धता शाश्वत नहीं है। संयोगों और विकारों की क्षणभंगुरता सहज ही वैराग्योत्पादक एवं बीतरागता की पोषक होती है।

एक राजा हाथी पर सवार होकर अपने ताम-झाम के साथ नगर के प्रमुख पथ से जा रहा था। एक शराबी दूर से ही चिल्लाकर उससे बोला —

ँ ''ए हाथीवाले । हाथी बेचेगा?''

राजा के आदेश से उसे तत्काल गिरफ्तार कर दूसरे दिन दरबार मे पेश किया गया।

राजा ने मुम्कराते हुए उससे पृष्ठा — "क्यो भाई, हाथी खरीदोगे?" उसने हाथ जोडकर नम्रता में उत्तर दिया — महाराज, मैं क्या हाथी खरीदुँगा? हाथी खरीदनेवाला तो गया। हाथी खरीदनेवाला तो नशा था, अब वह कहाँ है?"

राजा को उसका उत्तर मुनकर उस पर क्रोध न आकर करुणा आई। तात्पर्य यह है कि पर्याय में उत्पन्न होनेवाली विवहति पर्याय के साथ ही नष्ट हो जाती है, अत जब कोई हमसे आकर कहे कि वह आपको गाली दे रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, तब उस पर क्रोधित न होकर यह विचारना चाहिए कि गाली देनेवाली, बुराई करनेवाली पर्याय तो उसीसमय काल-कवालित हो गई होगी। हो सकता है, इससमय वह हमारी प्रशासा ही कर रहा हो। अत इन आनी-जानी क्षणिक पर्यायो को देखकर किसी को शत्र-मित्र मान लेता बढिमानी नहीं है।

जब भगवान महाबीर का जीव क्रूर शेर की पर्याय में था और हिरण को मारकर खा रहा था, तब उसका जो क्रूर परिणाम था, वह क्षण भर बाद ही बदल नहीं गया था क्या? अब आप ही बताइये कि वह शेर क्रोध का पात्र है या वात्सत्य का? पर्यायाधिकनय की विषयभूत क्षणभग्र पर्याय के लक्ष्य से होनेबाले राग-द्वेष, शत्रु-भित्र भी शाश्वत नहीं होते। जो आज हमारा शत्रु है, वही कल घनिष्टतम मित्र भी हो सकता है। शत्रु और मित्रों के समान शत्रुता और मित्रता भी शाश्वत नहीं होती। पर्यायाध्विकत्य की विषय-वस्तु पर इसप्रकार विचार करने पर बह वैराय्योत्पादक ही होती है, वीराराजा की पोषक ही होती है। सम्याज्ञानरूप प्रमाण एव उसके अंशारूप नय – सभी अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाले होने से उपयोगी ही हैं।

पर्यायाधिकनय कहता है कि मारीचि मारीचि है और महावीर महावीर है; मारीचि मंहावीर नहीं और महावीर मारीचि नहीं। द्रव्याधिकनय कहता है कि न मारीचि मारीचि है; न महावीर महावीर, मारीचि भी आत्मा है और महावीर भी आत्मा; बस एक आत्मा ही है; मारीचि या महावीर कुछ नही। प्रमाण कहता है – महावीर और मारीचि जुदे-जुदे भी हैं और एक भी। मारीचि हो महावीर है और महावीर ही मारीचि; क्योंकि जो आत्मा मारीचि है. बही आत्मा महावीर भी है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि इव्याधिक और पर्यायाधिकनय विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने-अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं और प्रमाण सम्पूर्ण वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उन दोनों के विषयों को जोड देता है।

मारीचि और महाबीर — दोनों पर्याय हैं। इन दोनों मे ही रहनेवाला आत्मा द्रव्य है। द्रव्यार्थिकनय के विषयभूत द्रव्य पर दृष्टि जाने पर तो नियम से बीतरागता की ही उत्पीत होती है तथा जिसप्रकार अभी-अभी स्पष्ट िक्या है, उसप्रकार पर्यायार्थिकनय के विषय पर विचार किया जाय तो भी बीतरागता ही उत्पन्न होगी। यदि कदाचितृ राग-द्रेष का जहर भी उत्पन्न हो जाता है, तो प्रमाण का प्रयोग उसका शमन कर देता है।

जैसे: —जब हमारा ध्यान भगवान आदिनाथ के विरुद्ध विषवमन करने वाले मारीचि की ओर जाता है तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है तथा जब भगवान महावीर की ओर जाता है तो भिक्त का राग उमझ पडता है; किन्तु जब हम प्रमाण के रूप मे यह विचार करते हैं कि मारीचि ही महावीर है, दोनों एक ही हैं तो कुछ बात ही और हो जाती है, समताभाव का उदय हो जाता है, बीतरागी माध्यस्थमाव उत्पन्न हो जाता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्रमाण और नय (द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक) दोनों बीतरागभाव के ही उत्पादक हैं: सार्थक हैं. उपयोगी हैं।

## दव्याधिक नयः भेद-प्रभेद

सामान्य-विशेषात्मक आत्मवस्तृ के नित्य, एक, अभेदरूप सामान्यांश को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिकनय यद्यपि एक ही है, क्योंकि जिसका विषय एक हो, वह अत्तेक प्रकार का कैसे हो सकता है? जिसका विषय अभेद हो, उसके भेद कैसे समभव है? तथापि जिनागम मे प्रयोजनवश उसके भी भेद कियो गये हैं।

बस्तृ का जो अशा (द्रव्याशा) द्रव्यार्थिकनय का विषय है, वह शृद्ध है या अशुद्ध अथवा दोनों से ही निरपेक्ष तत्त्व हैं? - इनप्रकार के जो अनेक प्रश्न (विकल्प) उसके सन्दर्भ में उपस्थित होते हैं, उनका समृचित समाधान करना ही जिनागम में निरूपित द्रव्यार्थिकनय के भेद-प्रभेदों का मल प्रयोजन है।

जिनागम में द्रव्यार्थिकनय के सामान्यतया दो भेद किये गये हैं -(९) शद्घदव्यार्थिकनय एवं (२) अशद्घदव्यार्थिकनय।

विशेषरूप में इसके दश भेद भी बताये गये हैं, जिनकी चर्चा यथास्थान आगे करेगे ही।

शुद्ध और अशुद्ध द्रव्यार्थिकनय का व्युत्पत्ति-अर्थ 'आलापपद्धति' मे इसप्रकार दिया गया है —

"शुद्धमेवार्यः प्रयोजनमस्येति शुद्धद्रय्यार्थिकः। अशुद्धद्रय्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येत्यशुद्धद्रय्यार्थिकः।१

शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह शुद्धद्रव्यार्थिकनय है और अशुद्धद्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह अशुद्धद्रव्यार्थिकनय है।''

उक्त कथन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझने की बात यह है कि यहाँ द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता से क्या आशय है अर्थात् शुद्धता और अशुद्धता का आधार क्या है?

ँ इस प्रकरण में कर्मोपाधि, भेदकल्पना एवं उत्पाद-व्यय में निरपेक्षता ही शुद्धता और इनसे सापेक्षता ही अशुद्धता है। इसी आधार पर शुद्धदव्यार्थिक और अशुद्ध दव्यार्थिक—दोनों ही नय तीन-तीन प्रकार के हो जाते है, जिनके नाम इसप्रकार हैं

- (१) कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय
  - (२) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय
- (३) उत्पादव्ययनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय

१ अन्तापपञ्चति पृष्ठ २२६

- (४) कर्मोपाधिसापेक्ष अशद्भद्रव्यार्थिकनय
- (४) भेदकत्पनासापेक्ष अशद्धद्रव्यार्थिकनय
- (६) उत्पादव्ययसापेक्ष अशद्धद्रव्यार्थिकनय

इनमें आरम्भ के तीन शुद्धद्रव्यार्थिकनय है और शेष तीन अशुद्धद्रव्यार्थिकनय हैं।

इन्हे तीन जोड़ो मे इसप्रकार भी रख सकते हैं –

१-(क) कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय

(ख) कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय

२-(क) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय

(ख) भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय

३-(क) उत्पादव्ययनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय (ख) उत्पादव्ययसापेक्ष अशद्धद्रव्यार्थिकनय

(ख) उत्पादव्ययसापक्ष अशुद्धद्रव्याायकनय इनकी सोदाहरण परिभाषाएँ 'नयचक्र'<sup>१</sup>में इसप्रकार दी गई हैं:–

"कम्माणं मज्ज्ञगदं जीवं जो गृहद्द सिद्धसंकासं।

भ्रण्यद्र सो शुद्धणओ खलु कम्मोबाहिणिरवेक्खो।।

जो कमों के मध्य में स्थित अर्थात् कमों से लिप्त जीव को सिद्धसमान शुद्ध ग्रहण करता है, उसे कमोंपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय कहते हैं। उप्पादवर्ष गुजुर्च किस्ता जो गृहह केवला सना

उप्पादवय गंउण किण्या जा गहड कंबला सत्ता । भण्याह सो शद्धणयो इह सत्तागाहओ समए।।

जो नय उत्पाद-व्यय को गौण करके केवल सत्ता को ग्रहण करता है, उसे आगम में उत्पाद-व्ययनिरपेक्ष सत्ताग्राही शद्धद्रव्यार्थिकनय कहते हैं।

गुजगजियाइच उक्के अत्ये जो जो करेड खलु भेयं । सद्धो सो वय्वत्यो भेयवियय्येण जिरवेक्खो।।

जो नय गुण-गुणी आदि चतुष्करूप (गुण-गुणी, स्वभाव-स्वभाववान, पर्याय-पर्यायी एवं धर्म-धर्मी) अर्थ में भेद नहीं करता, वह भेदकल्पनानिरपेक्ष शाद्घदव्यार्थिकनय है।

भावे सरायमावी सब्वे जीवामिह जो दु जंपेदि । सो ह असदो उत्तो कम्माणउवाहिसावेक्सो।।

जो नय सब रागादि भावों को जीव या जीव के कहता है, वह कर्मोपाधिसापेक्ष अशद्धद्रव्याधिकनय है।

१ ब्रम्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र,गावा १९० से १९४

उप्पादवयविमिस्सा सत्ता गहिकण भणइ तिदयत्तं । दथ्यस्स एयसमए जो सो ह अस्द्रओ विदिओ।।

जो नय उत्पाद-व्यय के साथ मिली हुई सत्ता को ग्रहण करके द्रव्य को एकसमय में उत्पाद-व्यय-धौव्यरूप कहता है, वह उत्पादव्ययसापेक्ष अशद्धद्रव्याधिकनय है।

भेए सिंद संबंधं गुजगुजियाईहिं कुजड़ जो वय्वे । सो वि असद्धो विट्ठों सिहओं सो भेयकप्पेज।।

जो नय द्रव्य में गुण-गुणी आदि का भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है, वह भेदकल्पना से सहित होने से भेदकल्पनासापेक्ष अशद्धद्रव्यार्थिकनय है।

ं इनके सन्दर्भ मे इसीप्रकार का भाव 'आलापपद्धति' में भी व्यक्त किया

गया है, जो इसप्रकार है:-

''कर्मोपाधिनिरपेकः शुद्धवय्याधिको यथा संसारीजीवः सिद्धसवृक् शुद्धात्मा। उत्पावय्ययगीषत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धवय्याधिको यथा व्रव्यं नित्यम्। केवकत्यनानिरपेकः शुद्धवय्याधिको यथा निजगुणपर्याय-स्वकावत्वावृ व्रव्यमधिनन्म्। कर्मोपाधिसापेकोऽशुद्धवय्याधिको यथा क्रोधाविकर्मजभाव आत्मा। उत्पावय्ययसपेकोऽशुद्धवय्याधिको यथैकस्मिन् समये व्रय्यमुत्यावय्ययधीय्यात्मकम्। केवकत्यनासापेकोऽशुद्धवय्याधिको यथा आत्मनो क्रानवश्मवयो गणाः।

कर्मोपाधिनरपेक्ष (कर्म की उपाध की अपेक्षा न करनेवाला) शृद्धद्भव्यार्थिकनय, जैसे .- ससारीजीव सिद्ध के समान शृद्ध आत्मा है। उत्पाद और व्यय को गौण करके सत्ता का ग्राहक शृद्धद्भव्यार्थिकनय, जेसं - इट्य नित्य है। भेदकल्पना में निर्पेक्ष शृद्धद्भ्यार्थिकनय, जैसं - इट्य अपने गृण, पर्पाय और स्वभाव से अभिन्न है। कर्म की उपाधि की अपेक्षा करनेवाला अशुद्धद्भ्यार्थिकनय, जैसे - कर्मजन्य क्रोधादिभावरूप आत्मा। उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशुद्धद्भव्यार्थिकनय, जैसे :- इट्य एक ही समय मे उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशुद्धद्भव्यार्थिकनय, जैसे :- इट्य एक ही समय मे उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशुद्धद्भव्यार्थिकनय, जैसे :- क्षेत्र एक ही समय मे उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशुद्धद्भव्यार्थिकनय, जैसे :- क्षेत्र एक ही :- क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का स्वाप्त के ज्ञान, दश्तेन आदि गण हैं। ''

इनके अतिरिक्त द्रव्यार्थिकनय के चार प्रकार और भी बताये गये हैं, जिनके नाम इसप्रकार हैं —

१ आसापपद्धति, एष्ठ २९४

- (१) अन्वय द्रव्यार्थिकनय
- (२) स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय
- (३) परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय
- (४) परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय

नयचक्रानसार<sup>१</sup>इनकी परिभाषाएँ इसप्रकार हैं -

प्रचक्रानुसार इनका पारमापाए इसप्रकार ह — ''जिस्सेससहाबाणं अण्णयरूवेण सव्ववव्वेहि ।

विवहायं णहि जो सो अण्णयदय्यत्यिओ भणिओ।।

जो नयसमस्त स्वभावों में 'यह द्रव्य है'—इसप्रकार अन्वयरूप से द्रव्य की स्थापना करता है, वह अन्वय द्रव्यार्थिकनय है।

> सहस्वादिच उक्के संतं बब्बं खु गिहणए जो हु। णियवस्वादिस गाही सो इयरो होइ विवरीओ।।

जो नय स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में सत् द्रव्य को ग्रहण करता है, वह स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय है और जो नय परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव में असत् द्रव्य को ग्रहण करता है, वह परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय है।

> गेण्हइ दय्बसहावं असुद्धसुद्धोवयारपरिचतं।। सो परमभावगाही णायय्यो सिद्धिकामेण।।

जो नय शुद्ध, अशुद्ध और उपचरितस्वभाव से रहित परमस्वभाव को ग्रहण करता है, उसे मोक्षाभिलाषियों द्वारा परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय जानना चाहिए।

इनका स्वरूप 'आलापपद्धति' मे इसप्रकार दिया गया है --

"अन्वयद्रस्यार्थिको यथा गुणपर्यायस्वणार्थं द्रव्यम् ।। स्वद्रस्यादिदाहरू इच्यार्थिको यथा स्वडस्यादिष्यतृष्ट्यापेकाया इच्यमस्ति। परत्रस्यादिपाहरूकद्रव्यार्थिको यथा परद्रस्यादिष्यतृष्ट्यापेकाया द्रव्यं नास्ति। परमादाहरूकद्रव्यार्थिको यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा।

अन्वय द्रव्यार्थिकनय, जैसे :—द्रव्य, गुण-पर्यायस्वभावबाला है। स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय, जैसे :—द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा सत् है। परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय, जैसे :—द्रव्य, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा असत् है। परमभावग्राहक

१ इञ्चरनमानप्रकाशक नवंशक, गांवा १९६ से १९८

२. बालापपडित, पृष्ठ २१४

द्रव्यार्थिकनय, जैसे :-आत्मा ज्ञानस्वरूप है।"

द्वव्यार्थिकनय के उक्त दश प्रकारों में तीन शुद्धद्वव्यार्थिक, तीन अशुद्धद्वव्यार्थिक, एक अन्वय द्रव्यार्थिक, एक स्वद्रव्यादिग्राहक, एक परद्वव्यादिग्राहक तथा एक परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय है।

श्री जैनेन्द्र वर्णी ने इन्हीं दश भेदों में पाँच को शुद्ध क्यार्थिक एवं पाँच को अशुद्ध क्यार्थिक बताया है। उनमें तीन शुद्ध और तीन अशुद्ध तो वे ही हैं, जो ऊपर बताये गये हैं। शेष में अन्वयद्व्यार्थिक एवं परक्र्यादिग्राहक इत्यार्थिकनय को अशुद्ध तथा स्वक्रयादिग्राहक एवं परमभावग्राही इत्यार्थिकनय को शद्ध क्यार्थिकनय बताया गया है।

उक्त कथन का पोषक उनका कथन इसप्रकार है:-

"द्रव्याधिकनय के पहले दो मूल भेट किये गये :—शुद्धद्रव्याधिक व अशुद्धद्रव्याधिक। तथा इनके प्रतिबिन्धन्यन्तर आगे दश भेद किये गये.— (१) उत्पादव्यव्यित्पेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय, (२) उत्पादव्यव्यक्षिक अशुद्धद्रव्याधिकनय, (४) भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय,(५) कर्मीनरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय, (६) कर्मसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय, (७) स्वद्भव्याधिकनय, १३ कर्मसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय, (००) स्वद्भव्याधिकनय, १९) परमपारिणामिकभावग्राही शुद्धद्रव्याधिक। और (२०) गुण व निकाली पर्यायों में अनगत पिण्ड अन्वय नामवाला अशुद्धद्रव्याधिक। "

जैनेन्द्रजी के उक्त वर्गीकरण पर गम्भीरता से विचार करने पर भी सहमत हो पाना सभव नही हो रहा है; क्योंकि जिनागम मे स्वद्रव्यादिग्राहक, परह्व्यादिग्राहक, अन्वय और परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनयों के साथ 'शृढ़' या 'अशृढ़' शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आया है; जबिक शोष छह प्रकारों मे प्रत्येक के साथ 'शृढ़' या अशृढ़' विशेषण स्पष्टक से लगा हुआ मिलता है। यहाँ तक कि जैनेन्द्रजी ने प्रमाणस्वरूप जो उद्धरण प्रस्तृत किए हैं, उनमें भी 'शृढ़' या 'अश्ढ़' विशेषण प्राप्त नहीं होते हैं।

दूसरे इस प्रकरण में कर्मोपाधि, उत्पाद-व्यय एवं भेदकल्पना की सापेकता को अगुढ़ता एव इनसे निरपेकता को शृद्धता का आधार बताया गया है, अत यह स्पष्ट है कि यहाँ इनकी निरपेक्षता ही शृद्धता है और सापेकता ही अगुढ़ता, इससे भिन्न कोई अगुक्त अभीष्ट नहीं है।

१ नयदर्पण, पुष्ठ ४७६

स्वद्रव्यादिग्राहक, परद्रव्यादिग्राहक, अन्वय एवं परमभावग्राही द्रव्याधिकनयों में इसप्रकार की कोई सापेक्षता या निरपेक्षता नहीं हैं; अतः इनमें इसप्रकार के भेद भी सम्भव नहीं हैं।

तीसरे परमभावग्राही इच्याधिकनय की परिभाषा में ही यह बात साफ-साफ लिखी है कि जो नय शुद्ध, अशुद्ध और उपचार से रहित परमस्वभाव को ग्रहण करता है, उसे परमभावग्राही इच्याधिकनय कहते हैं। इसप्रकार इस नय को शुद्धता और अशुद्धता —दोनों ही विशेषण अभीष्ट नहीं हैं क्योंकि इस नय का विषय तो सापेक्षता एवं निरपेक्षता —दोनों ही विकल्यों से पर है।

शुद्धद्रव्यार्थिकनय की परिभाषा इसमें किसी भी प्रकार घटित नहीं होती, क्योंकि द्रव्य की शुद्धता या शुद्धता सिहत द्रव्य शुद्धद्रव्यार्थिकनय का विषय है, जबकि परमभावद्याहीनय का विषय शुद्धता, अशुद्धता और उपचार से रहित, इनके विकल्प से भी परे—परमपारिणामिकभाव (परमपारिणामिकभावरूप ट्रव्य) है।

इसीप्रकार अस्तिस्वभाव के समान नास्तिस्वभाव भी प्रत्येक वस्तु का सहज धर्म है, उनमें अस्तिस्वभाव का ग्राहक नय शुद्ध एव नास्तिस्वभाव का ग्राहक नय अशद्ध कैसे कहा जा सकता है?

यद्यपि जैनैन्द्रजी ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया है, तथापि लगता है, वे स्वयं भी इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो पाये थे: क्योंकि चार्ट-एक में वे स्वयं चार नयों को शुद्ध एवं छह नयों को अशुद्ध बताते हैं, पर चार्ट-तो में पाँच शुद्ध और पाँच अशुद्ध नय बताते हैं।

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याधिकनय छह भेदों को ही शुद्ध और अशुद्ध के भेदों में विभाजित किया जा सकता है, शेष चार द्रव्याधिकनयों मे इसप्रकार का वर्गीकरण सम्भव नहीं है।

यद्यपि इन दशों ही नयो की विषयवस्तु वस्तु का द्रव्यांश ही है, तथापि प्रयोजन-विशोष से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर उसमें विविधता स्फुरायमान हो जाती है।

वे कौन से प्रयोजन हैं, जिनके कारण द्रव्यार्थिकनय में विविधता स्फुरायमान हो जाती है तथा वह दश भेदों में विभाजित हो जाता है?

१ नयवर्पण, पुष्ठ २३० के साथ संजन्न चार्ट-१

२ नयवर्पण, पृष्ट ७२२ के साथ संसम्न चार्ट-२

सबसे बडा प्रयोजन तो विषयवस्तु को स्पष्ट करना ही है; क्योंकि जबतक तत्संबधी ज्ञान निर्मल न होगा, तबतक उसके सन्दर्भ में शकाएँ, आशंकाएँ तथा प्रश्न उत्पन्न होते ही रहेगे।

द्रव्याधिकनय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्याश होता है, तथापि आत्महित की मुख्यता होने से यहाँ आत्मा को लक्ष्य में रखकर ही इसके भेर-प्रभेद किये गये हैं।

हव्याधिकनय की विषयभूत आत्मवस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न, भेद-विकल्पो से निरपेक्ष अनन्तगुणात्मक अभेदवस्तु है; तथापि वह उत्पाद-व्यय है स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायो, पर्यायो की उपाधियों एव भेद-विकल्पो से सर्वथा ही भिन्न (पृथक्त्वलक्षण) हो — ऐसी बात नहीं है।

यद्यपि देखना उमे (इच्याश को) ही है, तथापि उसे उत्पाद-व्ययरूप पर्यायो, पर्यायों की उपाधियो एव भेद-विकल्पो से मापेक्ष भी देखा जा सकता है और निरपेक्ष भी। सापेक्ष देखना अशृहता है और निरपेक्ष देखना शृहता।

यहाँ एक प्रश्न सम्भव है कि उत्पाद-व्ययरूप पर्याय, पर्याय की उपाधिरू औपाधिकभाव (गागादि) तथा भेदकल्पना - इन तीनों के ही पर्यायरूप होने से इन्हे तो पर्यायाधिकनय का विषय होना चाहिए, इन्हे यहाँ इव्याधिकनय का विषय क्यों बताया जा रहा है?

पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ मृख्यता पर्याय की नहीं है, द्रव्य की ही है, क्योंकि देखानों द्रव्य को ही जा रहा है, पर्यायों को नहीं। बात तो मात्र यह है कि पर्यायों में सापेक्ष (सहित) द्रव्य को देखना अशुद्धदव्यार्थिकनय का काम है और पर्यायों से निरपेक्ष (रहित) द्रव्य को देखना शुद्धदव्यार्थिकनय का काम है।

यहाँ प्रयोजन तो मात्र द्रव्य को देखने का ही है, अत यह द्रव्याधिकनय ही है, क्योंकि द्रव्याधिकनय को स्पष्ट करते हुए पहले कहा जा चुका है कि शुद्धद्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह शुद्धद्रव्याधिकनय है और अशुद्धद्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह अशुद्धद्रव्याधिकनय है।

पर्याये द्रव्य से सर्वथा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अश्हद्धव्यार्थिकनय का प्रयोग नहीं होता तो शुद्धद्रव्यार्थिकनय के जोर मे उन्हें सर्वथा पृथक् मान लिए जोने पर भिन्नकेतन का प्रसग उपस्थित हो जाता; अतः अशुद्ध द्रव्यार्थिकनयो का कथन मार्थक ही है, प्रयोजनभूत ही है, निरर्थक नहीं, अप्रयोजनभूत भी नहीं।

यदि अशुद्धद्रव्याधिकनयों की ही चर्चा करते तो पर्यायों से भिन्नतावाला

पक्ष अस्पष्ट रह जाता। उसके बिना तो आश्रयभूत द्रव्य ही स्पष्ट न हो पाता। अत: पर्यायों से द्रव्य को निरपेक बतानेवाले शुद्धदव्यार्थिकनय भी अप्रयोजनभूत नहीं हैं, अपितु मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि करनेवाले होने से अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण हैं।

एक प्रश्न यह भी संभव है कि पर्यायों सहित द्रव्य को देखना तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, न कि द्रव्यार्थिकनय का; पर यहाँ उसे द्रव्यार्थिकनय का विषय बनाया जा रहा है।

प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश समानरूप से मुख्य रहते हैं, अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षा ही नहीं रहती; जबिक यहाँ द्रव्याश मुख्य है एव पर्यायांश गौण; अतः यह तो निर्विवादरूप से द्रव्याधिकनय का ही विषय है, न तो पर्यायाधिकनय का है और न प्रमाण का

वस्तु के सामान्यविशेषात्मक अर्थात् द्रव्यपर्यायात्मक होने से बस्तुभृत द्रव्य मे पयोंयें है तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह सम्भव है कि द्रव्याधिकनय उन्हें गीण कर दे, देखें ही नहीं; परन्तु बस्तु के द्रव्याश को उनसे (पर्यायों से कमोपाधियों, उत्पाद-व्यय एवं भेद-विकल्पों से) सापेक्ष देखें या निरपेक्ष – यह तो द्रव्याधिकनय की सीमा में ही आता है।

द्रव्य को पर्यायों से सापेक्ष देखना अशृद्धता का उत्पादक होने से अशृद्धद्रव्याधिकनय कहा जाता है एव द्रव्य को पर्यायो से निरपेक्ष देखना शृद्धता का उत्पादक होने से शृद्धद्रव्याधिकनय कहा जाता है अथवा सापेक्षता (सहितता) ही अशृद्धता है और निरपेक्षता (रिहतता) ही शृद्धता है।

इसप्रकार कमींपाधि, उत्पाद-व्यय एवं भेदकल्पना की सापेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के अशादुब्ब्याधिकनय तथा इन्हीं में निरपेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के शादुबब्बाधिकनय बन जाते हैं।

इट्यार्थिकनय की व्यूत्पत्ति करते हुए 'आलापपद्धति' में जो कुछ लिखा है, उससे भी यही सिद्ध होता है कि अन्वयहव्यार्थिक आदि चार नयों मे शुद्ध-अशुद्ध का वर्गीकरण उन्हें इष्ट नही है। उक्त कथन मृलतः इसप्रकार है:--

"ब्रव्यमेकार्थः प्रयोजनमस्येति ब्रव्याधिकः। शुद्धब्य्यमेकार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्धब्व्याधिकः। अशुद्धब्य्यमेकार्थः प्रयोजनमस्येत्यशुद्ध-ब्रव्याधिकः। सामान्यगृजावयोऽन्वयक्षेण ब्रवति ब्रव्याधिकः। स्वप्रयाधिकः। स्वप्रयाधिकः। स्वप्रयाधिकः। स्वब्रध्याविग्राहकः। परब्रव्याविग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परब्रव्यावि-ग्राहकः। परमभावग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परमभावग्राहकः। १

द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थान् प्रयोजन है, वह द्रव्याधिकनय है। शृह्यद्रव्य ही जिसका अर्थ — प्रयोजन है, वह शृह्यद्रव्याधिकनय है। अशृह्य द्रव्य ही जिसका अर्थ — प्रयोजन है, वह अशृह्यद्रव्याधिकनय है। सामान्य गुण आदि को अन्वयरूप से 'द्रव्य' 'द्रव्य'-ऐसी व्यवस्था जो करता है, वह अन्वयद्रव्याधिक है अर्थान् अविन्छिन्नरूप से चले आते गुणों के प्रवाह में जो द्रव्य की व्यवस्था करता है, उसे ही द्रव्य मानता है, वह अन्वयद्रव्याधिक है। जिसका अर्थ — प्रयोजन स्वद्रव्यादि को ग्रहण करना है, वह स्वद्रव्यादिग्राहकनय है। जिसका अर्थ — प्रयोजन परस्थाव को ग्रहण करना है, वह परद्रव्यादिग्राहकनय है। और जिसका अर्थ — प्रयोजन परस्थाव को

उक्त कथन में द्रव्याधिकनय के उन भेदों के नाम नहीं है, जिन्हें शृद्ध या अशुद्ध क्याधिकनय में गीभी किया जा मकता है। उन्हें शुद्धक्याधिक और अशुद्धद्रव्याधिक में ही गीभीत कर निया गया है। शेष चार का पृथक् उल्लेख हैं। इसप्रकार क्याधिकनय निम्मानसार छह प्रकार का ही रह जाता है —

- (१) शुद्धद्रव्यार्थिकनय,
- (२) अशुद्धद्रव्यार्थिकनय,(३) अन्वयद्रव्यार्थिकनय.
- (२) अन्वयद्रव्यायिकनय, (४) स्वद्रव्यादिग्राहक दव्यार्थिकनय
- (४) परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय
- (६) परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय.

अनन्तगृणात्मक के समान वस्तु अनन्तस्वभावात्मक भी है। जैसे— आत्मा जानस्वभावी है, दर्शनन्वभावी है, सुख्स्वभावी है; अस्तिस्वभावी है, नास्तिस्वभावी है, पित्यस्वभावी है, अनित्यस्वभावी है; भिन्नस्वभावी है, अभिन्नस्वभावी है, एक्स्वभावी है, अनेकस्वभावी है; केवलज्ञानस्वभावी है, इत्यादि। इन सब स्वभावो मे कृष्ठ गृणस्वभाव हैं, कृष्ठ पर्यायस्वभाव है—इस्प्रकार आत्मा गृणपर्यायस्वभावी है। इन सभी स्वभावो मे 'यह आत्मा है'—इस्प्रकार अन्यस्थ से द्वय्य की स्थापना करना अन्ययद्वयाधिकाय का काम है।

१ जालापपद्वति, पृष्ठ २२६

यद्यपि द्रव्य के अनन्तस्वभावों का कथन सम्भव नहीं है, तथापि एकधिक स्वभावों के कथन द्वारा उनके साथ अन्वयस्थ से रहनेवाले अनंत स्वभावों के कथन द्वारा उनके साथ अन्वयस्थ से रहनेवाले अनंत स्वभावों को अभेदरूप से ग्रहण करना ही इस नय का मूल प्रयोजन है। जब हम आत्मा को ज्ञानस्वभावी, आनन्दस्वभावी या ज्ञानान्त्स्वभावी कहते हैं, तब हमारा अभिग्राय आत्मा को मात्र ज्ञानस्वभावी या आनन्दस्वभावी अथवा ज्ञानानन्त्स्वभावी कहने का ही नहीं होता, अपितृ ज्ञान और आनन्द जैसे अनन्त स्वभावों से संयुक्त अनन्तस्वभावी अखण्ड-अभेद आत्मा समझाने का होता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि अनन्त स्वभावों से संयुक्त अखण्ड-अभेद वस्तु को उसी के किसी एक या एकाधिक स्वभाव के कथन द्वारा समझना, परिपादन करना अन्वयद्व्यार्थिकनय का काम है।

अन्तयद्रव्यिषंकनय बस्तु के जिन अनन्त स्वभावों में अन्तय स्थापित करता है, उन अनन्त स्वभावों को पृथक्-पृथक् ग्रहण करनेवाले यद्यपि अनन्त नय हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, होते हीं, तथापि न तो अनन्त स्वभावों का ही कथन सस्भव है और न अनन्त नयों का।

यद्यपि अनन्त स्वभावों और उनके ग्राहक — प्रतिपादक अनन्त नयों का कथन सम्भव नहीं है; तथािप उन्हे जाना ही न जा सकता हो — ऐसी बात भी नहीं है। एक-दों को सोदाहरण समझकर शेष के सम्बन्ध में अनुमान तो किया ही जा सकता है। ध्यान रहे, जैनागम में अनुमान ज्ञान को भी प्रमाण-ज्ञान माना गया है। आगम-प्रमाण से भी ये यथासम्भव जाने जाते हैं। अत्र दें अनेश्व नहीं हैं।

इसी उद्देश्य से बस्तु के अनन्त स्वभावों में से मूलभूत स्वभाव अस्तिस्वभाव (भावस्वभाव) एवं नास्तिस्वभाव (अभावस्वभाव) रूप युगल के ग्राहक—प्रतिपादक स्वद्रव्यादिग्राहक एवं परद्रव्यादिकग्राहक द्रव्याधिकनय रखे गये है।

ये दोनों नय क्रमशः अस्तिस्वभाव और नास्तिस्वभाव के ग्राहक हैं—इस बात को 'बृहन्नयचक्रम्' में इसप्रकार बताया गया है :—

"अस्तिस्वभावं ब्रष्यं सव्बन्धाविषु ग्राहकनयेन । तविष च नास्तिस्वभावं परब्रष्याविग्राहकेष ।। १ स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय से द्रव्य अस्तिस्वभाववाला है तथा परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय से नास्तिस्वभाववाला है।"

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को चनुष्टय कहते हैं। अपने द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव को स्वचनुष्टय एवं पर के द्रव्य-कोत्र-काल-भाव को परचनुष्टय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वचनुष्टय की अपेक्षा सत् (आवहण-अिंतर्सण) है एव परचनुष्टय की अपेक्षा असत् (अभावस्वरूप-नास्तिरूप) है। ये सत् और असत्, भाव और अभाव या अस्तित्व और नास्तिरूप प्रत्येक द्रव्य के स्वयं के स्वभाव हैं। यहापि इन दोनों की अपेक्षा पुरावेक द्रव्य के स्वयं के स्वभाव हैं। यहापि इन दोनों की अपेक्षा प्रत्येक स्वयं के स्वयं हैं कि नासित्व धर्म की सत्ता वस्तु में अस्तित्व धर्म के समान है। तार्त्यं यह है कि नासित्व धर्म के समान ही शास्त्रूष्ट से विद्यमान है।

एक का कार्य स्वय को विघटित होने से बचाने का है तो दूसरे का कार्य पर के हस्तक्षेप से सुरक्षा करने का है। यदि प्रथम गृह-मन्त्रालय का काम संभालता है तो दूसरा रक्षा-मन्त्रालय का। तात्रप्य यह है कि अस्तिस्वभाव गृह-मन्त्रालय के समान आन्तरिक विघटन को रोकता है, तो दूसरा रक्षा-मन्त्रालय के समान अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है।

'आलापपद्धात' मे अस्तिस्वभाव एव नास्तिस्वभाव का व्यूत्पत्तिअर्थं इसप्रकार दिया गया है —

#### "स्वभावलाभावच्युतत्वावस्तिस्वभावः । परस्यरूपेणाभावान्नास्तिस्वभावः ।।

स्वभाव के लाभ से च्युत नहीं होने से द्रव्य अस्तिस्वभाववाला है तथा परस्वरूप नहीं होने से नास्तिस्वभाववाला है।''

वस्तृत इन दोनो स्वभावो एव इनके प्रतिपादक नयो का काम क्रमशः बस्तृ की म्वतन्त्रता कायम रखना एव उसका प्रतिपादन करना है। प्रत्येक इट्य पूर्ण स्वतन्त्र है, कोई किसी के कार्य अहस्तक्षेप नहीं करता – इन नयो का प्रयोजन इस महान सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही है।

इन दो नयों को द्रव्याधिकनय के भेदों में रखकर आचायदेव पाठकों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे इनके आधार पर वस्तु के अनन्त स्वभावों के प्रतिपादक अनन्त नयों को अपनी शक्ति-अनुसार जितना भी सम्भव हो, घटित करे अर्थात् शेष को भी उसीप्रकार जानें-मानें।

स्वभावों की चर्चा करते हुए 'आलापपद्धतिर' में ११ सामान्यस्वभाव

१ आसापपर्खात, पृष्ठ २२०

२ मालापपद्धति, पुष्ठ २१३

एवं १० विशेषस्वभाव – इसप्रकार २१ स्वभाव बताये गये हैं, जो कि इसप्रकार हैं.-

अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, भेदस्वभाव, अभेदस्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव और परमस्वभाव-ये ग्यारह सामान्यस्वभाव हैं।

चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव, अनेकप्रदेशस्वभाव, विभावस्वभाव, शुद्धस्वभाव, अशद्धस्वभाव और उपचरितस्वभाव —ये दश विशेषस्वभाव हैं।

उक्त २१ स्वभावों में आरम्भ के अस्तिस्वभाव और नास्तिस्वभाव के ग्राहक स्वद्रव्यादिग्राहक एव परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय बताये ही गये हैं।

सामान्यस्वभावों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परमस्वभाव है, क्योंकि वह द्रव्यस्वभाव है। दशावाँ द्रव्यार्थिकनय उस परमस्वभाव का ही ग्राहक-प्रतिपादक है। इसकी परिभाषा 'नयनक्र' में इसप्रकार दी गई है:—

<sup>''</sup>गेहणइ बथ्वसहावं असुद्धसुद्धोवयारपरिचत्तं। सो परमभावगाही जायव्यो सिद्धिकामेण।।

जो शुद्ध, अशुद्ध और उपचरितस्वभाव से रिहत द्रव्यस्वभाव (परमस्वभाव) को ग्रहण करता है, वह परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय है। सिद्धि की कामना रखनेवालो को उसे अच्छी तरह जानना चाहिये।"

माइल्लधबलरीचत नयचक्र का पूरा नाम 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक' है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने तो सम्पूर्ण नयचक्र द्रव्यस्वभाव' के प्रकाशन के लिए ही बनाया है। यही कारण है कि उन्होंने द्रव्यस्वभाव को प्रकाशन करेनेबाले परमभाववाड़ी के स्वरूप के साथ 'णायव्यों सिद्धिकाशेण' पर का प्रयोग किया है, जो कि अन्य नयो की प्ररूपणा मे नहीं पाया जाता है।

द्रव्यस्वभाव की विशेषता बताते हुए वे उसे शुद्ध, अशुद्ध और उपचरित स्वभाव से रहित बताते हैं; अत पहले इन्हें जान लेना आवश्यक है।

शृद्ध, अशुद्ध और उपचरित स्वभावों को ग्रहण करनेवाले नयों की चर्चा 'आलापपद्धति' में इसप्रकार की गयी है:—

"शुद्धब्रव्यार्थिकेन शुद्धस्वभावः, अशुद्धब्रव्यार्थिकेन अशुद्धस्वभावः,

१ द्रव्यस्वभावप्रकाशकं नवचक्र, गाचा १९६

असद्भृतव्यवहारेणोपचरितस्वभावः। १

शुद्धद्रव्यार्थिकनय से शुद्धस्वभाव है, अशुद्धद्रव्यार्थिकनय से अशुद्धस्वभाव है और असद्भूतव्यवहारनय से उपचरितस्वभाव है।"

उक्त कथन से यह प्रतीत होता है कि परमस्वभावग्राही द्रव्याधिकनय का विषयभूत द्रव्यस्वभाव तीनो प्रकार के शुद्धनयों की विषयभूत शुद्धता (निरपेक्षता), तीनों प्रकार के अशुद्धनयों की विषयभूत अशुद्धता (सापेक्षता) एव असद्भूतव्यवहारनय के विषयभृत संयोगादि से रहित है। सद्भृतव्यवहारनय के वेद भी शुद्ध एवं अशुद्ध के रूप में किये जाते हैं; अतः शुद्ध, अशुद्ध और उपचरित से रहित में सद्भृत एवं असद्भूत दोनों प्रकार के व्यवहारनयों का निषेध भी समाहित हो जाता है।

इसप्रकार यह द्रव्यस्वभाव संयोग एवं सापेक्षता-निरपेक्षता के विकल्पों से भी परे परमस्वभावरूप है। परमपारिणामिकभावरूप होने से ही इस द्रव्यस्वभाव का नाम परमभाव पड़ा है।

आचार्य जयसेन के निम्नलिखित कथन से बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है:—

"औपशामिक, क्षायोपशामिक, क्षायिक और औदयिकभाव तो पर्यायरूप हैं, एक शृद्ध (परम) पारिणामिकभाव ही द्रव्यरूप है। पदार्थ परस्पर सापेक्ष द्रव्य-पर्यायरूप हैं। जीवत्व भव्यत्व, अभव्यत्व – इन तीन पारिणामिकभावो मे शृद्धजीवत्वशक्तिकाक्षणवाला (परम) पारिणामिकभाव शृद्ध (परम) पारिणामिकभाव के आश्रित होने से निरावरण है तथा शृद्ध (परम) पारिणामे

परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय के विषयभूत इस द्रव्यस्वभाव परमस्वभाव की महिमा गाते हए नयचक्रकार लिखते हैं —

"एवं पिय परमपदं सारपदं सासजे पठिदं।

एवं पिय चिररूवं लाहो अस्सेव जिल्लाणं।।<sup>१</sup> जिनशासन में इस परमपारिणामिक भाव को ही परमपद और सारभुत

कहा गया है। यही अविनाशी तत्त्व है। इसके लाभ को ही निर्वाण कहते हैं।

१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२४

समयमार गावा ३२० की तात्रवर्वाल टीका

३ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नवका, गावा १४३

### सद्धाणणाणचरणं जाव ण जीवस्स परम सब्भावे । ता अण्णाणी मुद्धो संसारमहोवहि णमइ।।

जबतक जीव का अपने इस परमस्वभाव में श्रद्धान, ज्ञान और आचरण नहीं है, तबतक वह मढ़ अज्ञानी संसार-समद्र में शटकता है।"

निश्चय-व्यवहार के प्रकरण में जिसे परमशुद्धनिश्चयनय का विषय कहा गया है, वही यहाँ परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय की विषयवस्तु है। जिसप्रकार निश्चय-व्यवहार के प्रकरण में परमशुद्धनिश्चयनय नयाधिराज है, उसीप्रकार द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनय के प्रकरण में परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय नयाधिराज है।

इसप्रकार द्रव्याधिकनय के दश भेदों का सामान्यस्वरूप स्पष्ट हुआ। इनके सम्बन्ध में उठनेवाले प्रश्नों के उत्तर आगे यथास्थान दिये ही जावेंगे। अब प्रयोगधिकनय के एक भेदों की चर्चा प्रसंगोपान है।

-0-

हुंस बाध्यास्मिक प्रयो के स्वाध्याय की वैसी रिच भी कहा है, जेनी कि विषय-कपाय धीर उनके पंथक साहित्य पढ़ने की है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किनी प्रध्यास्मिक, से ब्राहितक या दार्शनिक प्रथ्य का स्वाध्याय प्राध्योगम्त किया हो। "साधारण मोना तो वंधकर स्वाध्याय करते ही नहीं, पर ऐसे विद्यान भी बहुत कम मिली, जो किसी भी महान ग्रम्य का अक्कर सक्षण्डक्य से स्वाध्याय करते हो। धादि से ग्रस्त तक प्रवण्डक्य से स्वाध्याय करते हो। धादि से ग्रस्त तक प्रवण्डक्य से स्वाध्याय भी नहीं मकते, तो पिर उसकी गहराई में पहुँच पाना कैसे समझ हैं। अब हम ति सी प्रस्त को पढ़ भी नहीं सकते, तो पिर उसकी गहराई में पहुँच पाना कैसे समझ हैं। अब हमारी इतनी भी रुचि नहीं कि उसे ध्वष्ण्यक्ष्य से पढ़ भी सके तो उसमे प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण्य स्वस्थ हमारी हान धीर प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण्य स्वस्थ हमारी हान धीर प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण्य स्वस्थ हमारी हान धीर प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण्य स्वस्थ हमारी हान धीर प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण्य स्वस्थ हमारी हमारी प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण्य स्वस्थ हमारी हान धीर प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण प्रतिपादित प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण प्रतिपादित प्रतिपादित प्रवण्ड करते का ध्वष्ण प्रतिपादित प्

वियय-कपाय के पोषक उपन्यासादि को हमने कभी प्रयूपा नहीं छाड़ा हागा, उंछ पूरा करके ही दम लेते हैं, उसके पीछे भोजन को भी भूत जाते हैं। क्या प्राप्यासिक साहित्य के प्रध्ययन में भी कभी भाजन को भूते हैं पदि नहीं, तो निविचत समिभिये हमारी रुचि प्रध्यास में उतनी नहीं, जितनी वियय-कवाय में हैं।

- धर्म के बज्ञलक्षरण, पच्छ १११

## पर्यायाधिक नयः भेद-प्रभेद

जिनागम मे पर्यायार्धिकनय के भेदों की चर्चा करते हुए उन्हें छह प्रकार का बताया गया है। 'आलापपद्वति' में उक्त छह प्रकारों को सोदाहरण इसप्रकार स्पष्ट किया है:—

- - अब पर्यायार्थिकनय के छह भेद कहते हैं :-
- (१) अनादिनित्यपर्यायार्थिकनय, जैसे -पुद्गल की पर्याय सुमेरु पर्वत आदि नित्य हैं।
  - (२) सादिनित्यपर्यायार्थिकनय, जैसे –सिद्धपर्याय नित्य है।
- (३) सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय को ग्रहण करने का है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय, जैसे —पर्याये प्रतिसमय विनाशशील हैं।
- (४) सत्तासापेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्य-अशुद्धपर्यायाधिकनय, जैमे –एकसमय मे पर्याय त्रयात्मक (उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक) है।
- (५) कर्मोपाधि से निरपेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्यशद्भपर्यायाधिकनय, जैसे .— ससारी जीवों की पर्याय सिद्धजीवो की पर्याय के समान शुद्ध है।

१ आलापपद्धति (इट्यम्बभावप्रकाशक नवनक्र, पर्शिशस्ट १ परंठ २९४)

(६) कर्मोपाधि से सापेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका ऐसा अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय, जैसे :- संसारी जीवों का जन्म और मरण होता है।"

पर्यायार्थिकनय के उक्त छह भेदों को द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रकार माइल्लधवल इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:--

> "अक्किट्टिमा अणिहणा ससिस्राईय पञ्जयानाही । जो तो अणादणिक्वो जिल्लामणिओ पञ्जयत्थियओ ।।

जो नय अकृत्रिम और अनिधन अर्थात् अनादि-अनन्त चन्द्रमा, सूर्य आदि पर्यायों को ग्रहण करता है, उसे जिनेन्द्र भगवान ने अनादि निन्यपर्याग्राधिकनय कहा है।

कम्मखयाद्प्पणे अविजासी जो ह कारणाभावे ।

इबमेबमुर्क्टरंतो जण्डाई सो साईपिण्ड जओ।। जो पर्याय कमों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण सादि है और विनाश का कारण न होने से अविनाशी है—ऐसी सादिनित्यपर्याय को ग्रहण करनेवाला सादिनित्यपर्यायाधिकनय है।

सत्ता अमुक्खरूवे उत्पादवयं हि गिष्ट्रणए जो हु ।

सो हु सहावाणिच्यो गाही खलु सुद्धपञ्जाओं।। जो सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय को ग्रहण करता है, वह अनित्यस्वभावग्राही शद्धपर्यायाधिकतय है।

> जो गहइ एयसमये उत्पाद-व्ययध्यत्तसंजुतं। सो सम्भावाणिच्यो असुद्वपञ्जत्यिओ णेयो।।

जो एक समय में धुवत्व (सत्ता) से संयुक्त उत्पाद-व्यय को ग्रहण करता है, वह अनित्यस्वभावग्राही अशहपर्यायाधिकनय है।

> वेहीणं पञ्जाया सुद्धां सिद्धाण भणइ सारिच्छा । जो सो अणिच्चसद्धो पञ्जयगाही हवे स जओ ।।

जो ससारी जीवों की पर्याय को सिद्धों के समान शुद्ध कहता है, वह अनित्यशृद्धपर्यायार्थिकनय है।

> भणइ अणिच्यासुद्धा चउगइजीवाण पञ्जया जो हु। होइ विभावअणिच्यो असुद्धओ पञ्जित्यणओ।।

१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १९९ से २०४

जो चार गतियों के ससारी जीवो की अनित्य, अशुद्ध पर्यायों का कथन करता है, वह विभाव-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय है।"

'आलापपद्धित' एवं 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' के उक्त कथनों से एक बात हाथ पर रखे औवले की भीति स्पष्ट हो जाती है कि पर्याधार्थिकनय के उक्त भेदों में आरम्भ के दो भेद नित्यपर्याध्याही हैं एवं शेष चार अनित्यपर्याध्याही हैं। नित्यपर्याध्याही अनादिनित्य व सादिनित्य नयों में 'शहुढ 'और 'अशुढ विशेषणों का प्रयोग नहीं है, अबिक अनित्यपर्याध्याही नयों में इसप्रकार के विशेषणों का प्रयोग नहीं है, जबिक अनित्यपर्याध्याही नयों में इसप्रकार के विशेषणों को प्रयोग नहीं है, तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार द्वर्ध्यार्थिकनय के दश भेदों में में मात्र आरम्भ के छह भेदों में ही 'शुढ-अशुढ का वर्षीकरण सम्भव है, शेष चार में नहीं; उसीप्रकार पर्याधार्थिकनय के छह भेदों में के अन्त के चार भेदों में ही शुढ-अशुढ का वर्षीकरण सम्भव है, शेष चार में ही शुढ-अशुढ का वर्षीकरण सम्भव है, शेष चों में नहीं।

पर्यायार्थिकनयों में भी द्रव्यार्थिकनयों के समान शृहता और अशृहता का आधार निरपेक्षता एवं सापेक्षता ही है। आरम्भ के दो पर्यायार्थिकनयों मे सापेक्षता एवं निरपेक्षता का आधार नहीं होने से उनमें शृह-अशृह के भेद सम्भव नहीं है। तीसरा नय सत्तानिरपेक उत्पादक्य ग्राहक होने से आंनत्यशङ्गपर्यायार्थिकनय है नथा चीथा नय मनानापक उत्पादव्ययग्राहक अर्थात् उत्पाद-व्यय-धौव्य – तीनों का ग्राहक होने से अंनित्य-अशृहुपर्यायार्थिकनय है। इसीप्रकार पौचवां नय कर्मोपाधिनिरपेक्ष होने से 'शृह्व' कहा जाता है, एठवाँ नय कर्मोपाधिसापेक्ष होने से 'अशृह्व' कहा जाता है।

इसप्रकार पर्यायार्थिकनय निम्नानसार छह प्रकार का है :-

- १ अनादिनित्यपर्यायाधिकनय
- २ सादिनित्यपर्यायार्थिकनय
- ३ सत्तानिरपेक्ष-अनित्यशृद्धपर्यायार्थिकनय
- ४ सत्तासापेक्ष-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय
- ५. कर्मोपाधिनिरपेक्ष-अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय
- ६ कर्मोपाधिसापेक्ष-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय

पर्यायाधिकनय के उक्त छह प्रकारों में तीसरा एवं पाँचवाँ 'शृद्ध' तथा चौथा एवं छठवाँ 'अशृद्ध' नय है। पहले एवं दूसरे में इसप्रकार का कोई वर्गीकरण सम्भव नहीं है।

उक्त तथ्यों को निम्नलिखितानुसार भी प्रस्तुत कर सकते हैं:-



(४) सत्तासापेक्ष-अशुद्ध-

(६) कर्मो पाधिसापेक्ष-अशुद्ध-

अनित्यपर्यायग्राही पर्यायाधिकनय अनित्यपर्यायग्राही पर्यायाधिकनय पर्यायाधिकनय के उक्त भेद-प्रभेदों एवं उनकी विषय-बस्तु पर दृष्टि डालने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब पर्याय अनित्य ही होती है, एक समय की ही होती है तो फिर उसे अनादिनित्य या सादिनित्य कैसे कहा जा सकता है?

यद्यपि यह बात पूर्णत सत्य है कि पर्याय एकसमय की ही होती है, तथापि एकसमय की पर्याय को प्रत्यक्ष तो केबली भगवान ही जानते हैं। क्षयोपरामज्ञानवाले तो उसे सर्वज्ञकथित आगम एवं अनुमान से ही जानते हैं, प्रतिसमय होनेवाला परिणमन क्षयोपशामज्ञानियों की पकड़ में तत्समय नहीं आता।

बालक की जैनाई, मोटाई एवं बजन यद्यपि प्रतिपल बढ़ता है, तथापि प्रतिपल देखने बालों को बह बढ़ता दिखाई नहीं देता। मान नीजिये एक वर्ष में उसकी बार इंच जैनाई, दो इंच मोटाई एवं बार किलो बजन बढ़ गया। क्या यह सब अचानक एक दिन में बढ़ा है?

नहीं, कदापि नहीं। वह तो निरन्तर ही बढ़ता रहा है। फिर भी यदि उसकी वृद्धि का रिकार्ड बनाया जायगा तो बार्षिक ही बनेगा, क्योंकि प्रतिपल की वृद्धि का विवरण न तो व्यावहारिक ही है और न किसी व्यावहारिक प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला ही।

यदि एक समयवर्ती सुक्ष्म (निश्चय-वास्तविक) पर्याय को ही पर्याय

मानेंगे, कित्तपय पर्यायों के समूहरूप अनेक समयवर्ती स्थूल (व्यवहार-प्रयोजनपरक) पर्यायों को पर्याय ही स्वीकार न करेंगे तो क्षयोपशम ज्ञानवालों के पर्यायाधिकनय ही नहीं बन सकेगा। यदि किसी तरह सैद्धान्तिक रूप में घटित कर भी लिया गया तो भी उसके प्रयोजनभूत प्रायोगित पश्च का लोप तो हो ही जावेगा; क्योंकि फिर मनुष्य, देव, नरक आदि संसारी पर्यायों तथा सिद्धपर्याय को भी 'पर्याय'-संज्ञा प्राप्त न हो सकेगी। ऐसी स्थित में पर्यायाधिकनय के उक्त किसी भी प्रकार को घटित करना सम्भव न होगा।

तथा नयों का प्रयोजन क्षयोपशमज्ञानवालों के ही होता है; अत. पर्यायार्थिकनय जिन पर्यायों को विषय बनाता है, उनमें एकसमय की पर्याय के साथ-माथ अनेक समयों के समुदायरूप पर्याये भी हैं। जैसे :-मनुष्यपर्याय, हेबचर्याय नरकपर्याय निसंचपर्याय ससारपर्याय, सिद्धपर्याय आदि।

इसप्रकार हम देखते हैं कि एकसमयवर्ती पर्याय के अतिरिक्त अनेक समयवर्ती औपचारिक पर्यायों का भी कथन आगम एव परमागम में विस्तार से आता है। यह अनुचित भी नही है, चर्गोकि पर्यायो का समृह भी तो पर्याय (स्वृत पर्याय) ही है। जो भी पर्यायार्थिकनय का विषय है, वह सभी पर्याय है—यह बात पहले स्पष्ट की ही जा चकी है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुएँ आगम में पर्यायों का वर्गीकरण निम्नानसार चार प्रकारों में भी याया जाता है —

- (१) अनादि-अनन्त पर्याय, (२) अनादि-सान्त पर्याय,
- (३) सादि-अनन्त पर्याय, (४) सादि-सान्त पर्याय।
- (१) जो अनादिकाल से है और अनन्तकाल तक रहेगी, उसे अनादि-अनन्त पर्याय कहते हैं। जैसे —सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम जिनिश्चम्ब एवं जिननैत्यालय आदि पदगलपर्यायों।
- (२) जो पर्याये हैं तो अनादिकाल से, पर जिनका अन्त हो जाता है, उन्हें अनादि-सान्त कहते हैं। जैसे .- जीव की संसारपर्याय।
- (३) जो पर्याये न तो अनादि ही हैं और न अनन्त ही, उन्हें सादि-सान्त कहते हैं। जैसे —जीव की मनुष्यपर्याय आदि। एक समय की पर्याय भी इसी में आती है।
  - (४) जो पयिंग अनादि तो नहीं हैं, पर अनन्तकाल तक रहनेवाली हैं, उन्हें सादि-अनन्त कहते हैं। जैसे :—जीव की सिद्धपर्याय।

ध्यान रहे, जिन पर्यायों को यहाँ अनादि-अनन्त आदि बताया जा रहा है, वे भी पलटती तो प्रतिसमय ही हैं, फिर भी लगभग वैसी की वैसी ही रहती - हैं—इस अपेक्षा उन्हें एक पर्याय कहा जाता है। सिद्धपर्याय तो प्रतिसमय पलटकर भी अनन्तकाल तक पूर्णत वैसी की बैसी ही रहती है। मनुष्यादि ससारी पर्यायों में थोडा-बहुत बदलाव भी आ जाता है, फिर भी लगभग वैसी की बैसी रहती हैं। इसीप्रकार सुमेरु पर्वतादि पुदगलस्कन्धरूप पर्यायों के बारे में भी समझना चाहिए।

इसीप्रकार सभी पंपायें होती तो अनित्य ही हैं, तथापि अनन्तकाल तक रहनेवाली अनादि-अनन्त एवं सादि-अनन्त पर्यायो को नित्य भी कहा जाता है। यहाँ नित्यता की नियामक अनन्तता ही है, अनादिपना नहीं।

इन्ही अनादि-अनन्त एवं सादि-अनन्त पर्यायो को विषय बनानेवाले कमशः अनादिनित्यपर्यायार्थिकनय एवं सादिनित्यपर्यायार्थिकनय हैं।

अनन्तरता से रहित पर्यायों को विषय बनानेवाले शेष चार नय अनित्यपर्यायग्राही कहे जाते हैं। अनित्यपर्यायग्राहीनय शृद्ध और अशृद्ध इन दो भेदो में विभाजित होता है। शृद्धता और अशृद्धता का आधार भी दो प्रकार का है। इसप्रकार अनित्यपर्यायग्राही-पर्यायार्थिकनय चार प्रकार का हो जाता है।

पर्याय का सामान्यस्वरूप उत्पाद-व्यय है। जब इस उत्पाद-व्ययरूप पर्याय को सत्ता से निरपेक्ष देखा जाता है, तब उसे शुद्ध अर्थात् सत्तानिरपेक्ष-उत्पादव्ययग्राही अनित्यशृद्धपर्यायाधिकनय कहा जाता है। तथा जब उत्पादव्ययरूप पर्याय की सत्ता से सापेक्ष देखा जाता है, तब उसे अशुद्ध अर्थात् सत्तासापेक्ष-उत्पादव्ययग्राही अनित्यअशृद्धपर्यायाधिकनय कहा जाता है।

इसीप्रकार जब कर्म की उपाधि में निरपेक्ष देखा जाता है, तब शुद्ध अयांत् 'कमॉपाधिनिरपेक्ष-अनित्यशुद्धपर्यापाधिकनय कहा जाता है; तथा जब कर्म की उपाधि से सापेक्ष देखा जाता है, तब 'अश्रव्द 'कमॉपाधिमापेक्ष-अनित्य-अशद्धपर्यापाधिकनय' कहा जाता है।

ध्यान रहे, इन नयों के नाम अपनी सार्थकता को स्पष्टरूप से अपने में समेटे होने के कारण इतने बढ़े हो गये हैं कि जिनका कथन सहज नहीं रह पाता; इसकारण इनका प्रयोग प्राय सिक्षप्त करके ही किया जाता है। नामों के सम्बन्ध में सिक्षप्तीकरण की प्रवृत्ति मानव-समाज का सहज स्वभाव भी है। इसकारण भी इसप्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। छन्दानरोध से कहीं-कहीं सिक्षप्तीकरण के साथ-साथ कुछ शब्दों में परिवर्तन भी देखा जाता है। इन कारणों से अध्ययनकाल में कभी-कभी संशय की स्थित बनने लगती है। जिन्नाम, पाठकों से हार्यिक अनुरोध है कि इन्हें अच्छी तरह हृदयंगम कर लें, जिससे इनके संदर्भ में सशयात्मक स्थित से बचा जा सके। 🗆

# <sub>बत्रं अध्याय</sub> नेगमादि सप्त नय

## ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय

जिनागम मे प्रतिपादित नयों का वर्गीकरण निश्चय-व्यवहार, हव्यार्थिक-पर्यायार्थिक एव नैगमादिक सप्तनयों के अतिरिक्त ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनय के रूप में भी किया गया है। नैगमादि सप्तनयों की चर्चा करने के पूर्व इन्हें समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि नैगमादि नयों को इन निज प्रेग्ने से भी विशाखित किया जाता है।

बैसे तो सभी नय सम्यक् श्रृतज्ञान के अश होने से ज्ञानात्मक ही होते हैं, तथापि यहाँ विषयवस्त की अपेक्षा उनके तीन भेट किये गये हैं, उनमें ज्ञान को जाननेवाले नय जाननय, शब्दों को जाननेवाले नय शब्दनय एवं अर्थ को जाननेवाले नय अर्थनय कहे जाते हैं।

जगत के सम्पूर्ण पदार्थों को भी तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता है. —जानात्मक अथात्मक एवं शब्दात्मक।

ज्ञान की जिस पर्याय में सत्-असत् पदार्थ झलकते है, वह ज्ञानपर्याय ज्ञानात्मक वस्त् है, ज्ञानपर्याय में झलकने वाले पदार्थ अर्थात्मक वस्त् हैं और उन पदार्थों को प्रतिपादन करनेवाले शब्द शब्दात्मक वस्त् हैं।

'गाय' नामक पदार्थ अर्थात्मक वस्तु है, उसे जाननेवाली ज्ञानपर्याय ज्ञानात्मक वस्तु है और 'गाय' नामक शब्द शब्दात्मक वस्तु है।

इसप्रकार 'गाय' नामक शब्द के तीन अर्थ हो गये -

१ गाय को जाननेवाला जान।

२ गाय नामक पश्।

३ गाय नामक शब्द।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि गाय नामक पशु को तो गाय कहते ही है, गाय को जाननेवाले झान को भी गाय कहा जाता है तथा गाय शब्द की भी गाय सज़ा है।

निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि ज्ञान में प्रतिबिभ्बत गाय ज्ञानात्मक गाय है, उच्चरित या लिखित 'गाय' शब्द शब्दात्मक गाय है और दूध देनेबाली असली गाय अर्थात्मक गाय है।

इसीप्रकार ज्ञान मे प्रतिबिम्बिन वस्तु ज्ञानात्मक वस्तु है, बस्तुस्वरूप

का प्रतिपादन करनेवाले शब्द शब्दात्मक वस्तु हैं और द्रव्य-गुण-पर्यायमय पदार्थ अर्थात्मक वस्त हैं।

इसी आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनानेवाले नय ज्ञाननय हैं, अर्थात्मक वस्तु को विषय बनानेवाले नय अर्थनय है और शब्दात्मक वस्तु को विषय बनानेवाले नय शब्दनय हैं।

शब्दनय से अर्थनय का विषय अधिक है और अर्थनय से जाननय का। जाननय की विषयवस्तु असीम है, क्योंकि वह सत्पदार्थों संबंधी जान को तो अपना विषय बनाता ही है, साथ मे असत्कल्पनायें भी जाननय का विषय बनती हैं।

लोक में जो बस्तु है, उसे तो ज्ञान जानता ही है, किन्तु जिनकी लोक मे सत्ता ही नही है—ऐसी बस्तुए भी ज्ञान का जेय बनती हैं। असीम कल्पनालोक में विचरण करनेवाले ज्ञान को रोकने में कौन समर्थ है?

लोक मे गधा नामक पशु भी है और सींग भी हैं ही; न सही गधे के शिर पर, किसी और के शिर पर सही; गाय के, भैंस के, किसी के भी शिर पर सही; पर सींगों की भी सत्ता तो है ही। ज्ञान को यह जरूरी नहीं कि वह उन सींगों को गाय के शिर पर ही देखे, वह अपने विकल्पों में, अपनी कल्पना में गधे के शिर पर मी सींग देख सकता हैं।

जिस जान की पर्याय में सीगों बाला गधा दिखायी दिया, उस जानपर्याय की सत्ता तो जगत में हैं ही। न नहीं सीगो बाले गधे की सत्ता, पर तत्त्वधी जानपर्याय की सत्ता से तो इन्कार नहीं किया जा सकता। अत. कहा जा सकता है कि सर्याय की सत्ता गधा कथींबत् हैं भी और कथींबत् नहीं भी है। बस्नुरूप से तो नहीं है, पर उसरूप परिणत जानपर्याय के रूप में तो वह है ही।

व्यग्यिचनकारों के कमाल तो आपने देखे ही होंगे। वे सम्पूर्ण शरीर शेर का बना दें और उस पर चेहरा प्रधानमंत्री का विचका दे शारीर गधे का बना दें, पर उसका मुख आदमी का। यदि ऐसी असत् वस्तुयें उनके जान का जेय नहीं बनतीं तो उनके चित्र काराज पर नहीं उतर सकते थे।

यद्यपि लोक का विस्तार भी कम नहीं है, अनन्त है; पर कल्पनालोक का विस्तार तो उससे भी अनन्तगुणा है। मान लीजिय मैं एक ऐसे आदमी की कल्पना करता हैं, जिसके हजार मुख हों, दो हजार हाथ। क्या कोई मनःपर्ययज्ञान का धारी मेरे मन की इस बात को नहीं जान सकेगा?

यह एकदम काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि दशमुखवाले रावण की कल्पना तो अगणित लोगों ने कर ही रखी है। यद्यपि दशमुखवाले रावण की सत्ता लोक में संभव नही है, तथापि हमने और आपने भी दशमुखवाले रावण के पुतले तो देखे ही हैं। क्या वे सब असत् हैं? क्या उनकी सत्ता का सर्वथा अभाव है?

यह तो निश्चित ही है कि जमीन पर आने से पहले वे किसी के ज्ञान में आये होंगे, कत्यना मे आये होंगे। दशमुखवाला आदमी भले ही असंभव हो, पर उसके पुतले असंभव नहीं; तो फिर सींगोंबाला गधा चाहे हो या न हो, पर उसके भी पुतले, चित्र तो बन ही सकते हैं। लोक में बनने के पहले वे ज्ञान में बनेगे।

बास्तविक लोक जितना सुन्दर है, विचित्र है, ज्ञान का लोक उससे भी सन्दर और विचित्र हो सकता है।

यह ज्ञान का लोक, कल्पनाजगत, विकल्पजाल या संकल्पितज्ञान नैगमनप्रस्प ज्ञाननय का विषय है। सत् और असत् सम्पूर्ण कल्पनाओं, विकल्पो और सकल्पो का यह जगत नैगमनय का विषय है, ज्ञाननय का विषय है, इसीकारण नैगमनय ज्ञाननय भी कहा जाता है, अर्थनय तो वह है ही।

दर्पण मे प्रतिबिम्बित मोर मोर तो है ही नहीं, मोर का परिणमन भी नहीं है; दर्पण की ही स्वच्छ अवस्था है, दर्पण का ही परिणमन है। उसे जाननेवाले ज्ञान का ज्ञेय भी दर्पण है, दर्पण की निर्मल अवस्था है, मोर नहीं।

इसीप्रकार ज्ञान मे प्रतिबिग्नियत होनेवाले सत्-असत् पदार्थं, तत्सबधी विकल्प-सकल्प-कल्पनाये ज्ञान ही है, ज्ञान का ही परिणमन हैं, ज्ञान के अतिरिक्त कृष्ठ नही। उन्हे जाननेवाले ज्ञान का ज्ञेय, वह ज्ञान ही है, ज्ञानपर्याय ही है, उस ज्ञेयरूप ज्ञान मे अलकनेवाले अन्य पदार्थ नही।

ऐसी स्थिति होने पर भी जिसप्रकार मोर मे मुग्ध लोग दर्पण मे प्रितिबिस्बित मोर को देखकर उसे 'दर्पण' न कहकर 'मोर' ही कह देते है, उमीधका जानपर्याय मे प्रतिबिस्बित सत्-अमन् जेयों को देखकर उस जानपर्याय को उससे प्रतिबिस्बित जेयोंरूप भी कह दिया जाता है। यही करण है कि गाय को जाननेवाले जान को भी 'गाय' कह दिया जाता है। लोक मे भी ऐसे प्रयोग अप्रवित्त नही है। लोक में भी ऐसे प्रयोग अप्रवित्त नही है। लोक है। लोक में भी ऐसे प्रयोग अप्रवित्त नही है। लोक है। लोक में भी ऐसे प्रयोग अप्रवित्त नही है। लोक है। लोक है। लोक सार प्रवित्त मेरे को देखकर हम कह ही देते हैं कि देखों कितना सन्दर मोर है!

यदापि टर्पण में मोर की सत्ता नहीं है, अतः वह असन् ही है; तथापि उसका प्रतिबिम्ब तो है ही – इस अपेक्षा उसे कर्षचित् सन् भी कह सकते है। अत वह कर्षचित् सत् भी है और कर्षचित असत भी।

इसीप्रकार के सत् और असत् संकल्पित ज्ञेयों को जाननेवाली जानपर्याय

को जानना जाननय का कार्य है।

उक्त तीनों नयों की विषयवस्तु के संबंध में जैनेन्द्र वर्णी के निम्नांकित विचार दृष्टव्य हैं:--

"ज्ञान सत् व असत् सब प्रकार के अर्थ को जानने के लिये समर्थ है। सत्ताभृत पदार्थों को तो ज्ञान जानता ही है, परन्तु करूपना के आधार पर गधे का सीगा, आकाश पृथ्य, हीआ, अटट-निब्टट आदि बे-सिर-पैर की बातों को जानने के लिए उसे कीन रोक सकता है? अत: ज्ञान में अर्थ व शब्दजन्य प्रतिभास भी होता है और करूपनाजन्य प्रतिभास भी।

करुपनाजन्य प्रतिभास नियम से ज्ञानविषयक ही होता है, अर्थ व शब्द विषयक नहीं। करुपनाजन्य प्रतिभास का विषय अर्थ व शब्द दोनों से अधिक है, क्योंकि अर्थ व शब्द तो सीमित हैं और वह असीम। इसलिये ज्ञान सबसे बडी वस्त है।

शब्द व अर्थ में से अर्थ बड़ा है और शब्द छोटा, क्योंकि द्रव्य-गुण-पर्यायों में सूक्स-स्पूल रूप से तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप से रहनेवाला अर्थ तो अनन्त है, परन्तु शब्द संख्यात मात्र से अधिक होने ही असभव है।

दूसरी बात यह है कि शब्द केवल स्थूल अर्थ को ही विषय कर सकता है, सूक्त को नहीं और जगत में स्थूल की अपेक्षा सूक्त अर्थ बहुत हैं; इसलिये शब्द का विषय अर्थ की अपेक्षा अत्यन्त अल्प है।

इसप्रकार तीनों नयों के विषय में महान व लघुपना जान लेना चाहिये। ज्ञाननय का विषय महान है, अर्थनय का उससे कम और शब्दनय का सबसे कम।

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि क्या कल्पनाजन्य असत् प्रतिभास को जाननेवाला ज्ञान भी सम्यक् हो सकता है? क्या ज्ञानीजन भी इसप्रकार के कल्पनालोक में विचरण करते हैं? क्या ज्ञानीजनों का ज्ञान भी बे-सिर-पैर की बातों को अपने ज्ञान का विचय बनाता है?

यदि हाँ तो फिर इसका कोई उदाहरण भी है क्या?

भाई ! जब यहाँ सम्यक् श्रृतज्ञान के अंशारूप नयों की चर्चा चल रही है तथा ज्ञाननय भी सम्यक् नयों का ही एक भेद है तो फिर यह सहज ही सिद्ध है कि ज्ञानीजनों के भी इसप्रकार के संकल्प, बिकल्प व कल्पनायें पाई ही जाती हैं

१. नयवर्षण, पष्ठ २१४-२१४

एवं उन्हें जाननेवाला ज्ञाननय भी उनके ही होता है।

क्या ज्ञानीजन स्वप्न नहीं देखते हैं? स्वप्न मे दिखाई देने बाला सम्पूर्ण वस्तुजगत असत् —काल्पनिक ही तो होता है। जो कुछ स्वप्न में दिखाई देता है. वह सब-कछ ज्ञानपर्याय के अतिरिक्त और क्या है?

यद्यपि स्बन्न में दिखाई देनेबाले पदार्थ एवं घटनायें बास्तविक नहीं हैं, असत् हैं, ज्ञानपर्याय के परिणमनमात्र हैं, तथापि स्वप्न असत् नहीं हैं, उन्हें जाननेबाला ज्ञान भी असत् नहीं है. सत् है, सम्यक है।

तीर्थंकर की माँ को मोलह स्वप्न आते हैं, अन्त में मुख में प्रवेश करता हुआ धवल वृषभ दिखायी देता है। क्या ऐसा कुछ घटित भी होता है?

नहीं, तो क्या स्वप्न असत् हैं? उनके आधार पर होनेवाला तीर्थंकरों के जन्मसंबधी ज्ञान भी असत् है क्या?

नही कदापि नही।

हती, रुवार हानीजनो को तत्त्वप्रचारसबधी सत्-असत् विकल्प भी होते ही है। न जाने कितनी योजनाये उनकी कल्पना मे अवतरित होती है। उनके सभी सकल्प या विकल्प पुरे तो नहीं हो जाते? हजारों मे एकाध योजना ही क्रियान्वित हो पानी है। क्रियान्वित न हो पाने मात्र से सभी सकल्प-विकल्प या कल्पनाये अवस्तु तो नहीं मानी जा सकती, जानात्मक वस्तु तो वे है ही।

उक्त ज्ञानात्मक वस्तु को जाननेवाला नय ही ज्ञाननय है और वह नियम से जानी के ही होता है।

क्या हमारे सम्यग्जानी आचार्य भगवन्तो ने काल्पनिक कथाये लिखकर हमें समझाने का प्रधास नहीं किया है? किसी विषय को समझाने के लिये जानीजन काल्पनिक उदाहरणों के ग्रस्तुत करते ही हैं। धर्मपरीक्षा आदि प्रन्य इसके सशक्त उदाहरणों है।

ये सब बीजे जाननय के विषयभूत जानात्मक जगत में ही आती हैं। यह जानात्मक जगत कर्षोंचत मत् है और कर्षांचत असत है। जानपर्यय मे उपकार की कत्पना सचम्ब ही उत्पन्त हुई है, अत वह सत् ही है, तथापि यम भी सत्य है कि वस्तुजगत उस कत्पना के अनुरूप नहीं है, अतः वह असत् भी है। विभन्न अपेकाओं से देखने पर वह सत् भी है और असत् भी है।

भाई! इस कल्पनालोक या संकल्पजगत को विषय बनानेवाला यह ज्ञाननय मात्र है ही नहीं, अपित् अत्यन्त उपयोगी भी है। यदि यह नहीं होता तो फिर ज्ञानपर्याय सबको तो जानती, पर स्वय को नहीं जान पाती; स्वयं में प्रतिबिम्बित सत्-असत् काल्पनिक सकल्प-विकल्पो को भी नहीं जान पाती। अधिक क्या कहें? ज्ञानियो द्वारा तत्त्वप्रचार की योजनायें भी न बन पातीं और न वे क्रियान्वित ही हो पातीं।

भाई! यह ज्ञाननय कल्पनालोक में विचरण करनेवाले पागलों का प्रलाप नहीं, अपनी उर्वर कल्पना से परमसत्य को उद्घाटन करनेवाले आत्म-शोधी खोजी ज्ञानियों का नयसबधी रहस्योद्रपाटन है।

-0-

# जानी और अजानी

गमोकार नन्त्र पढ़ने से कभी किसी धर्मात्मा की रक्षा करने देवता आ गये थे—यह पौराणिक आख्यान सत्य हो सकता है, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है; पर इसमें यह नियम कहाँ से सिद्ध होता है कि जब-जब कोई संकट में पड़ेगा और वह णमोकार मन्त्र बोलेगा; तब-तब देवता आयेगे ही, अतिशय होगा ही।

शास्त्रो में तो मात्र जो घटा था, उस घटना का उल्लेख है। उसमें यह कहाँ लिखा है—ऐसा करने से ऐसा होता ही है? यह तो इसने अपनी ओर से समझ लिया है; अपनी इस समझ पर भी इसको विश्वास कहाँ है? होता तो आकुलित क्यों होता, भयाक्रान्त क्यो होता?

ज्ञानी भी णमोकार मन्त्र पढ़ रहा है, शान्त भी है; पर उसकी शान्ति का आधार णमोकार मन्त्र पर यह भरोसा नहीं कि हमें बचाने कोई देवता आवेंगे। णमोकार मन्त्र तो वह सहज अश्भभाव से तथा आकुलता से बचने के लिए बोलता है।

<del>- क्रमबद्धपर्याय, पृष्ठ ११५</del>

## ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय : नैगमादि स्राप्त नयों के रूप में

यदि हम नैगमारि सप्तनयों को इन तीन नयों के रूप में विभाजित करे तो आचार्य विद्यानित्व के अनुसार आरम के चार नय — नैगम, सग्रह, व्यवहार और ऋजुनुत्र – अर्थनय हैं और अन्त के तीन नय – शब्द, समिभरूढ़ एव एकमत – शब्दनय हैं। औरा कि कहा गया है:-

– शब्दनय हैं। जैसा कि कहा गया है:– '''तन्नर्जसन्नपर्यन्ताश्चत्वारोऽर्यनया मताः ।

त्रयः शब्दनयाः शेषाः शब्दवास्यार्थगोत्तरा ।।

उक्त सात नयों में आरभ के ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नय अर्थनय माने गये हैं, शेष तीन नय शब्दनय है, क्यांकि वे शब्द के बाच्यार्थ को विषय करने हैं।

यद्यिप उक्त कथन में सातों नयों को अर्थनय और शब्दनय में ही विभाजित किया गया है, तथापि नैगमनय अर्थनय के साथसाथ ज्ञाननय भी है, वर्षोंक वह अर्थात्मक बन्तु के साथ-साथ ज्ञानात्मक बन्तु को भी विषय बनाता है। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि उसका विषय सत् और असत् सभी पडायों के सबंध में किया गया विकल्प है।

जैनेन्ट वर्णी के शब्दों में —

जनार प्रशास कराया में निमानय जाननय भी है और अर्थनय भी। सग्रह, व्यवहार व ऋजुमुत्र —ये तीन नय अर्थनय ही हैं। शब्द, समिभिक्क एव एवभूत —ये तीन नय शब्दनय ही हैं। इसप्रकार इन सात नयो मे एक नैगमनय जाननय है; नैगम, सग्रह, व्यवहार एव ऋजुमुत्र —ये यार नय अर्थनय है और शब्द, समिभिक्क एव एवभूत —ये तीन नय शब्दनय हैं। "

नयों का यह विभाजन मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही समझना चाहिये; वैसे तो सातो ही नय ज्ञाननय भी हैं अर्थनय भी है और शब्दनय भी है।

९ रलोकवातिक, नयबिबरण, रस्नोक ९४ २ नयवर्पण, पृष्ठ २९४

उक्त संदर्भ में 'श्लोकवार्तिक' का निम्नांकित कथन दृष्टव्य है:-

"सर्वे शब्दनयास्तेन परार्थप्रतिपादने । स्वार्थप्रकाशने मातरिभे ज्ञाननयाः स्थिताः । ।

तैर्नीयमानवस्त्वंशा कथ्यन्तेऽर्यनयाश्च ते ।

त्रैविध्यं व्यवतिष्ठन्ते प्रधानगणभावतः।।

उक्त सभी नय दूसरों के लिये अर्थ का कथन करने पर शब्दनय हैं और जाता के लिये अर्थ का प्रकाशन करने पर जाननय हैं तथा उनके द्वारा जात किये वस्तु के धर्म कहे जाते हैं, इसलिये वे अर्थनय हैं। अतः प्रधानता और गीणता से नयों के तीन भेड़ होते हैं।"

तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं समझने के लिये इन नयो का मौन रहकर विचारात्मक प्रयोग करता है, तब ये नय श्रुतज्ञान के अश होने से ज्ञानस्वरूप ही होते हैं, किन्तु जब वह इनके माध्यम से बस्तु का स्वरूप शब्दों द्वारा दूसरों को समझाता है, तब इनका प्रयोग बचनात्मक होता है और इसीकारण इन सभी को शब्दनय कहा जाता है। द्रव्य-गुण-पर्यायरूप वस्तु के प्रतिपादक होने से अर्थनय तो ये हैं ही।

इनके ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय — ऐसे भेद तो मुख्यता और गौणता की दिष्ट से किये गये हैं।

नयों को द्रव्यनय और भावनय – इन दो प्रकारों में भी विभाजित किया जाता रहा है। एक प्रकार से शब्दनय ही द्रव्यनय है और ज्ञाननय भावनय।

इनकी चर्चा 'पंचाध्यायी' मे इसप्रकार की गई है --

"ब्रव्यनयो भावनयः स्याविति भेवाव् द्विधा व सोडीप यथा ।

पौत्नालिकः किल सच्चो ब्रह्मं भावश्च चित्रिति जीवगुनः।।? द्रव्यनय और भावनय के भेद से नय दो प्रकार के हैं। पौद्गालिक शब्द द्रव्यनय कहलाता है और जीव का ज्ञानगुण भावनय कहलाता है।"

इसप्रकार हम देखते हैं कि ये ज्ञाननय, अर्थनय एव शब्दनय अथवा द्रव्यनय और भावनय नैगमादि सप्तनयों के ही वर्गीकृत भेद हैं।

-0-

१ श्लोकपार्तिक, नयमिक्रण, श्लोक ११० व १११

२ पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५०५

## नैगमादि सप्त नय : स्वरूप एवं भेद-प्रभेद

मलनयों के रूप में निश्चय-व्यवहार एवं द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयो तथा ज्ञाननयः अर्थनय एवं शब्दनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार के साथ हो चकी है। अब नैगमादि सप्तनयों की चर्चा प्रसंगप्राप्त है।

नैरामादि सप्तनय भी प्रकारान्तर से द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक के ही उत्तर भेद है। उक्त सदर्भ में 'धवल' का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है:-

"म एवंविधो नयो द्विविधः, इत्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति....तत्र यो सी द्रव्यार्थिकनयः सः त्रिविधो नैगमसंग्रहव्यवहारभेदेन....पर्यायार्थिको नयश्चतर्विधः ऋजसत्रशब्दसम्भिक्दैवंभतभेदेन।

इसप्रकार वह नय दो प्रकार का है – द्रव्यार्थिक एव पर्यायार्थिक। वहाँ जो द्रव्याधिकनय है, वह तीन प्रकार का है -नैगम, सग्रह एवं व्यवहार। पर्यायार्थिकनय चार प्रकार का है -ऋजसत्र, शब्द, समिभरूढ एवं एवभत।''

#### १. नैगमनय

उक्त नयों में नैगमनय सकल्पमात्र का ग्राहक है। जैसा कि कहा गया है -"तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहको नैगमो नयः।?"

इसे सोदाहरण समझाते हुए आचार्य पञ्चपाद लिखते हैं --

"अनिष्पन्न अर्थ में सकल्प मात्र को ग्रहण करनेवाला नय नैगमनय है। जैसे - हाथ मे फरमा लेकर जाते हुए किसी परुष को देखकर कोई अन्य पछता है - 'आप किस काम से जा रहे है?'

वह कहता है:- 'प्रस्थ लेने जा रहा हैं।'

यद्यपि उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नही है, तथापि प्रस्थ बनाने का सकल्प होने मे प्रस्थ शब्द का व्यवहार किया गया है।

इसीप्रकार ईंधन एव जलादि के सग्रह में सलग्न पुरुष से यदि कोई पुछता है - 'आप क्या कर रहे हैं?'

वह उत्तर देता है - 'भात पका रहा है।'

यद्यपि उस समय भात (पके हुए चावल) पर्याय सन्निहित नही है, तथापि भात के लिये किये जा रहे व्यापार में भात का प्रयोग किया गया है। इसप्रकार का जितना भी लोकव्यवहार अनिष्यन्त अर्थ के अवलम्बन से

१ जैनेन्ड सिद्धान्त कोश, जाग-२, पु० ४२४ आचार्य विद्यानीन्द इलोक्नार्तिक, नर्याववरण, इलोक-३९

संकल्पमात्र को विषय करता है, वह नैगम का विषय है। 9''

स्वामी कार्तिकेय नैगमनय को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:-"जो साहेबि अबीवं वियप्परूवं चिवस्समट्ठं च ।

"जो साहीं अदीव वियम्परूव पविस्तमट्ठे च । संपंडिकालाविट्ठं सो हु जयो जेगमो जेयो।।<sup>२</sup> जो नय अतीत अनागत और वर्तमान को विकल्परूप से साधता है. वह

जो नय अतीत, अनागत और वर्तमान को विकल्परूप से साधता है, वह नैगमनय है।'' उक्त परिभाषा के आधार पर इसके तीन भेद किये जाते हैं:—

उक्त पारभाषा के आधार पर इसके तीन भेद किये जे १. भतनैगमनय, २ भावीनैगमनय,

3 वर्तमाननैगमनय।

उक्त तीनो की परिभाषाये 'नयचक्र' में इसप्रकार दी गई हैं.— "जिप्पण्णिनव पर्यपित शाविषदत्यं खु जो अणिप्पण्णं। अप्पत्ये जह पत्यं भण्णह सो शाविणहगमृति खजो।। णिब्बत्त अत्यिकिरिया बट्टण्काले तु जंसमायरणं।

तं भूदणइगमणयं जहजिदिणं णिब्बुओ वीरो।। पारद्वा जा किरिया पचणिवहाणादि कहइ जो सिद्धा ।

लोएसु पुच्छमाणो भण्णद तं बट्टमाणणयं।। जो अनिष्यन्न भावि पदार्थ को निष्यन्न की तरह कहता है, उसे

भाविनैगमनय कहते हैं। जैसे -अप्रस्थ को प्रस्थ कहना। जो कार्य हो चुका हो, उसका वर्तमान काल मे आरोप करना भतनैगमनय है। जैसे:-- आज के दिन भगवान महाबीर का निर्वाण हुआ था।

जो प्रारम्भ की गई पकाने आदि क्रिया को लोगों के पूछने पर सिद्ध या निष्पन्न कहता है, वह वर्तमाननैगमनय है।"

जो कार्य अभी सम्पन्न नहीं हुआ है, उसे अनिष्पन्न कहते है। भविष्य मे होनेवाले कार्य में भूतकाल मे हो गये कार्य के समान व्यवहार करना अर्थात् अनिष्यन्न कार्य में निष्यन्न (सम्पन्न) कार्य के समान व्यवहार करना भावीनेगमनय है।

इसे यहाँ प्रस्थ का उदाहरण देकर समझाया गया है। पुराने समय में अनाज नापने के लिए लकड़ी का एक बर्तन हुआ करता था, जिसे प्रस्थ कहते थे। एक व्यक्ति प्रस्थ बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए बन जा रहा था। जब उससे पुष्पा गया कि कहाँ जा रहे हो, तब बह कहता है कि प्रस्थ लेने जा रहा।

१ सर्वाधीसिद्धि अठ १ सृत्र ३३ की टीका
<sup>१</sup>२ किंगतकेमानप्रेकाः गांचा २७१ ३ द्वट्यस्थिभावपुकाशक नयचक्र, गांचा २०५ से २०७

हैं। बह बन से प्रस्थ नहीं, लकडी लायेगा; पर उसका बिचार उस लकडी से प्रस्थ बनाने का है; अत वह ऐसा न कहकर कि मैं लकडी लेने जा रहा हूँ, अपने सकल्पानुसार ऐसा कहता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। उसका यह कथन भावीनैगमनय से सत्य है, क्योंकि नैगमनय संकल्पग्राहीनय है।

इसीप्रकार जो कार्य भूतकाल में सम्पन्न हो चुका है, उसे वर्तमान के समान व्यवहार करना भृतनैगमनय है। यद्यपि भगवान महावीर के निर्वाण को पन्चीस सौ से भी अधिक वर्ष हो गये हैं, तथापि लोक में कहा जाता है कि आज दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। भृतनैगमनय से यह कथन सत्य है, च्योंकि भूतनैगमनय भृतकालीन कार्यों में वर्तमानवत् ही व्यवहार करता है।

जो आरम्भ किये गये कार्य मे सम्पन्न कार्य के समान व्यवहार करता है, वह बर्तमाननैगमनय है। इसे भात प्रकाने की क्रिया का उदाहरण देकर समझाया जाता रहा है। पके हुए चावल को भात कहते है। कोई व्यक्ति चावल पकाने के सकल्पपूर्वक चावल धोने जाति के कार्य में नहीं उदारि उसने अभी चुल्हा भी नहीं जलाया है, पर पूछे जाने पर वह यही कहता है कि मैं भात पका रहा है। उसका यह कहना वर्तमाननैगमनय से सत्य है।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि भावीनैगमनय एव वर्तमाननैगमनय मे कोई अन्तर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों में ही वर्तमान में कार्य असम्पन्न ही है, न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भात ही पका है।

यद्यपि यह पूर्णत. सत्य है कि न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भात ही पका है, तथापि भात बनना जितना सिन्नकट है, प्रस्थ बनना उतना निकट नहीं है, क्योंकि भात बनने की प्रक्रिया तो आरम्भ हो चुकी है, पर अभी प्रस्थ का तो ठिकाना ही नहीं है। यह निकटता और दूरी ही बर्तमाननैगमनय एव भावीनेगमनय की विभाजनरेखा है।

एक प्रश्न यह भी सम्भव है कि वर्तमान और भावीनैगमनय के विषय मे तो यह कहा जा सकता है कि अभी कार्य निष्यन्त नहीं हुआ है, पर भृतनैगमनय के विषय में यह कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य अभी निष्यन्त नहीं हुआ है, बर्योंकि भृतकालीन कार्य तो सम्पन्त हो ही चुकते है।

अत. अनिष्यन्त कार्य मे निष्यन्त कार्य के समान व्यवहार करने की बात भतनैगमनय पर किसप्रकार घटित होगी?

भाई! यहाँ 'अनिष्पन्न' का अर्थ मात्र इतना ही है कि जिस कार्य को निष्पन्न होता बताया जा रहा है, वह कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा है। 'अनिष्यन्न' का अर्थ 'बर्तमान में निष्यन्न नहीं हो रहा' ही है।

वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं – इन सबसे यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है, यहाँ तो बस बात इतनी सी ही है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है और संकल्प के आधार पर ऐसे कहा जा रहा है कि मानो वह कार्य अभी ही सम्पन्न हो रहा हो।

यहाँ मात्र इतना ही प्रयोजन है, इससे अधिक कुछ नहीं।

यह नय संकल्प को ग्रहण करनेवाला नय है। जगत में कुछ घटित हो रहा है या नहीं – इससे इसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह तो संकल्पजगत में वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, उसे ही अपना विषय बनाता है। संकल्पजगत में तो वह सबकुछ बर्तमान में घटित ही हो रहा होता है, जो कुछ यह कहता है। अनिष्णन तो उसे बस्तुजगत की दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि वस्तुजगत में तो वह वर्तमान में अनिष्यन्न ही है।

उक्त विश्लेषण से अत्यन्त स्पष्ट है कि वर्तमान और भावीनैगमनयों के समान भूतनैगमनय पर भी सकल्प के आधार पर अनिष्यन्न में निष्यन्नवत् व्यवहार करनेवाली बात घटित हो जाती है।

इसप्रकार हम देखते है कि सकल्प के आधार पर अनिव्यन्न कार्य में प्रयोजनवश निष्यन्न कार्य के समान व्यवहार करनेवाला यह नय सत् और असत सभी को अपना विषय बनाता है।

सत् (अर्थात्मक जगत) व असत् (ज्ञानात्मक जगत) को विषय बनानेवाला नैगमनय ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनयों में अर्थनय के साथ-साथ ज्ञाननय भी है।

इस परिवर्तनशील जगत का प्रत्येक प्राणी अपने विचारात्मक जगत में अनेक प्रकार की कल्पनायें तो किया ही करता है, साथ में अपने संभव-असंभव विकल्पों को साकार करने के लिये अनेक प्रकार के संकल्प भी करता हता है, तथापि यह आवश्यक नहीं कि जो योजनायें उसने अपने विचारों में बाई हैं, वे साकार हो ही जावें। चाहे वे कभी साकार हों या न हों, पर अभी विकल्पों में तो हैं ही।

उन संकल्पविकल्पों को विषय बनाने के कारण ही यह नैगमनय ज्ञाननय कहा जाता है, क्योंकि वे संकल्पविकल्प ज्ञानात्मक वस्तु ही हैं।

जिसतरह की कल्पनायें और संकल्पविकल्प किये गये हैं, वर्तमान जगत में वे वस्तुयें उसरूप में नहीं हैं, इसकारण उन्हें असत् कहा जाता है और उन संकल्पों-विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगमनय को असत को विषय बनानेवाला नय कहा जाता है।

असत् अर्थात् ज्ञानात्मक जगत को विषय बनानेवाला यह नैगमनय (ज्ञाननय) लोकच्यवहार में सर्वाधिक प्रचलित एवं अत्यन्त उपयोगी नय है। यदि इस नय के संदर्भ में हम अपने दैनिक जीवन के व्यावहारिक प्रांगों पर दिष्ट डालें तो हमें इसकी उपयोगिता सहज ही भामित होगी।

पंचकत्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भृतनैगमनय के सशक्त उदाहरण हैं। एक कोड़ाकोड़ी सागर पहले हुये ऋषभदेव एवं उनके पंचकत्याणकों को वर्तमान में होनेवाले पंचकत्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में वर्तमानवत् ही व्यवहार किया जाता है।

'आज नीलांजना का नृत्य होगा और राजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करेंगे' – प्रतिस्ठाचार्यों द्वारा दी गई इसप्रकार की सूचनाओ को क्या हम असन्य मानते हैं?

नहीं कदापि नहीं।

तो क्या सचमुच आज नीलांजना का नृत्य होगा या राजा ऋषभदेव हीका लेंगे?

नहीं, यह भी सत्य नहीं है; क्योंकि राजा ऋषभदेव तो एक कोडाकोडी सागर पहले ही दीक्षा ले चके हैं. आज तो वे सिद्धदशा में विराजमान है।

सम्पूर्ण स्थित को भलीभाँति समझनेवाले श्रोताओं या दर्शको को प्रतिष्ठवायार्थों की इतप्रकार की घोषणाओं से कोई परेशानी खड़ी नहीं होती; क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ भूतकालीन घटनाओं को वर्तमानवत व्यवहार किया जा रहा है।

यह सम्पूर्ण व्यवहार भूतनैगमनय की अपेक्षा ही संभव है। साधारण जनता भले ही नैगमनय का नाम न जानती हो, उसकी परिभाषा भी न समझती हो, तथापि उसकी कथन हौली से भलीमीत परिचित है। यही कारण है कि उसे कोई उलझन कही नहीं होती।

यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधि सबसे पहले किसी के कल्पनालोक अर्यात ज्ञानजगत में ही अवतरित हुई होगी, पश्चात कागज पर आई होगी और उसके बाद इसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ है। यह ज्ञानजगत का अद्भुत उत्पादन है, जिसे नैगमनय अपना विषय बनाता है।

इसीप्रकार भावीचौबीसी की प्रतिष्ठा को भावीनैगमनय एवं विद्यमान सीमन्धरादि बीस तीर्यंकरों की प्रतिष्ठा को बर्तमाननैगमनय के उदाहरण माने जा सकते हैं। श्रीपाल-मैनासुन्दरी आदि नाटकों को भी भूतनैगमनय की विषयभूत वस्तु मानी जा सकती है, क्योंकि उनमें भी भूतकालीन कार्यकलापो का वर्तमानवत व्यवहार होता है।

'धवल' में कहा गया है:-

"कंपि चरं बठ्ठूण य पावजाचं समानमं करेमाचं । चेगमणयेज भण्जई चेरङ्को एस प्रुचोत्ति।। १

किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते देखकर नैगमनय से

कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है।"

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि पापियों की संगति में रहने मात्र से किसी को नारकी कह देना कहाँ तक उचित हैं? क्या ये सब कल्पनालोक की उडानें नहीं हैं? क्या लोक में भी ऐसे प्रयोग होते देखे जाते हैं? क्या सकल्पग्राही नैगमनय की परिभाषा उक्त कथन पर घटित हो सकती हैं? यदि हाँ तो किसप्रकार?

हाँ, यह सत्य है कि नैगमनय का यह विषय कल्पनालोक में ही उत्पन्न होता है। कल्पनालोक का अर्थ हैं — ज्ञानजगत। किसी पुरुष को पापियों की सगित में देखकर किसी जानी धर्मात्मा के चित्त में यह विकल्प उत्पन्न हुआ कि यह पुरुष इनकी सगित में पड़कर घोर पापभाव करेगा और अगले भव में नरक जायेगा. अत: यह भविष्य का नारकी ही है।

अनिष्यन्न कार्य में निष्यन्न कार्य जैसा अर्थात् भविष्य की पर्याय मे भूत या वर्तमानपर्याय जैसा व्यवहार करनेवाला नैगमनय उसे आज ही नारकी कहेगा। दूसरी बात यह भी तो है कि करूप्याहा नैगमनय ने जानी के चित्त में उत्पन्न उक्त-विकल्प या सकल्प को ही तो ग्रहण किया है।

इसप्रकार नैगमनय की यह परिभाषा कि अनिष्यन्न भावीकार्य में निष्यन्न भूत या वर्तमानकार्यवत् व्यवहार करनेवाले संकल्पप्राही ज्ञान भावीनैगमनय है, उक्त कथन पर भलीभाँति घटित होगी।

लोक में भी हम इसप्रकार के अगणित प्रयोग प्रतिदिन करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज मे प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना, राजपुत्र को राजासाहब कहना — इसीप्रकार के प्रयोग है, जो क्रमशः वर्तमान व भावानैगमनय के उदाहरण हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जनसाहब कहना, वीक्षित या सिद्धदश को प्राप्त भरत को भी भरत चक्रवर्ती कहना भृतनैगमनय के उदाहरण हैं।

१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, पृष्ठ ४२७

भाई! यहाँ पापियों की सगति में रहनेबाले को नारकी कहकर कोई गाली नहीं दी जा रही है, अपितृ उसकी भावीपर्याय का संकेत किया जा रहा है। इसी नय के आधार पर हम धर्मात्मा साधुओं की संगति करनेवालों को सिद्ध भी कह सकते हैं। भावींलगी संतों को सिद्ध कहना भी इसीप्रकार का प्रयोग है। इस संदर्भ में पजन की निम्मोकित पत्तियों दस्टब्य हैं.—

"चलते-फिरते सिद्धों-से गुरु, चरणों में शीश अवकाते हैं। हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं।।""

उक्त पंक्तियों मे गुरुओं को चलते-फिरते सिद्धो के समान अथवा चलते-फिरते सिद्ध ही कहा गया है। सिद्ध तो कभी चलते-फिरते नही है, तथापि सच्चे साधक भविष्य मे निश्चित रूप से सिद्ध होने वाले हैं; अत उन्हें आज ही सिद्ध या सिद्ध जैसा कहा गया है। यह एक प्रकार से भावीनैगमनय का ही प्रयोग है।

ज्ञाननय का स्बरूप स्पष्ट करते समय गत प्रकरण में जो कुछ भी कहा गया है, लगभग वह सब इस नैगमनय के सन्दर्भ में भी समझना चाहिए, क्योंकि यह नैगमनय ही एकमात्र ज्ञाननय है।

अभी तक नैगमनय का जितना भी कथन किया गया है, वह सब ज्ञाननय के रूप में ही किया गया है, परन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नैगमनय ज्ञाननय के साथ-साथ अर्थनय भी है।

अत नैगमनय की परिभाषा एवं भेद-प्रभेद दोनों ही दृष्टियों से किये जाना आवश्यक है। यदि ऋतनय की अपेक्षा यह संकल्पग्राही नय है और इसके भूत, भावी एवं वर्तमाननैगमनय -ऐसे कालकृत तीन भेद हैं तो अर्थनय की दृष्टि से इसकी परिभाषा नया है और इमें कितने विभागों में बौटा जा सकता है—यह भी विचारणीय विषय है।

द्रव्य-गुण-पर्यायात्मक वस्तु ही अर्थ है: अतः अर्थनय की दृष्टि से नैगमनय की विषयभूत वस्तु में द्रव्य, गुण, पर्याय-सभी समा जाते हैं।

अब यह देखना है कि यह नैगमनय दृष्य, गुण व पर्याय को किस रूप मे अपना विषय बनाता है।

अर्थनय की अपेक्षा नैगमनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते हैं —

"अर्थनय की अपेक्षा करने पर नैगमनय का लक्षण 'एक को ग्रहण न

१ अर्थना, देव-शास्त्र-गुरु पुत्रन, जयमासा

करके दो को ग्रहण करना' है। अर्थात् संग्रहनय के विषयभूत अभेद को तथा व्यवहारनय के विषयभूत भेद को दोनों को ही युगपत्, परन्तु मुख्य-गौण के विकल्प से ग्रहण करना नैगमनय है।

वहाँ संग्रहनय अनेको में अनुगत सामान्य को ग्रहण करके बस्तु को एक मानता है और व्यवहारनय उसी वस्तु मे अनेकों द्रव्य, गुण व पर्यायगत विशेषों का ग्रहण करके उसे अनेकरूप मानता है। जैसे 'जीव एक है-यह सग्रहनय कहलाता है और 'जीव दो ग्रकार का है. —स्मारी व मुक्त'-यह व्यवहारनय कहलाता है, परन्तु इन दोनो नयों के विषयों को मुख्य-गौणभाव से यगपत ग्रहण करना नैगमनय का विषय है।

उससे कहीं सग्रहनय का अभेद विषय मुख्य होता है तो व्यवहारनय का भेद विषय गौण हो जाता है। जैसे .—, जो यह ससारी व मुक्त दो प्रकार का कहा जा रहा है, वह वास्तव मे एक जीव ही है। कहीं व्यवहारनय का भेद विषय मुख्य हो जाता है और सग्रहनय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे — यह जो एक जीव कहा जा रहा है, वही ससारी व मुक्त के भेद से दो प्रकार का है।

नैगम के इस लक्षण का विषय सत्ताभृत पदार्थ ही है, क्योंकि यह अर्थनय है। $^{9}$ ''

इस सदर्भ मे आचार्य विद्यानींद का निम्नांकित कथन भी द्रष्टव्य है:— ''यद्वा नैकं गमों योऽत्र स सतां नैगमों मतः ।

धर्मयोधीर्मिजोबापि विवक्षा धर्मधर्मिजो: 11<sup>2</sup>

्धर्मयोधीर्मिजोबापि विवक्षा धर्मधर्मिजोः।।२″ अथवा 'नैक गमो नैगम '—इस व्यत्पत्ति के अनसार जो एक को विषय

नक्ष थया नक गमा नगम' — इस व्यूत्यात के अनुसार जा एक का विषय नहीं करता, उसे नैगमनय कहते हैं। अर्थात् जो मृख्य-गौण रूप से दो धर्मों को, दो धर्मियों को अथवा धर्म व धर्मी दोनों को विषय करता है, वह नैगमनय है।"

उक्त कथन पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती है कि इस दृष्टिकोण से **देख**ने पर इसमें तीन बाते मख्य हैं:—

- दो धर्मियों में एकता का संकल्प
- २. दो धर्मों में एकता का संकल्प
- ३. धर्म व धर्मी मे एकता का संकल्प

उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य-गुण-पर्याय सभी को विषय

स्टब्स्ट अध्यक्त

२ तत्त्वार्थं श्लोकवार्तिक, नवविवरण, श्लोक ३४

बनानेवाले इस व्यापकनय को मुख्यतः तीन भेदों में विभाजित किया जा सकता है'—

- १. द्रव्यनैगमनय (धर्मियो की अपेक्षा),
- २ पर्यायनैगमनय (धर्मों की अपेक्षा),
- द्व्यपर्यायनैगमनय (धर्म व धर्मी युगपद् दोनो की अपेक्षा)।
- दो धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम ही द्रव्यनैगमनय है। इसके दो

भेद हैं:-

- १. शुद्धद्रव्यनैगमनय, २ अशुद्धद्रव्यनैगमनय।
- दो धर्मों मे एकता के सकल्प का नाम पर्यायनैगमनय है। इसके तीन भेद हैं —
  - १ अर्थपर्यायनैगमनय, २ व्यंजनपर्यायनैगमनय,
  - 3 अर्थ-व्यजनपर्यायनैगमनय।
- धर्म व धर्मी मे एकता के सकल्प का नाम द्रव्यपर्यायनैगमनय है। इसके चार भेट है --
- १ शुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगमनय, २. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगमनय,
- शुद्धद्रव्यव्यजनपर्यायनैगमनय, ४. अशुद्धद्रव्यव्यजनपर्यायनैगमनय।
   नैगमनय के उक्त सम्पूर्ण भेद-प्रभेदों को निम्निलिखित चार्ट के माध्यम

से भी भली-भाँति समझा जा सकता है:—
नैगमनय

ज्ञाननय की अपेक्षा

१. भूतनैगम २ वर्तमाननैगम ३ भावी

१. भूतनैगम २ वर्तमाननैगम ३ भावी

१. अर्थपर्याय ३. हव्यप्याय

नैगम नैगम नैगम नैगम

१. अर्थपर्यायनैगम

१. अर्थपर्यायनैगम २. व्यजनपर्यायनैगम

१. शुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगम

१. शुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगम

१. अर्थव्यवनपर्यायनैगम

१. अर्थव्यवनपर्यायनैगम

१. अर्थव्यवनपर्यायनैगम

१. अर्थव्यवनपर्यायनैगम

इसप्रकार ज्ञाननय की अपेक्षा तीन भेद एवं अर्थनय की अपेक्षा नौ भेद -- कल मिलाकर नैगमनय के बारह भेद हो जाते हैं।

इन सबकी विशेष जानकारी के लिए श्लोकवार्तिक आदि ग्रन्थों का अध्ययन करना जाहिये, विस्तारभय से यहाँ इससे अधिक लिखना इष्ट प्रतीत नहीं होता।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि नैगमनय अत्यन्त व्यापक नय है। इसके पेट में द्रव्य-गुण-पर्यायरूप अर्थात्मक सत्-जगत एवं भृत, भविष्य और वर्तमानरूप ज्ञानात्मक असत्-जगत सब-कृठ समाया हुआ है।

#### २. संग्रहनय

संग्रहनय का विषय मात्र सत् पदार्थ ही है। 'सत्' का अर्थ है:— सत्ता — अस्तित्व। जिस पदार्थ की लोक में सत्ता है, अस्तित्व है, उसे ही सत् कहते हैं। यह सत् उत्पाद-व्यय-धीव्य से युक्त होता है और इसे ही द्रव्य का लक्षण कहा गया है। 'अतः यह सहज सिद्ध है कि उत्पाद-व्यय-धीव्यमयी सत्ता ही द्रव्यसामान्य का स्वरूप है।

यह सत्ता दो प्रकार की होती है — महासत्ता और अवान्तरसत्ता।
महासत्ता को विषय बनानेवाला सग्रहनय शृद्धसग्रहनय कहा जाता है और
अवान्तरसत्ता को विषय बनानेवाला संग्रहनय अशुद्धसग्रहनय कहा जाता है।
शृद्धसंग्रहनय को सामान्यसंग्रह, परसंग्रह एवं अशुद्धसंग्रहनय को
विशेषसग्रह, अपरसंग्रह नामों से भी अभिहित किया जाता है।

सग्रहनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए नयचक्रकार लिखते है:-

"अवरोप्परमविरोहे सब्बं अत्यिति सुद्धसंगहणे ।

होइ तमेव असुद्धं इपिजाइविसेसगहनेषा।। <sup>२</sup> शुद्धसंग्रहनय में परस्पर में विरोध न करके सतृरूप से सब का ग्रहण किया जाता है और उसकी एक जातिविशोष को ग्रहण करने से वही अशद्धसंग्रहनय कहा जाता है।"

सग्रहनय की परिभाषा देते हुये आचार्य विद्यानिन्दः लिखते हैं:"ऐकध्येन विशेषामां प्रहणं संग्रहो नयः।
स्वजातेरविशेधेन वस्टेच्टाम्यां कथंपन।।

१ - उत्पादव्यवधाव्यवन मन्। मर इत्यनक्षणम तत्त्वायमव अ याप / सव 👭 👵

२ इस्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गांचा २०८ ३ इलोकवार्तिक, नयविवरण, इलोक ६३

प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणो द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हुए सभी विशेषों का कर्षचित् एकत्वरूप से ग्रहण करना सग्रहनय है।"

किसी एक विशेषता के आधार पर अनेक पदार्थों में एकत्व स्थापित करना संग्रहनय की विशेषता है। 'सत्ता' एक ऐसी विशेषता है, जिसके आधार पर अलोकसहित लोक के सभी पदार्थों का संग्रह किया जा सकता है; क्योंकि सत्सामान्य की दृष्टि से सभी पदार्थ एक है।

सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत्सामान्य को ग्रहण करनेवाला सग्रहनय शुद्धसंग्रहनय कहा जाता है। चूँकि 'सत्ता' इव्य का लक्षण है, अन 'इव्य' शब्द से भी जगत की सभी वस्तुओं का ग्रहण हो जाता है।

छह द्रव्यों में एक द्रव्य जीव भी है। ध्यान रहे, न तो द्रव्य ही छह हैं और न पहने एक। द्रव्य छह नहीं, छह प्रकार के हैं। इसीप्रकार जीव भी एक नहीं, जनन्त हैं, तथापि द्रव्यों के छह प्रकारों में जीव भी एक प्रकार है। यही कारण है कि उसे एक द्रव्य कह दिया जाता है।

मन्सामान्य द्रव्य का लक्षण है तो चित्सामान्य जीव का लक्षण है; अत चित्सामान्य की अपेक्षा सभी जीव एक है।

वस्तृत बात यह है कि उक्त कथन मे 'द्रव्य' या 'जीव' शब्द व्यक्तित्वाचक शब्द नहीं, जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक शब्द अपने मे अपनी मम्पूर्ण जाति को समेटे रहते हैं, अत वे किसी एक बस्तु के बाचक न होकर अपनी जाति की अनेक बस्तुओं के बाचक होते हैं।

'जीब' शब्द अनन्त जीवो को अपने में समेटे हैं, अत. वह सग्रहनय का विषय हैं, पर यह सग्रहनय अशुद्धसंग्रहनय हैं, क्योंकि इसमें लोक के समस्त पदाओं का सग्रह नहीं हो पाया हैं। एक जातिविश्रोष के पदाओं का संग्रह होने से यह सग्रहनय तो है, पर सम्पूर्ण पदाओं का सग्रह न होने से इसे शुद्धता प्राप्त नहीं है।

अस्तित्व महासत्ता है और चेतनत्व अवान्तरसत्ता। महासत्ता का ग्राहक सग्रहनय शृद्ध होता है और अवान्तरसत्ता का ग्राहक संग्रहनय अश्दुसंग्रहनय है।

एक जाति के आधार पर जगत के अनन्तानन्त पदार्थों में एकता स्थापित करनेवाला यह नय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है।

इस नय के अनुसार 'होना' भी एक जाति है; मात्र एक जाति नहीं,

अपितु सबसे बड़ी जाति है; एकमात्र शुद्ध जाति है; इसके अतिरिक्त और सभी जातियाँ अशुद्ध हैं, क्योंकि वे सबको संगृहीत करने मे समर्थ नही हैं।

एकमात्र 'होना' अर्थात् 'अस्तित्व' ही एक ऐसी जाति है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण जगत में एकता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि अस्तित्व के आधार पर एकता स्थापित करनेवाले नय को ही शुद्धसंग्रहनये कहा जाता है, शेष सभी संग्रहनय अशद्धसंग्रहनय हैं।

क्षृद्ध जातिवाद के आर्डम्बर में उनको इस जगत ने कभी सोचा भी न होगा कि 'होना' भी एक जाति हो सकती है। इस जाति के अनुसार सभी चेतन और जड़ पदार्थ एक ही जाति के हैं। हम भी, तुम भी, और भी जो हैं, वे सभी एक 'हैं' जाति के ही हैं। 'हैं' के अतिराक्त कोई ऐसी जाति नहीं, जो शृद्ध जाति हो, चर्यों के हैं' – इस एकमात्र जाति के आधार पर जो एकता स्थापित होती है, उसे ही शद्धसम्बद्धनय कहते हैं।

जो जातिबाद संग्रह का हेतु है, उसे आज हमने अपनी भूल से विग्रह का हेत बना लिया है।

एक बीतरागी देव-शास्त्र-गुरु के उपासक, एक बीतरागधर्म के अनुयामी हम सब आज एक तो किस्पत जातिबाद के चक्कर में बैसे ही विघटित होते जा रहे हैं, उम पर भी कुछ निहित स्वार्थों द्वारा निरन्तर यह प्रचार किया जा रहा है कि अन्तर्जातीय सबंध करनेवालों के यहाँ मृनिराज आहार नहीं ले सकते। उनके अनुसार एक धर्म के अनुयायी होकर भी खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि जातियों में विभाजित लोग परस्पर में शादी-विवाह नहीं कर सकते हैं।

कैसी नादानी भरी बात है कि जैन अग्रवाल वैष्णव अग्रवाल के यहाँ शादी भले ही कर ले, पर वह जैन खण्डेलवाल के यहाँ शादी नहीं कर सकता। धर्म की तुलना में क्षुद्र जातिवाद को अधिक महत्त्व देना धर्म का अवर्णवाद नहीं तो और क्या है?

मृतिराज तो धर्मगुरु हैं, जातियों की सुरक्षा उनका उत्तरदायित्व नहीं। क्षृद्र जातिबाद की सुरक्षा जातियों के ठेकेदार करे तो भले ही करें, धर्मगुरुओं को तो धर्म को ही प्रधानता देना चाहिये। वे कैसे धर्मगुरु हैं, जो धर्म की परवाह किये बिना क्षुद्र जातिबाद की सुरक्षा में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं।

भाई! क्षायिक सम्यग्ट्रप्टी चक्रवर्ती भरत ने म्लेच्छ राजाओं की बत्तीस हजार कन्याओं से शादी की थी। भरत चक्रवर्ती ने ही क्यो, तीर्थंकर शान्तिनाथ चक्रवर्ती ने भी तो बत्तीस हजार म्लेच्छ कत्याओं से शादी की थी। क्या उनके घर भी मनिराज आहार नहीं लेते होंगे?

यदि जिनधर्म में अन्तरजातीय शादियों का निषेध होता तो जिनधर्म के कर्णधार तीर्थंकर और चक्रवर्ती ऐसा क्यों करते? क्या आज के लोग उनसे भी अधिक भूमान्या हो गये हैं?

दूसरी बात यह भी तो है कि जगत से कटे बीतरागी सन्तों को यह पता भी कैसे चलेगा कि किन-किन लोगों ने अपनी जाति में शादियों की हैं और किन-किन ने अन्तरजातीय? निरन्तर बिहार करनेवाले बनवासी सन्तों को इनती फुर्नत कहाँ कि वे किसी की जाति गुछतं फिने? वे तो निरन्तर अपनी आत्मा में ही मग्न रहनेवाले बीतरागी सन्त हैं। आचार्य कृन्दकृन्द ने तो मृनिराजों के लिये लौकिक जनों से संस्ता का बड़ी कड़ाई से निषेध किया है, पर कलियुग की बलिहारी है कि सन्त भी इन लौकिक बातों मे लौकिक जनों के समान ही उलझते जा रहे हैं।

बीतरागी मुनिराज तो इस लौकिक क्षुद्र जातिवाद से बहुत ऊपर उठ चुकते हैं। उन्हें इन बातों से क्या? उन्हें तो जो भी साधर्मी नवधा भक्तिपूर्वक उनकी विधि के अनुसार गिर्दोष आहार दें, उसी के यहाँ २२ अंतराय और ४६ दोष टालकर आहार ग्रहण कर लेना चाहियो; पर पथब्यानोह में फ्रेंसे जितनी चिन्तों येन-क्रेन-प्रकारण अपने पंच के प्रचार की रहती हैं, जानी मूल जिनधर्म की नहीं, अपने आत्मा के हित-अहित की भी नहीं।

'तत्त्वार्थम्त्र' मे नामकर्म की प्रकृतियों के प्रकरण मे पाच प्रकार की जातियों का निरूपण किया गया है; जो इसप्रकार हैं – एकेन्द्रिय जाति, डीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतरिन्द्रिय जाति एव पचेन्द्रिय जाति।

इसके अनुसार हम सभी पचेन्द्रिय जाति के जीव हैं; जिनमे देव, नारकी और मनुष्यों के साथ-साथ पंचेन्द्रिय तिर्धच भी समा जाते हैं। भाई! अकेली खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि ही जातियाँ नहीं हैं, जितने भी समृहवाचक शब्द है. लगभग सभी जातिवाचक सजायें ही हैं।

इसके अनुसार द्रव्य भी एक जाित है, जीव भी एक जाित है, मनुष्य भी एक जाित है और पुरुष भी एक जाित है। इसग्रकार अनन्त प्रकार की अनन्त जाित्या हैं और हम उनमें से किसी एक जाित के नहीं, अनेक जाित्यों में एक साथ ही शामिल हैं, क्योंिक हम द्रव्य भी हैं, जीव भी हैं, मनुष्य भी हैं और पुरुष भी हैं।

उक्त सदर्भ मे यदि कोई प्रश्न करे कि हमें अपनी ही जाति में शादी

करनी चाहिये या अन्य जाति में, तो यही कहा जायेगा कि यदि आपका तात्पर्य मनुष्यजाति से हैं तो अपनी जाति में शादी करना चाहिये, क्योंकि किसी मनुष्य का देव या तियंच से शादी करना व्यावहारिक नहीं हैं; तथा यदि आपका आशंय पुरुषजाति से हैं तो अन्य जाति में ही शादी करना चाहिये; क्योंकि पुरुष के शादी पुरुष से संभव नहीं हैं, स्त्रीजाति में ही पुरुष को शादी करना उचित है।

यद्यपि 'जैन' एक धर्म का नाम है, तथापि 'जैन' शब्द समूहवाचक होने से जातिवाचक संज्ञा है; अत. जैन भी एक जाति ही है और धर्मानुकूल जाति है। अत. जैनों का जैनों के यहाँ किया गया सबध भी जातीय सबंध ही है, अवनरजातीय नहीं।

संग्रहनय के स्वरूप पर गहरी दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि यह नय सामाजिक एकता की दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी नय है, क्योंकि यह नय जाति का सम्यक् स्वरूप बताकर जांतवादका जहर उतारनेवाला सम्यक्नय

है।

यह नय विभिन्न स्तरो पर किसी भी एक जाति (समानता) को आधार बनाकर विभिन्न पदार्थी में एकता स्थापित करने के लिये एकता के सूत्र खोजनेवाला नय है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि इस नय का एकमात्र कार्य विभिन्न सत् पदार्थों में समानता के आधार पर एकता स्थापित करना ही है।

#### ३. व्यवहारनय

सग्रहनय द्वारा संगृहीत पदार्थों में विधिपूर्वक भेद करना व्यवहारनय है। <sup>9</sup>सग्रहनय के समान यह भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। जैसा कि कहा गया है:—

"जं संगृहेण गहियं श्रेयइ अत्थं असुद्ध सुद्धं वा ।

सो ववहारो बुविहो असुद्धसुद्धत्यभेयकरो ।। १ जो संग्रहनय के द्वारा गृहीत शद्ध अथवा अशद्ध अर्थ का भेद करता है,

जो संग्रहनय के द्वारा गृहीत शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ का भेद करता है, वह व्यवहारनय है। अशुद्ध अर्थ का भेद करनेवाला अशुद्ध व्यवहारनय है और शुद्ध अर्थ का भेद करनेवाला शुद्धव्यवहारनय।"

सग्रहेण गृहीतानामधांना विधिपूर्वक ।
 योऽबहारो विभाग स्थाइ व्यवहारो नय स्मृत ।।
 स्वोकवार्तिक, नयविवरण, श्लोक ७२

२ इब्बरेसभावप्रकाशक नवसक गांचा २०९

शुद्धव्यवहारनय को सामान्यव्यवहारनय एवं अशुद्धव्यवहारनय को विशेषव्यवहारनय भी कहते हैं।

महासत्ता की अपेक्षा सभी पदार्थ सन्मात्र हैं, एक हैं, द्रव्य हैं-इस शृद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित करके कहना है कि द्रव्य छह प्रकार, के हैं:- जीव, पुदाल, धर्म, अध्यमं, आकाशएवं काला इमफ्कार भेट करनेवाला व्यवहारनय शृद्धव्यवहारनय है, क्योंकि इसने शृद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित किया है।

अवान्तरसत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्व स्थापित करनेवाले अशुद्धसंग्रहनय के विषयभूत 'जीव' नामक द्रव्य को भी विभाजित करके कहना कि जीव दो प्रकार के होते हैं:- संसारी और मृक्त, अशुद्धव्यवहारनय का कार्य है, क्योंकि इस कथन में अशुद्धसग्रहनय के विषय को विभाजित किया गया है।

अशुद्धव्यवहारनय के माध्यम से किया जानेवाला यह विभाजन निरन्तर तबतक चलता रह सकता है, जबतक कि स्थिति अविभाज्य अश तक न पहुँच जाय।

इस सन्दर्भ में स्वामी कार्तिकेय का निम्नांकित कथन दष्टव्य है.-

### <sup>''</sup>जो संगहेण गहिदं, विसेसरहिदं पि भेददे सददं । परमाण्यज्जेत ववहारणओ हवे सो हु।।<sup>9</sup>

, जो नय संग्रहनय के द्वारा अभेदरूप से गृहीत वस्तुओं का परमाणु पर्यन्त भेद करता है, बह व्यवहारनय कहलाता है। ''

यदि व्यवहारनय संग्रहनय के द्वारा सगृहीत पदार्थों को अन्तिम बिन्द तक विभाजित करता है तो सग्रहनय व्यवहारनय द्वारा विभाजित पदार्थों को उस अपने बिन्दु तक सगृहीत करता है कि जिसमें सम्पूर्ण जगत ही समाहित हो जाता है।

इसप्रकार संग्रह और व्यवहारनय एक-दूसरे के विरुद्ध कार्य करनेवाले होने पर भी एक-दूसरे के पूरक नय हैं। यदि सग्रहनय सीध है, समास है तो व्यवहारनय विच्छेद हैं, बिग्नह है। यदि संग्रहनय भेद में अभेद स्थापित करनेवाला अभेदकनय है तो व्यवहारनय अभेद में भेद करनेवाला भेदकनय। इन दोनों नयो की दिशा एकदम एक-दसरे के विषपीत है। ये दोनों नय

मथानी की डोरी के उन दोनो छोरों के समान हैं, जो एक-दूसरे के विरुद्ध ताकत लगाते हैं। एक छोर के आगे बढ़ने पर दूसरे का पीछे हटना अनिवार्य हो जाता है। एक-दूसरे के आगे बढ़ने और पीछे हटने की निरूतर गतिशील इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही दहीं में से मक्खन निकलता है।

तत्त्वरूपी मक्खन की प्राप्ति के लिये सम्रह-व्यवहार की यह मथन-प्रक्रिया निरन्तर चलना अत्यन्त आवश्यक है। सादृश्यास्तित्व से स्वरूपास्तित्व के छोर तक और स्वरूपास्तित्व में सादृश्यास्तित्व के छोर तक निरन्तर पुमनेवाला यह नयचक्र वस्तुस्वरूप समझने का, प्रतिपादन करने का अमोग चक है।

इन दोनो नयो के परस्पर सबध के संदर्भ मे जैनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य

'मामान्य रूप को ग्रहण करनेवाला सग्रहनय है और विशेष रूप को ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय है। संग्रहनय किसी भी वस्तु को – चाहे वह महासत्ता रूप हो या अवान्तरमत्ता रूप हो - अद्वेत रूप में देखता है और व्यवहारनय उसके द्वारा ग्रहण की गई उसी अद्वेत महासत्ता में व अवान्तर सत्ता में वैत उत्पन्त कर देता है।

अद्वैत देखने के कारण मग्रहनय शुद्धडय्यार्थिकनय कहलाता है और द्वेत देखने के कारण व्यवहारनय अशुद्धड्यार्थिकनय कहलाता है। अशुद्ध कहने का तारपर्य यह नहीं कि उसका विषय अमत् है, बल्कि यह है कि वह भेट-गाटक है।

सामान्य व विशेष दोनों अश वस्तु में साथ-साथ रहतं है, इसलिये उनकें ग्राहक संग्रह व व्यवहारनय भी सदा साथ रहते हैं, या यो कहिये कि वे दोनों सगे भाई है। सम्रह के बिना व्यवहार का और व्यवहार के बिना सम्रह का कोई विषय नहीं, जैसे कि पिता के बिना पृत्र और पृत्र के बिना पिता का कोई अर्थ नहीं।

"यहाँ यह समझना कि जहाँ भेद डालने का काम हो, वहाँ तो व्यवहारनय का व्यापार होता है और जहाँ उन भेदों में से किसी एक को पृथक् निकालकर एक जातिरूप स्थापित करने का काम हो, वहाँ सग्रहनय का व्यापार होता है। यही व्यवहार व संग्रहनय की मैत्री हैं।?"

उक्त कथन में संग्रहनय को शद्धद्रव्यार्थिकनय और व्यवहारनय को

१ नयदर्पण, पुष्ठ ३२०

२ वही, पष्ठ ३२१

अशुद्धद्रव्याधिकनय कहा गया है। यद्यपि उक्त कथनानुसार सग्रहनय शुद्धव्याधिकनय है, तथापि उसे शुद्धसंग्रहनय व अशुद्धसंग्रहनय के रूप में भी विभाजित क्रिया गया है। इसीग्रकार व्यवहारनय उक्त कथनानुसार अशुद्ध द्रव्याधिकनय है, तथापि उसके भी शुद्धव्यवहारनय व अशुद्ध व्यवहारनय – ऐसे दो भेद किये गये हैं।

सम्रह को शुद्धद्रव्यार्थिक व व्यवहार को अशुद्धद्रव्यार्थिक कहने की अपेक्षाये जुदी है और सग्रह-व्यवहार दोनों के ही शुद्धाशुद्ध भेद करने की अपेक्षायें जुदी। सभी अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण यथास्थान किया जा चुका है, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

बस्तुस्बरूप को समझने में तथा प्रतिपादन करने में परस्पर विरुद्ध स्वभाव बाले इन संग्रह और व्यवहारनयों की उपयोगिता को गहराई से समझने के लिये बस्तु के उन पक्षों के समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है, जिन पक्षों पर ये नय प्रकाश हालते हैं।

इस लोक से जो भी अनन्नानन्त पदार्थ है, वे सभी एक-दसरे से अन्यन्त पृथक् सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र पदार्थ है और अपनी-अपनी परिणति के कर्ना-धर्ना-हर्ना भी स्वयं ही है।

परस्पर भिन्न उन सभी पदार्थों मे यदि कुछ विशेषताये ऐसी होती हैं, जो उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों मे नहीं पायी जाती हैं तो कुछ ऐसी भी विशेषताये है, जो अन्य पदार्थों मे भी पाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि उन पदार्थों मे जहाँ एक ओर अनेक समानताये पाई जाती है तो दूसरी ओर असमानताये भी कम नहीं हैं।

इन समानताओ और असमानताओ के आधार पर ही संग्रह और व्यवहारनय अपना काम करते हैं।

समानताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न पदार्थों में एकता स्थापित करना सग्रहनय का काम है और असमानताओं के आधार पर उन्हें अनेक भेदों में विभाजित करना व्यवहारनय की विशोषता है।

ध्यान रखने की बात यह है कि समानताओं के आधार पर जो एकता स्थापित की जाती है, उसका तात्पर्य यह कदापि नहीं होता कि अनेक पदार्थ मिलकर एक हो जाते है। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता तो भिन्न-भिन्न ही रहती है। प्रत्येक पदार्थ की भिन्न-भिन्न सत्ता की स्वीकृतिपूर्वक भिन्नता को गौण करके समानता के आधार पर एकता को आनाना या मुखरित करना सम्रहत्त्व का काम है। यदि अनेक पदार्थों मे सर्वथा एकत्व या अद्वैत स्वीकार कर लिया जायेगा तो अद्वैतैकान्त का प्रसंग उपस्थित होगा।

इसीप्रकार सर्वथा द्वैत भी जैनदर्शन को स्वीकृत नहीं है, क्योंकि सामान्य गुणों के आधार पर जो एकता स्थापित हुई है. वह भी काल्पनिक तो नहीं है, क्योंकि अनेक द्रव्यों में विभिन्न अधाओं से समानता तो है ही; जो है, उससे इन्कार कैसे किया जा सकता है?

यदि समानता के आधार पर जातिगत एकता को स्वीकार न किया गया तो फिर आपने जिनकी कल्पना भी न की होगी, ऐसी अनेक व्यावहारिक किटनाइयाँ खडी हो जायेगी। जातिबाचक संज्ञाओं के अभाव में कोई मनुष्य तो होगा ही नहीं; तब रमेश, स्रेश ही होंगे। न किसी को अध्यापक कहना संभव होगा और न किसी को छात्र, क्योंकि अध्यापक और छात्र संज्ञाएँ समानता के आधार पर ही स्थापित होती हैं। अधिक क्या कहें, न तो किसी को जीव कहना सभव होगा, न द्रव्य, क्योंकि किसी व्यक्तिविशोष को उसके जीवत्व के आधार पर ही मीब कहा जाता है।

व्यक्ति का अपने माँ-बाप द्वारा दिया हुआ तो एक ही निरर्थक नाम होता है, पर वह अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अनेक समुदायों का सदस्य • होने से अनेक जातिगत नामों से प्रतिदिन अभिद्वित किया जाता है।

क्या एक ही व्यक्ति जैन, डॉक्टर, श्रावक, प्रौढ़, मुमुक्षु, गुजराती, परुष – सब एकसाथ नहीं हो सकता है?

हो सकता है, अवश्य हो सकता है; क्योंकि उसमें ये सब विशेषतायें एकसाथ विद्यमान हैं।

इसीप्रकार क्या जैन वह अकेला ही है, डॉक्टर वह अकेला ही है, मुमुक्ष वह अकेला ही है, पुरुष वह अकेला ही है, श्रावक भी वह अकेला ही है?

नहीं, कदापि नहीं; क्योंकि और भी अनेक व्यक्ति डॉक्टर, जैन, आबक, मुमुझु एवं पुरुष हैं। यह डॉक्टर आदि शब्द या नाम मात्र उसे ही अभिहित नहीं करते, उसके साथ अन्य अनेक व्यक्तियों को भी अभिहित करते हैं। पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि डॉक्टर आदि शब्द यदि अनेक व्यक्तियों के बावक हैं तो इस कारण अनेक डॉक्टर मिलकर एक नहीं हो जावेंगे, रहेंगे तो सब भिन-भिनन ही।

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न होने पर भी यदि हम उनमें समानता के आधार पर भी एकता स्वीकार न करेंगे तो समस्त व्यवहार के लोप का प्रसंग उपस्थित हो जावेगा।

इसीप्रकार अकेली जातिगत समानताओं के आधार पर स्थापित एकता

से ही सम्पूर्ण व्यवहार संचालित नहीं हो जाता, विभिन्नताओं के आधार पर व्यवहारनय द्वारा किया गया विभाजन भी अत्यन्त आवश्यक है।

यदि व्यवहारनय द्वारा शृद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित नहीं किया जाता तो सभी सन्मात्र होकर रह जाते; कोई जीव नहीं होता, अजीव नहीं होता, संसारी नहीं होता, मुक्त नहीं होता। अधिक क्या कहें? जब जीव ही नहीं होता, सन्त्य ही नहीं होता, सन्त्य ही नहीं होता किर रमेश, सुरेश की बात ही कहाँ रह जाती है? ऐसी स्थित में व्यक्ति की स्वतन्त्र सन्ता ही समाप्त हो जाती तो फिर व्यक्तियों के समहरूप समदाय भी कहाँ रहता?

इसप्रकार व्यक्ति और जाति दोनों के ही लोप का प्रसग उपस्थित हो जाता है।

व्यक्ति से लेकर सन्मात्र द्रव्य तक और सन्मात्र द्रव्य से लेकर व्यक्ति तक के बीच अनेक छोटी-बडी जातियाँ हैं, जिनके आधार पर समस्त व्यवहार संचालित होता है।

सगठन का आधार संग्रहनय है और विघटन का आधार व्यवहारनय। समाज के विकास और व्यवस्था के लिये दोनों की ही अत्यन्त आवश्यकता है। सामाजिक विकास के लिये सगठन की आवश्यकता से तो सभी भली-भीति परिविच है, इसके सबंध मे विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नही है, किन्तु विघटन भी समाज के लिये कितना उपयोगी है, इस पर किचिन् विचार अवश्य अपेक्षित है।

हमारे इस भारत देश की समृद्धि के लिये जितनी आवश्यक इसकी अखण्डता है, प्रान्तो, जिलों आदि मे विभाजित करना भी उससे कम आवश्यक नहीं; विकास और व्यवस्था के लिये विभाजन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्ष हैं।

ध्यान रखने की बात यह है कि यह विभाजन अखण्डता को खण्डित करनेवाला नहीं होना चाहिये। जिसप्रकार अखण्डता को कायम रखकर व्यवस्था के लिये किया गया विभाजन देश को सुखी और समृद्धि करता है, उसीप्रकार समाज को कायम रखकर किया गया विभाजन बस्तुस्वरूप को समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

समिष्ट की ओर ले जाने वाला संग्रहनय है और व्यष्टि की ओर ले जानेवाला व्यवहारनय।

व्यक्तियों को समाज के रूप में संग्रह करनेवाला नय संग्रहनय है और समाज को अपने वर्गों में विभाजित करते हुए व्यक्ति तक पहुँचाना व्यवहारनय का कार्य है।

लोक में व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। व्यक्ति की उपेक्षा करनेवाला समाज और समाज की उपेक्षा करनेवाला व्यक्ति – दोनों ही अभीय्ट की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं होते। दोनों में से किसी की भी उपेक्षा उचित नही है; संभव भी नहीं है; दोनों के समृचित समादर में ही समाज व व्यक्ति का हित निहित है।

सादृश्यास्तित्व से लेकर स्वरूपास्तित्व के बीच ऐसे अनेक बिन्दु हैं, जो संग्रह व व्यवहार दोनो ही नयों के विषय बनते हैं, पर दोनो नयों के दृष्टिकोण अलग-अलग होने से होनों के मुख परस्पर विकृत ही रहते हैं।

संग्रहनय सम्रहोन्मुखी है और व्यवहारनय विभाजनोन्मुखी। जब हम जीवो को गतियों की अपेक्षा चार भागों में विभाजित करते हैं और कहते हैं कि जीव के चार प्रकार हैं —दंव, मनुष्य, तियंच और नारकी, तब मनुष्यं व्यवहारनय का विषय बनता है; किन्तु जब हम 'मनुष्य' शब्द से मनुष्य गति के समस्त जीवों का सम्रह करते हैं, तब वह संग्रहनय का विषय बनता है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टियों से देखे जाने पर 'मनुष्य' संग्रह और व्यवहार दोनो ही नयों का विषय बन जाता है।

सग्रह-व्यवहार के इस चक्र के मध्य स्थित असख्य बिन्दुओं को हम अपनी आवश्यकतानुमार ग्रहण करने रहने हैं और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये उनके संग्रह और व्यवहारपने का उपयोग किया करते हैं।

परस्पर विरुद्ध दिखनेवाले सग्रहनय और व्यवहारनय उन दो व्यापारी बन्धुओं के ममान है, जिनमें एक माल खरीदने का काम करता है और दूसरा बंचने का। यद्यपि खरीदने और बेचने की क्रियाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है, तथापि उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितृ वे एक-दूसरे की पूरक क्रियाएँ हैं; क्योंकि यदि खरीदनेवाला भाई माल खरीदकर न लाये तो फर बेचनेवाला भाई बेचेना क्या? इसीप्रकार यदि माल बेचा न जायेगा तो खरीदने मात्र में क्या लाभ होनेवाला है? लाभ तो खरीदने एव बेचने — दोनों क्याओं के सम्पन्न हो जाने पर ही होनेवाला है। बरीदन-बंचन वेचने-बरीदने की यह क्रिया जितनी अधिक होनेवाला है।

इसीप्रकार व्यवहारनय संग्रहनय द्वारा सगृहीत विषयों को विभाजित करता है और संगृहनय व्यवहारनय द्वारा विभाजित विषयों को सगृहीत करता है। यद्यपि संग्रह और विभाजन की ये कियाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं, तथापि उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु वे एक-दूसरे की पूरक क्रियाएँ ही हैं; क्योंकि यदि संग्रहनय द्वारा अनेक पदार्थ संगृहीत नहीं किये जावेंगे तो व्यवहारनय विभाजन किसका करेगा? इसीप्रकार यदि व्यवहारनय द्वारा पदार्थ विभाजित नहीं होंगे तो सग्रहनय किसका संग्रह करेगा?

सग्रह और विभाजन की यह क्रिया ज्ञान में जितनी अधिक सम्पन्न होगी, वस्तुस्वरूप भी ज्ञान में उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतिभासित होगा। इसप्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दष्टिकोणों से बस्तस्वरूप के

इसप्रकार हम दक्षत है। को वाभन दोष्टकाणी स वस्तृत्वरूप के प्रतिपादक, अद्वैत और दैत के ग्राहक ये सग्रह और व्यवहारनय लौकिक और पारलींकिक दोनो ही दृष्टियों से अत्यन्त उपयोगी एवं जिनागम के आधारभूत नय हैं।

### ४. ऋजुसूत्रनय

यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि द्रव्याधिकनय सामान्यग्राही होता है और पर्यायाधिकनय विशेषग्राही। सामान्यग्राही द्रव्याधिकनयों से अडैतग्राही सग्रहनय, द्वैतग्राही व्यवहारनय एव उभयग्राही व सकल्पग्राही नैगमनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब विशेषग्राही पर्यायाधिकनय के रूप में स्नुजसननय की चर्चा ग्रसग्राप्त है।

क्षणध्वसी पर्यायों को ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय है। आचार्य श्री विद्यानींद के अनसार ऋजसत्रनय का स्वरूप इसप्रकार है:—

> "ऋजुसूत्रं क्षणध्वेसि बस्तु सत् सूत्रयेद् ऋखु । प्राधान्येन गृणीभावादु ब्रष्यस्यानर्पणातु सतः।।°

ऋजुसूत्रनय मुख्यरूप से क्षेण-क्षण मे ध्वंस होनेवाली पर्यायो को वस्तुरूप से विषय करता है, विद्यमान होते हुए भी विवक्षा नहीं होने से इसमें इच्य की गौणता है।"

यह ऋजुसूत्रनय भी दो प्रकार का है - १. सूक्ष्मऋजुसूत्रनय एव २. स्थलऋजसत्रनय।

इन दोनों ऋज्सुत्रनयो की परिभाषा नयचक्र में इसप्रकार दी गई है -

"जो एयसमयवट्टी गेहणइ बच्चे धुवलपज्जायं ।

सो रिउसुत्तो सुहुमो सब्बंपि सब्दं जहा खणियं।।

मणुवाइयपज्जाओं मणुसोति सगट्ठिबीसु बट्टंतो । जो भणइ तावकालं सो थुलो होइ रिउस्तो।।

९ इलोकवार्तिक नयविवरण इलोक ७४

इब्यम्बभावप्रकाशक नयबक्र, वाका २९०-२९९

जो द्रव्य में एक समयवर्ती अधुव पर्याय को ग्रहण करता है, उसे सुक्ष्मऋजुसूत्रनय कहते हैं। जैसे – सभी शब्द क्षणिक हैं। और जो अपनी स्थिति-पर्यन्त रहनेवाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनष्य-पर्यायरूप से ग्रहण करता है, वह स्थलऋजसत्रनय है।''

आचार्य देवसेन कृत नयचक्र मे भी इसीप्रकार की गाथायें उपलब्ध हैं। मात्र इतना अन्तर है कि जहाँ इसमें 'सद्दं जहा खणियं' पाठ है, वहाँ उसमे 'सद जहा खणियं' पाठ है। 'सद्दं' का अर्थ है शब्द और 'सद्' का अर्थ है सत्।

सूक्ष्मऋजुसूत्रनय एकसमयवर्ती अर्थपर्याय अर्थात् गुणपर्याय को अपना विषय बनाता है और स्थूलऋजुसूत्रनय अनेकसमयवर्ती व्यजनपर्याय अर्थात् द्रव्यपर्याय को अपना विषय बनाता है।

सृक्ष्मऋजुसूत्रनय को शुद्धऋजुसूत्र एव स्थ्लऋजुसूत्रनय को अशुद्धऋजुसूत्रनय भी कहते हैं।

ऋजुसूत्रनय के विषय के सदर्भ में आचार्य पूज्यपाद का निम्नांकित कथन भी दस्टब्य है.—

"पूर्वापरांश्त्रिकालविषयानितशस्य वर्तमानकालविषयानावत्ते अतीतानागतयोविनच्छानुत्पन्तत्वेन च्यवहाराशवात्। तच्य वर्तमान समयमात्रम्। तद्विषय पर्यायमात्रश्राह्यमृज्स्त्रः। १

यह तय पूर्वापर तीनो कालों के विषयों को ग्रहण न करके वर्तमानकाल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने से उनमे व्यवहार नहीं हो सकता। और वह वर्तमान काल एकसमय मान का होता है। तथा एक समयवर्ती पर्यायमान को विषय करनेवाला ऋजसननय है।"

उक्त कथन पर ध्यान देने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब ऋजुसूत्रनय मात्र बर्तमान को ही विषय करता है और बर्तमान एक समयमात्र है तो फिर स्थूलऋजुसूत्रनय का विषय अनेकसमयबर्ती मनुष्यादि पर्यायें कैसे हो सकती हैं?

यद्यपि यह बात परमसत्य है कि वर्तमान एक समयमात्र ही होता है, क्योंकि वर्तमान के एक समय पूर्व तक का काल भूतकाल तथा वर्तमान के एक समय बाद का काल भविष्य काल कहा जाता है। भूत-भविष्य के बीच मात्र एक समय ही रहता है, जो वर्तमानकाल कहा जाता है। बास्तविक

९ सर्वार्थीसिंडि, सुत्र ३३ की टीका

अर्थपर्याय – गुणपर्याय भी एक समयमात्र ही स्थिर रहती है और वही वास्तविक पर्याय है, अतः उसे ही श्रद्धपर्याय कहते हैं।

यहाँ शृहपर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है, अपित् अनेक पर्यायों के समुदायरूप पर्याय न होकर अकेली एक पर्याय से है। चाहे वह पर्याय समल हो या निर्मल, पर अकेली हो तो शृह ही है। यहाँ उसका एकत्व ही शृहता है। यही कारण है कि एकसमयवर्ती पर्याय को विषय बनाने वाले ऋजसुननय को शहऋमुजसुननय कहा जाता है।

एकसमयवर्ती पर्याय के अत्यन्त सुक्ष्म होने से उसे विषय करनेवाले नय को सुक्ष्मऋजुगुजनय भी कहा जाता है और यही वास्तविक ऋजुगुजनय है. तथापि यह भी तो सत्य है कि वह एकसमयवर्ती पर्याय क्षयोपशम ज्ञान वालों की पकड़ में अनेक समय बाद ही आती है। बाद में भी वह सीधी पकड़ में कहीं आती है? उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जाना है। उसके माध्यम में कछ भी व्यवहार सभव नहीं है।

यही कारण है कि अनेक पर्यायों के समृहरूप मनुष्यादि व्यजनपर्यायों निव्यायों के आधार पर ही ऋजुनूबनय सबधी समस्त्र व्यवहार चलता है, जो कि अनुचित भी नहीं है, च्योंकि जिनागम में भी मन्यूय, देव, नारकी, नियंच आदि पर्यायों को 'प्याय' मजा दी गई है। पर्यायार्थिकनय के छह भेदों के संदर्भ में इनकी चर्चा ही ही चुकी है।

ये मनुष्यादि पयपि अनेक पर्यायां के समहरूप पर्याय है. अंत अशृद्ध कही जाती हैं और इन्हें विषय बनानेवाले नय को भी अशृद्धक्युजुमुन्नय कहा जाता है। ये पर्याय सामान्यजन के भी बृद्धिगोचर होने से स्थुल हैं, अनः इन्हें ग्रहण करनेवाले नय को स्थलक्युज्यमुननय भी कहा जाता है।

यद्यपि वास्तिवक वर्तमान एक्समय का ही होता है, तथापि आज, इसी माह, इसी वर्ष, इसी शताब्दी में, इसी पंचम काल में, इसी अवसपिणी में आदि को भी तो वर्तमान के रूप में ही कहा जाता है। क्या जिनागम में ऋषभदेव से लेकर महावीर तक के तीर्थकरों को वर्तमान-चौबीसी के रूप में नहीं बताया गया है? क्या एक कोडा-कोडी मार पहले हाए ऋषभदेव को वर्तमान तीर्थकर के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है?

इसतरह हम देखते है कि यदि निश्चयवर्तमान एकसमय का ही होता है तो व्यवहारवर्तमान दो समयों से लेकर करोडो वर्ष तक का भी माना जाता रहा है। इस व्यवहारवर्तमान को ही स्थूलवर्तमान — अशुद्धवर्तमान नाम से अभिहित किया जाता है और इसके ग्राहक ऋजुसूत्रनय को स्थूलऋजुसूत्रनय या अशुद्धऋज्सूत्रनय कहा जाता है।

आचार्य पूज्यपाद ने जो कथन किया है, वह सूक्ष्मऋजुसूत्रनय को लक्ष्य में रखकर किया है; इसलिये उक्त कथन का स्थूलऋजुसूत्रनय को कथन से कोई विरोध नहीं है।

ऋजुसूत्रनय के संदर्भ में वर्तमानकाल की व्याख्या 'धवल' में इसप्रकार दी गई है:—

"प्रश्न:-यहाँ वर्तमान काल का क्या स्वरूप है?

उत्तर:-विवक्षित पर्याय के प्रारंभ काल से लेकर उसका अन्त होने तक जो काल है, वह वर्तमानकाल है। अर्थ और व्यंजनपर्यायों की स्थित के अनेक प्रकार होने से यह काल अनेक प्रकार का है।

शृद्ध ऋजुमुन प्रत्येक क्षण मे परिणमन करनेवाले पदार्थों को विषय करता है, अत: उसकी अपेक्षा वर्तमानकाल का प्रमाण एक समयमात्र है और अश्दुक्क्युनुसुन के विषयभून पदार्थों का काल जयन्य अन्तर्महूंत एंड उत्कृष्ट एह माह अथवा संख्यात वर्ष है, क्योंकि वक्षु-इन्द्रिय से ग्राह्य व्यंजनपयार्थी इच्य की प्रधानता से रहित होती हुई इतने काल तक अवस्थित पाई जाती हैं।

प्रश्न:-यदि ऐसा भी पर्यायार्थिकनय है तो 'पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा पदार्थ नियम से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं - इस सन्मतिसूत्र के साथ बिरोध होगा?

उत्तर:-नही होगा; क्योंकि अशुद्धऋजुसूत्र के द्वारा व्यजनपर्याये ही विषय की जाती है. शेष पर्याये अप्रधान (गौण) है।""

यद्यपि ऋजुनुत्रनय पर्यायाधिकनय ही है, जैसा कि पहले 'धवल' के आधार पर स्पष्ट भी किया जा चुका है, तथापि स्थूलऋजुनूत्र की अपेक्षा उसे कथिवत इव्याधिक भी कहा गया है। 'धवल' में इस सबध में इसप्रकार प्रश्नोत्तर किये गये हैं:-

"प्रश्न:- ऋजुमूत्र चूँकि पर्यायाधिकनय है, अत उसका द्रव्य विषय कैसे हो सकता है?

उत्तर:--नही, क्योंकि व्यजनपर्याय को प्राप्त द्रव्य उसका विषय है -ऐसा मानने मे कोई विरोध नहीं आता है। अर्थात् अशाद्धऋजुमूत्र को द्रव्यार्थिक मानने मे कोई विरोध नहीं है।

प्रश्न :-ऋजुसूत्र के विषयभूत द्रव्य को उत्पादविनाशलक्षण मानने मे

९ जैनेन्द्रसिद्धान्त कोश. भाग २. पष्ठ ४३४

विरोध आता है?

उत्तर :--सो भी बात नहीं है; क्योंकि विवक्षित पर्याय का सद्भाव ही उत्पाद है और उसका अभाव ही व्यय है; इसके सिवाय अवस्थान स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है।

प्रश्न :-प्रथम समय मे पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि समयों में उसका अवस्थान होता है?

उत्तर :-यह बात नहीं बनती; क्योंकि उसमे प्रथम व द्वितीयादि समयों की कल्पना का कोई कारण नहीं है।

प्रश्न :-फिर तो उत्पाद ही अवस्थान बन बैठेगा?

उत्तर :- सो भी बात नहीं है; क्योंकि एक तो ऐसा मानने में विरोध आता है, दूसरे उत्पादस्वरूप भाव को छोडकर अवस्थान का और कोई लक्षण पाया नहीं जाता। इसकारण अवस्थान का अभाव होने से उत्पाद व विनाशस्वरूप द्वय्य है - यह सिद्ध हुआ। यही व्यजनपूर्यायरूप द्वय्य स्थलक्क्षजनवन्य का विषय है। "

उक्त कथन मे एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि ऋजुसूत्रनय मूलत तो पर्यापार्थिक अर्थनय ही है और सूक्ष्मऋजुसूत्रनय ही बास्तविक ऋजुसूत्रनय है: तथापि सुक्ष्मऋजुसूत्रनय की विषयभूत एक्समयवर्ती वास्तविक अर्थपयाय के माध्यम से कोई भी लोकव्यवहार संभव नही है, समस्त व्यवहार स्थलव्यंजनपर्याय के माध्यम से ही चलता है।

अनेकसमयवर्ती मनुष्यादि व्यजनपद्ययिं अनादि-अनन्त न होने से न तो उन्हे शुद्धद्रव्य ही कह सकते हैं और एकसमयवर्ती न होने से उन्हें शुद्धपर्याय भी नहीं कहा जा सकता है। अनेकसमयवर्ती द्रव्यपद्याये होने से उन्हें कथींचत् द्रव्य और असम्पूर्ण अनेक पर्यायों का समुदाय होने से कथींचत् पर्याय कहा गया है।

अत. सुक्ष्म-अर्थपर्यायो का ग्राहक होने से ऋजुसूत्रनय मूलत: तो पर्बायार्थिकनय ही है, पर स्थूलव्यंजनपर्यायो का ग्राहक होने से उसे कथींचत् इच्यार्थिकनय भी कह दिया जाता है।

ऋजुमुननय का स्वरूप राजबार्तिक आदि ग्रंथों में बिस्तार से स्पष्ट किया गया है। विशेष जिज्ञासु पाठकों को अपनी जिज्ञासा वहाँ से शान्त करना चाहिए।

१ जैनेर्ज्जमिक्कान्त कोश, भाग २, पृष्ठ ४३४

#### ५. शब्दनय

ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनय के भेद से की गई नयों की चर्चा मे ज्ञाननय के रूप में नैगमनय एवं अर्थनय के रूप में नैगम, सग्रह, व्यवहार और अपुल्मनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब शब्दनयों की चर्चा प्रसापापन है।

ये शब्दनय तीन प्रकार के हैं .-

- (१) शब्दनय,
- (२) समभिरूढ़नय, (३) एवंभतनय।

ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त तीनो नयों का सामृहिक नाम भी शब्दनय है और इनमें से प्रथम का नाम भी शब्दनय है। उक्त तीनों नय शब्दों के प्रयोगों पर बिचार करते हैं, उन्हें सुस्मान रीति से नियंग्रेन करते हैं। यही कारण है कि उक्त तीनों को ही शब्दनय सन्ना पानत है।

उक्त तीनों नयों के समुदायरूप शब्दनय को व्यंजननय भी कहते हैं, क्योंकि उक्त तीनों नयों के विषयभूत लिखे व बोले जानेवाले शब्द पुदालहव्य की व्यंजनपर्यायरूप होते हैं। इसीकारण ये तीनों नय पर्यायार्थिकनय भी कहे जाने हैं।

वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में भाषा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना बस्तुस्वरूप के प्रतिपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाषा के संसंगत एवं निर्दोष प्रयोग के बिना प्रतिपादन में अनेक ऐसी गंभीर भुलें भी सभव हैं कि जिनसे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।

यह तो आरभ मे ही स्पष्ट किया जा चुका है कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबंद हैं। अतः जिनागम में निर्दोष प्रतिपादन के लिये क्याकरणसम्मत भाषा के प्रयोग में भी और अधिक कसाबट लाने के लिए इन शब्द, समिभक्द एवं एवंभूतनयों का प्रयोग किया गया।

उक्त तीनो शब्दनयो (व्यजननयो) में से शब्दनय किसप्रकार के प्रयोगों को उचित स्वीकार करता है—यह जानने के लिये आचार्य पूज्यपाद का निम्नांकित कथन दृष्टव्य हैं—

"िलगसंख्यासाधनाविष्याभिचारीनवृत्तिपरः शब्बनयः। तत्र लिगच्यभिचारः पृष्यस्तारका नक्षत्रभिति। संख्याव्यभिचारः जलमापः, वर्षा ऋतुः, आम्ना वनम्, वरणा नगरभिति। साधनव्यभिचारः सेना पर्वतमधिवसति। पुरुवय्यभिचारः एहि मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पितेति। कालव्यभिषारः विश्ववृश्याऽस्य पृत्रो जनिता। भावि कृत्यमासीविति। उपग्रहव्यभिषारः संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमत्पुपरमतीति। एवंप्रकारं व्यवहारमन्याय्यं मन्यते, अन्यार्थस्यान्यार्थेन संबन्धाभावात्। लोकसमयविरोध इति चेत्। विरुध्यताम्। तत्त्वमिह मीमास्यते, न भेवज्यमात्रेरुखन्विति।

लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यक्षिचार की निवृत्ति करनेवाला शब्दनय है।

लिगव्यिभचार, यथा - पुष्प, तारका और नक्षत्र-ये भिन्न-भिन्न लिंग के शब्द हैं। इनका मिलाकर प्रयोग करना लिगव्यभिचार है।

संख्याच्यभिचार, यथा:—'जल आपः, वर्षा ऋतुः, आम्रा बनम्, वरणा नगरम्'—ये एकवचनान्त और बहुवचनान्त शब्द हैं। इनका विशेषणविशेष्यरूप से प्रयोग करना संख्याच्यभिचार है।

साधनव्यभिचार, यथा.— सेनापर्वतमधिवसित — 'सेना पर्वत पर है'। यहाँ अधिकरण कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति है. इसलिये यह साधनव्यभिचार है।

पुरुषव्यभिचार, यथा -'एहि मन्ये रथेन यास्यिस, न हि यास्यिस, यातस्ते पिता'-'आओ, तम समझते हो कि मैं रथ से जाऊँगा, नही जाओगे' तुम्हारे पिता गये'। यहाँ मन्यसे' के स्थान में 'मन्ये' और 'यास्यामि' के स्थान में यास्यिम क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिये यह पुरुषव्यभिचार है।

कालव्यभिचार, यथा — 'विश्वदृश्वास्य पुत्रो जिनता' — 'इसका विश्वदृश्वा पुत्र होगा'। यहाँ 'विश्वदृश्वा' कर्ना रखकर 'जिनता' क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिय यह कालव्यभिचार है। अथवा 'माविकृत्यमामीत' — 'होनेवाला कार्य हो गया'। यहाँ होनेवाले कार्य को हो गया बतलाया गया है, इर्गालये यह कालव्यभिचार है।

उपग्रहर्व्याभचार, यथा — मॉतच्छते, प्रतिच्छते, विरम्तित, उपरमित'। यहाँ 'मम्' और 'प्र' उपसर्ग के कारण 'स्था' धातृ का आत्मनेपद प्रयोग तथा 'वि' और 'उप' उपसर्ग के कारण 'रम्' धातृ का परस्मैपद मे प्रयोग किया गया है, इस्लिये यह उपग्रहर्व्याभचार है।

यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं, तथापि इसप्रकार के व्यवहार को शब्दनय अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से अन्य अर्थ

९ मबाधींमांड, सब ३३ की टीका गत्र ५००

का अन्य अर्थ के साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता।

संक:-इससे लोकसमय का (व्याकरण शास्त्र का) विरोध होता है। समाधान:--यिद विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नही; क्योंकि यहाँ तत्त्व की मीमांसा की जा रही है। दवाई कुछ पीडित पुरुष की इच्छा का अनकरण करनेवाली नहीं होती।"

यहाँ 'व्यभिचार' शब्द का अर्थ सदीष कथन है। शब्दनय का कहना है कि बस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में निर्दोष भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रह सबधी व्याकरणिक नियमों का पालन कड़ाई से किया जाना शब्दनय की आवश्यक शर्त है।

यद्यपि व्याकरण भी भाषासंबधी नियमों के पालन पर जोर देता है, तथापि वह अपवाद के रूप में अनेक ऐसे प्रयोगों को भी स्वीकार कर लेता है, जो व्याकरण के सामान्य नियमों की अबहेलना करते हैं, पर शब्दनय उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसीप्रकार के प्रयागों को उक्त उद्धरण में सोवाहरण स्पष्ट किया गया है।

ध्यान रहे, इन शब्दनयों के प्रकरण में संस्कृत-व्याकरण के नियमों को आधार बनाकर ही बात स्पष्ट की गई है।

संस्कृत-च्याकरण के अनुसार लिंग तीन होते हैं.—रश्री, पुरुष और नपुंसक; संख्या अर्थात् बचन भी तीन प्रकार के होते हैं:—एकवचन, द्विवचन एव बहुवचन; काल भी तीन ही होते हैं.—भूत, वर्तमान और भविष्य; कारक छह प्रकार के होते हैं.—कत्तां, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण; और पुरुष तीन प्रकार के होते हैं.—प्रथम (अन्य), मध्यम और उत्तम; तथा मूल शब्दों के आरभ में लगने वाले प्र, अप, वि अदि उपसर्गों को उपग्रह कहते हैं।

अन्य लिंग के स्थान पर अन्य लिंग का प्रयोग लिंगव्यभिचार है, अन्य संख्या या वचन के स्थान पर अन्य संख्या या वचन का प्रयोग संख्याव्यभिचार है, अन्यकालवाचक शब्द के स्थान पर अन्यकालवाचक शब्द का प्रयोग कालव्यभिचार है, अन्य कारक के स्थान पर अन्य कारक का प्रयोग कारक व्यभिचार है तथा अन्य उपग्रह (उपसर्ग) के स्थान पर अन्य उपग्रह का प्रयोग उपग्रहव्यभिचार है।

आचार्य पृज्यपाद के उक्त उद्धरण में दिये गये उदाहरणों को संस्कृत-व्याकरण के उक्त नियमों को ध्यान मे रखकर ही समझना चाहिये। हिन्दी भाषा के व्याकरण में दो बचन और दो ही लिंग होते हैं, उसके अनुसार विचार करने पर उदाहरण घटित न हो सकेंगे।

शब्दनय की विषयवस्तु का प्रतिपादन करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते हैं:--

"लींकिक व्याकरण का अनुसरण करनेवाला ऋजुसूत्रनय लिंग, संख्या आदि के व्यभिचारों को व्याकरण के नियमों के अपवाद रूप से स्वीकार कर लेता है, पर शब्दनय को वह महन नहीं होते; अतः समान लिंग व सख्या-वाचक शब्दों को ही एकार्षवाचक रूप से ग्रहण करता है।

जिसप्रकार भिन्नस्वभावी पदार्थ भिन्न ही होते है, उनमें किसी प्रकार भी अभेद नहीं देखा जा सकता; उसीप्रकार भिन्निलग आदि वाले शब्द भी भिन्न ही होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की भी एकार्थता घटित नहीं हो सकती और इसप्रकार वार, भायां, कलत्र —ये भिन्निलग वाले तीन शब्द अथवा नक्षत्र, प्नवंस्, शातीभघज ये भिन्नस्व्यावाचक तीन शब्द और इसीप्रकार अन्य भी भिन्नस्वभाववाची शब्द, भले ही व्यवहार में या लौंकिक क्यांकरण में एकार्थवाची समझे जाये, परन्तु शब्दनय इनको भिन्न अर्थ का वाचक समझता है।

"अत समान लिंग व सख्या वाले शब्दों मे ही एकार्थवाचकता बन सकती है। जैसे – इन्द्र, पुरन्दर, शक्र – यह तीनों शब्द समान पुल्लिगी होने के कारण एक 'शचीपति' के वाचक है – ऐसा शब्दनय कहता है।

तात्पर्य यह है कि काल, कारक, लिंग, सख्या, वचन और उपसर्ग के भेद स शब्द के अथ स भद्र मानने का शब्दनय कहत है।

#### ६. समिशक्दनय

यद्यपि शब्दनय लिंग, सख्या, वचन, काल एव उपग्रह संबंधी व्यभिचारों को स्वीकार नहीं करना, तथापि इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करना है। इन्द्र, शक्त और पुरन्दर शब्दों का अर्थ एक देवराज ही है, शचीर्पात ही है— यह उसे सहर्ष स्वीकार है।

यद्यपि यह सत्य है कि उक्त तीनों शब्द देवराज के पर्यायवाची है, एक देवराज के लिये ही प्रयुक्त होते हैं, तथापि तिरुक्ति की दृष्टि से विचार करे तो उनके अर्थ में अन्तर भी विद्यमात है। 'इन्द्र' शब्द ऐश्वयं, 'शक्र' शब्द सामर्थ्य एवं 'पुरन्दर' शब्द पुर को भेदन करने की क्रिया की ओर सकेत करता है। ऐश्वयंबान इन्द्र, सामर्थ्यंबान शक्क एवं पुर को भेदनेवाला पुरन्दर

१ नयदपण पष्ट ४०३

२ वही पठ ४०४

कहा जाता है।

शब्दनय शब्द के भेद से अर्थ में भेद होनेवाले इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता और वह इन्द्र, शक्त और पुरन्दर शब्द को समान अर्थ के द्योतक पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर लेता है, पर समिभरूढ़नय की दृष्टि में कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं हैं।

समिभिरूद्धनय का कहना है कि लोक मे जितने पदार्थ हैं, उनके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। यदि अनेक शब्दो का एक ही अर्थ माना जायेगा तो उनके बाच्य पदार्थों को भी मिलकर एक हो जाना होगा, जो कि सभव नही है। अतः यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न हो स्वीकार किया जाये।

अत स्पष्ट हे कि शब्दनय के द्वारा ग्रहण किये गये समानस्वभावी एकार्थवाची शब्दों में निरुक्ति या व्युत्पन्ति-अर्थ में अर्थभेद की स्थापना करना समीभरूडनय का मह्य कार्य है।

इस सदर्भ में आचार्य पुज्यपाद का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है — "अर्थनत्यर्भः शब्दप्रयोगः। तत्रैकस्यार्थस्येकेन गतार्थत्वात्पर्याय-शब्दप्रयोगोजनर्थकः। शब्द केदश्चेदितः अर्थभेदेनाप्यवश्यं कवितव्यमिति। नार्गर्थसम्भिरोहणात्समिक्ष्वः। इन्दनीविन्दः शकनाच्छकः पर्वारकात्परन्वर इत्येवं सर्वत्र।

अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी
स्थित में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिये पर्यायवाची
शब्दों का प्रयोग करना निष्कल है। यदि शब्दों में भेद है तो उनमें अर्थभेद भी
अवश्य होना चाहिये। इसएकार नाना अर्थों का समभिरोहण करनेवाला होने
से सम्भिक्डनय कहलाता है। जैसे:-इन्द्र, शक्त और प्रन्दर — ये तीन
भिन्न शब्द होने से इनके अर्थ भी भिन्न-भिन्न तीन ही होते हैं। 'इन्द्र' का
अर्थ आजा व एंश्यपंचान है, 'शक्त का अर्थ समर्थ है और 'प्रन्दर' का अर्थ
नगरों का विभाजन करनेवाला है। इसीप्रकार सर्वत्र पर्यायवाची शब्दों के
सम्बन्ध में जानना चाहिए।''

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिभरूढनय व्यूत्पत्यर्थ की प्रधानता से एक व्यक्ति या वस्तु के बाचक अनेक शब्दो मे अर्थभेद स्बीकार करता है, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि बह उन व्यक्तियों या बस्तुओ

५ सवाक्षामांत प्रथम अध्याय सत्र ३३ का टीका पण्ट १०१

को भी भिन्न-भिन्न जान लेता है। जैसे:—इन्द्र, शक्न एवं पुरन्दर शब्दों के व्युत्पत्यर्थ भिन्न-भिन्न हैं, तथापि वे देवराज की विशेषताओं को ही बताते हैं। तीनों शब्दों का बाज्यार्थ भिन्न-भिन्न होने पर भी तीनों शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों मे एक देवराउ को ही इंगित करते हैं, अन्य व्यक्ति को नहीं। तात्पर्य यह है कि इन्तादि तीनों शब्द हाथी, घोड़ा एव बैल शब्दों के समात भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के वाजक नहीं हैं।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हाथी, घोड़ा एव बैल शब्दों के समान इन्द्र शक और प्रस्तद शब्द सर्वधा मिन्न अर्थों के वाचक शब्द नहीं हैं; उन्हे हाथी, घोड़ा, बैल आदि के समान सर्वधा भिन्न अर्थों का द्योतक मानता मर्मोभक्वनग्राभास है।

उक्त संदर्भ में जैनन्द्र वर्णी के विचार भी द्रष्टव्य हैं .-

"भिन्नार्थता का अर्थ यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि एक ही व्यक्ति मे उन-उन शब्द की बाच्यभूत अनेक योग्यताये हैं, जिनका दर्शन उसी व्यक्ति या पदार्थ में भिन्न-भिन्ना समयो पर होना सम्भव है। और इसीलिये स्थल दूर्य से देखने पर हम उस एक पदार्थ को उन पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का वाच्य बना सकते हैं।

यद्यपि शब्दनय और समिभिरूढनय दोनों ही उन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक पदार्थ के लिये कर देते हैं, परन्तु दोनों के प्रयोग में कुछ अन्तर हैं। पिहला तो व्यूत्पित्त-अर्थ की अपेक्षा न करके उन्हें परमार्थ रूप से एकार्थक स्वीकार करता है और दूसरा उनकी भिन्नार्थना को देखता हुआ उस-उस योग्यता के कारण उपचारमात्र में या रूढिवशा उन्हें एकपदार्थवाची मानता है। जैसे — भने ही ऐश्वर्य का उपयोग करते समय भी सम्भिक्डनय 'इन्हें को रूढिवशा प्रत्ये परन्दर कहना म्वीकार कर ले, परन्तु इतने मान्न से वह यह नहीं भूल जाता कि यह प्रयोग उपचारमात्र है, वास्तव में इन्ह और पुरन्दर शब्द के अर्थ भिन्न-भिन्न है। हाथी, थोडा आदि सर्वथा भिन्नाथंवाची शब्दों में तो इसप्रकार का उपचार भी सम्भव नहीं है। भ

यह तो सर्वीबिदित ही है कि यदि एक बस्त के बाचक अनेक शब्द होते हैं तो एक शब्द के भी अनेक अर्थ पाये जाते हैं। जिसप्रकार इन्द्र, शक्त, पुरन्दर आदि देवराज के ही नाम हैं, उसीप्रकार 'गो' शब्द के भी गाय, वाणी, पृथ्वी आदि क्यारह अर्थ होते हैं।

समिभरूढ़नय की जो व्याख्या अभी तक की गयी है, वह एक वस्त के

१ नयदर्पण, पृष्ठ ४१९

वाचक अनेक शब्दों के संदर्भ में ही की गई है, अब अनेकार्थवाची शब्दों के सदर्भ में विचार करते हैं।

अनेकार्थवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण करके एक लोकप्रसिद्ध अर्थ को ही ग्रहण करना समिभिरूढनय का काम है।

आचार्य पज्यपाद के शब्दों में :-

''यतो नानार्थान्समतीत्येकमर्थमाभिष्ठ्येन रूढः समिभरूढः। नीरित्ययं शब्दो वागाविष्यर्थेष वर्तमानः पशावभिरूढः।'

जो नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह समिभरूढ़नय है। जैसे:—'गो'-इस शब्द के बचन आदि अनेक अर्थ पाये जाते हैं तो भी वह गाय नामक पश के अर्थ में रूढ़ है।''

एकार्थवाची अनेक शब्द एवं अनेकार्थवाची एक शब्द — दोनों ही दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए समिभरूढनय की अतिसक्षिप्त परिभाषा नयचक्रकार ने इसप्रकार दी हैं —

### "सत्वारूको अत्थो अत्थारूको तहेव पुण सत्वो । भणइ इह समीभरूको जह इंद पुरंदरो सक्को।।

जो अर्थ को शब्दारूढ़ एव शब्द को अर्थारूढ़ कहता है, वह समिभरूढनय है। जैसे इन्द्र शक्र और परन्दर।"

'गी' शब्द का गाय के अर्थ में रूढ हो जाना अर्थारूढ का उदाहरण है और इन्द्र, शक्र, पुरन्दर का भिन्न-भिन्न अर्थ में रूढ होना शब्दारूढ़ का उदाहरण है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि समिभिरूढ़नय के मूल दो कार्य हैं.-

(१) अर्थाच्ड – समानस्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्यूत्पत्ति के अनुसार अर्थभेद की स्थापना करना। एक देवराज के वाचक शक्त, इन्द्र और पुरन्दर शब्दों के भिन्त-भिन्त अर्थ स्वीकार करना इसका उदाहरण है।

(२) शब्दारूढ: — अनेकार्थवाची शब्दों के एक लोकप्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार कर अन्य अर्थों की उपेक्षा कर देना। ग्यारह अर्थों वाले 'गो' शब्द का मात्र 'गाय' के अर्थ में ही प्रयोग करना इसका उदाहरण है।

#### ७. एवंभतनय

व्याकरणसमत अपवादों को भी अस्बीकार कर शब्दनय ने एव एकार्थवाची शब्दो के व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार कर समिभरूद्रनय ने प्रतिपादन-शैली एवं भाषा को बहुत कुछ सुगठित कर दिया

१ सर्वार्थीसद्धि, अध्याम १, सूत्र ३३ की टीका, पुष्ठ १०१

२ इय्यस्वभावप्रकाशक नवचक्र, गाचा २१४

था; तथापि एवंभूतनय का कहना है कि 'गच्छतीति गोः' — इस निरुक्ति के अनुसार गमन करती हुई गाय को ही 'गो' कहा जा सकता है, बैठी हुई गाय को नहीं।

यद्यपि समीभरूढनय भी शब्दनय के समान एकार्थवाची अनेक शब्दों की सत्ता स्वीकार नहीं करता। उसका स्पष्ट मत है कि जितने शब्द हैं, उनके बाच्य पृषक्-पृथक उतने ही होने चाहिये, नथापि वह यह स्वीकार कर लेता है कि विशिष्ट अर्थवाले विशिष्ट शब्द जिस व्यक्ति या बस्तु के बाचक हैं, वे उम व्यक्ति या बस्तु के बाचक मात्र उस क्रिया को करते समय ही नहीं, अपितु आगे-पीछे भी उन्हें उन नामों से ऑभिहत किया जा सकता है, पर एवभूतनय को यह स्वीकार नहीं है।

एवभूतनय का तो स्पष्ट कहना है कि जो पदार्थ जिससमय जो क्रिया कर रहा हो, उसे उससमय उसी नाम से पुकारा जाय। देवराज को इन्दनक्रिया करते समय ही इन्द्र कहा जा सकता है. पर का दारण करते समय नहीं।

उक्त सदर्भ में आचार्य पूज्यपाद का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है –

'येनात्मना भूतस्तेनैकाध्यवसाययतीति एवंभूत:। स्क्राभिभ्रेतक्रिया-परिभातिक्षाचे एव स शब्दो युक्तो नान्यवेति। यवैयेन्त्रति तवैयेन्त्रो नाभिभेचको न पुजक इति। यवैद गच्छति तवैद गौर्न सिक्तो न सायित इति। अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिभातस्तेनैवाध्यवसाययति। यथेन्तारिनज्ञानपरिणत आत्येवन्त्रोऽनिनश्चेति। '

जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई, उसीरूप निश्चय करानेवाले नय को एवंभूतनय कहते है। आशास यह है कि जिस शब्द का जो वाच्य है, उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना यून समय में नहीं। जब आजा-ऐश्वयंवाला हो, तभी इन्ह है, अभिष्क करनेवाला हो। जब गमन करती हो, तभी गाय है, बैठी हुई नहीं और न सोती हुई हो। अथवा जिस रूप से अर्थातु जिस जान से आत्मा परिणत हो, उसी रूप से उसका निश्चय करानेवाला नय एवभूतनय है। यथा—इन्हरू जान से परिणत आत्मा इन्हरू और अग्निरूप जान से परिणन आत्मा अर्था—इन्हरू जान से परिणत आत्मा इन्द्र है और अग्निरूप जान से परिणन आत्मा अर्था—ईन्हरू जान से परिणत आत्मा इन्द्र है और अग्निरूप जान से परिणन आत्मा

उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिससमय जो आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा हो, उससमय बहु आत्मा वही है, अर्थात उसे उससमय उसी प्रकार जाना चाहिए। अगिन को जानने में संलग्न आत्मा अगिन ही है —ये एक अभिप्राय है एकंभतनय का।

१ सर्वाचीसींड, अ० १, सत्र ३३ की टीका, पष्ठ १०१

एवंभूतनय का सूक्ष्मतम अभिप्राय स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते कं.\_

"जैसा शब्द बोला जाये, बैसा ही उसका बाच्य पदार्थ होना चाहिए। अर्थात् व्यूत्पित के आधार पर जो कछ अर्थ समिभक्कतय ने उस शब्द का किया था, बिल्कल उसके अनुरूप परिणत पदार्थ ही उस शब्द का बच्च हो सकता है, अन्यरूप से परिणत बही पदार्थ ही उस शब्द का बाच्य हो सकता है, अन्यरूप से परिणत बही पदार्थ उस समय उस शब्द का बाच्य हो बन सकता, और इसीप्रकार जैसी क्रिया से विशिष्ट वह पदार्थ दिखता है, उसका बाचक शब्द भी उससमय वैसी क्रिया को दशनिवाला ही होना चाहिये। रूढिवश बोले गये शब्दों का यहाँ सर्वधा लोग है। जैसे :- 'गो' शब्द का अर्थ 'चलनेवाला '- ऐसा होता है, अतः चलते समय ही उस शब्द का प्रयोग करना चाहिये। वैठे या सोते समय नहीं।

प्रत्येक ही चलनेवाले पदार्थ में भी इसका अर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि समीभरूढनय पहिले ही इसके प्रति प्रतिबन्ध लगा चुका है। यहाँ एवभूतनय में तो समीभरूढनय के द्वारा स्वीकार गये अर्थ में भी भेद करना इस्ट है। समीभरूढनय की दृष्टि में गाय नाम का पशु विशेष 'गाय' है, भले चलती हो कि बैठी। भले पूरों को विदारण करने में प्रवृत्त न हो, पर रूढिवझा इन्द्र हर समय पुरन्दर भी कहा जा सकता है। एवभूत ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता। वह तो चलती हुई गाय को ही 'गो' डाब्द का वाच्य बनाता है, बैठने व सोने वाली को नहीं। इसीप्रकार पूरों का विदारण करने समय इन्द्र ही 'पुरन्दर' शब्द का वाच्य हो सकता है, पूरा करते समय एंश्वर्य का भोग करते समय नहीं। उस समय तो वह पजारी व इन्द्र है।

इसप्रकार क्रियाभेद पर से बाचक शब्द का भेद और बाचक शब्द के भेद पर में तित्क्रियापरिणत बाच्य पदार्थ का भेद देखनेवाला नय एवभूतनय

। इतना ही नहीं, इसकी सुरुमता तो यहाँ तक कहने को तैयार है कि कोई व्यक्ति जिससमय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो, उमसमय उस व्यक्ति निशेष को उस पदार्थ के नाम से ही पुकारता नाहियं, जैसे कि गाय को देखते में उपयुक्त व्यक्ति उस समय गाय शब्द का नहीं। कारण कि क्यक्ति तो ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान का सज्जाकरण ज्ञेय के बिना किया नहीं जा सकता। जैसे घटग्राही ज्ञान को घटजान कहता। एवंभूत की एकत्वदृष्टि में घट बजान की पात नहीं जा सकता। जैसे घटग्राही ज्ञान को घटजान कहता। एवंभूत की एकत्वदृष्टि में घट बजान अथवा ज्ञान ब्रानाधरी जीव – ऐसा द्वीत कहरी। अत चट आदि ज्ञेय ही जान है और वह ज्ञान ही बह व्यक्ति है। अत व्यक्ति विशेष को घट या गाय कहना उससमय युक्त है।

इतना ही नहीं, इस नय का तर्क तो यहाँ से भी आगे निकल जाता है। वह द्वैत का सर्वथा निराश करनेवाला है। अत उसकी मुक्स दृष्टि में 'जान', 'वान' – इन दो पर्दों का सम्मेल करके एक 'जानवान' शब्द बनाना युक्त नहीं।' अथवा 'आत्म', 'निष्ठ' - इन दो पदो का समाम करके एक 'आत्मनिष्ठ' शब्द बनाना युक्त नहीं। 'आत्मा' अकेला आत्मा ही है। आत्मा में निष्ठा पानेवाला — ऐसे विशेषण-विशेष्णमाव की क्या आवश्यकता है? अर्थात् पर्यक्ष शब्द एक ही अर्थ का छोतक है, सयक्त अर्थ का नहीं।

जहाँ पदो का समास सहन नहीं किया जा सकता, वहाँ अनेक शब्दो के समृहरूप वाक्य कैसे बोला जा सकता? अर्थात् एवभूतनय की दृष्टि मे शब्द ही शब्द है, वाक्य नहीं।

इतना ही नहीं, एक असपुक्त स्वतन्त्र शब्द या पद भी वास्तव में कोई वस्तु नहीं, क्योंिक वह भी 'घ', 'ट' आदि अनेक वर्णों को मिलाने से उत्पन्त होते हैं। दो वर्णों को मिलाने से उत्पन्त होते हैं। दो वर्णों को मिलाने से तो आगे-पीछे का क्रम पड़ता है। जैसे 'च 'घट' शब्द में 'घ' पहिले बोला गया और 'ट' पीछें। जो दूष्टि केवल एक क्षणप्राही है, वहाँ यह आगे-पीछे का क्रम कैसे सम्भव हो सकता है? जब 'घ' बोला गया, तब 'ट' नहीं बोला गया, जब 'ट' नहीं बोला गया, तब 'ट' नहीं बोला गया। अत 'घ' व 'ट' —ये दोनों ही स्वतन्त्र अर्थ के प्रतिपादक रहे आवे, इतका समास या सयोग करके अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं।

यह भी अभी दोषयुक्त है, क्योंकि यहाँ भी 'घ' इस वर्ण मे 'घ' और 'अ'—इन दो स्वतन्त्र वर्णों का सयोग पडा है। 'घ' और 'अ' मिलकर 'घ' बनता है। अत 'घ' भी कोई चीज नही। 'घ' और 'अ' स्वतन्त्ररूप से रहते हुए जो कुछ भी अपने रूप के वाचक होते है, वही एवभूतनय का वाच्य है।

मुक्ष्म से सुक्ष्मतर और वहाँ से भी सुक्ष्मतम दृष्टि मे प्रवेश करता हुआ यह नय इसप्रकार केवल एक असयुक्त वर्ण को ही वाचक मानता है।

यहाँ शका की जा सकती है कि इसप्रकार तो बाच्य-बाचक भाव का अभाव हो जायगा और ऐसा हो जाने पर लोकव्यवहार का तो लोप हो ही जायगा, परन्तु एवभूतनय का भी लोप हो जायगा, क्योंकि वह नय गूगावत् बनकर रहने के कारण स्वय अपना भी प्रतिपादन करने में समर्थ न हो सकेगा और ऐसी अवस्था में वह नाममात्र को ही नय कहलायेगा, परन्तु उसका स्वरूप कुछ न कहा जा सकेगा,

इस शका का उत्तर 'कषायपाहुड', पुस्तक १, पृष्ठ २४३ परनिम्नप्रकार विया है.— ''यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवंभूतनय का विषय दिखलाया गया है।'''

इसप्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों ही नय भाषा के प्रयोगों को आवश्यकतानुसार सुसगत रूप प्रदान करनेवाले और उत्तरोत्तर सुरुम विषयवाले हैं। ये ही क्यों, नैगमादि सातों ही नय क्रमशः उत्तरोत्तर सुरुम और अन्यविषय वाले है और पूर्व-पूर्व के नय आगे-आगे के नयों के हेत् भी हैं। इन सात्रों को उक्त क्रम में रखने का कारण भी यही है। जैसा कि कहा गया है:-

"उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयत्वावेषां क्रमः पूर्वपूर्वहितुकत्वाच्च। एवमेते नयाः पूर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकुलाल्पविषया...। २

उत्तरोत्तर संस्थाविषयवाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व-पूर्व के नय आगे आगे के नयों के हेत् हैं, इसलिये भी यह क्रम कहा है। इसप्रकार ये नय पूर्व-पूर्व विरुद्ध महाविषयवाले और उत्तरोत्तर अनुकल अध्यविषयवाले हैं।

इसप्रकार नैगमादि सप्तनयों का यह सीक्षप्त विवेचन किया गया है। इन नयों की विस्तृत जानकारी के लिए तत्त्वार्थमूत्र की सर्वार्थीसिद्ध आदि बृत्तियों (टीकाओं) एवं राजवर्तिक आदि वार्तिकों (भाष्यों) का गहराई से अध्ययन किया जाना जातिए।

-0-

में एक बात पूछता है कि यदि भाषकों पेट का भाषिपेसक तराता हो तो क्या बिना जाने चाहे जिससे करा लेंगे ? बॉक्टर के बारे में पूरी-पूरी तथास करते हैं। बॉक्टर भी जिस काम में माहिर न हो, वह काम करने को सहज तैयार नहीं होता। बॉक्टर भीर पारियम की बात तो बहुत दूर; बंदि होता। भी सस्ताना चाहते हैं तो होषियार क्यों तथाकते हैं, भीर दर्जी भी यदि कुत्ती सीना तही जानता हो तो सीने से हम्मा कर देता है। पर घमें का खेन ऐसा खुला है के चाहें जो बिना जाने-सम्पंत्र उपवेस हो की तैयार हो जाता है भीर उसे सनने वाले भी मिल की जाते हैं

– धर्म के दशलकारण, पृष्ठ ११३

९ नयदर्पण, पृष्ठ ४३२ से ४३४

२ सर्वार्थीसद्धि अध्याय १, सूत्र ३३ टीका, पृष्ठ १०२

#### ्र<sub>ष्ट्रम्</sub> अध्यय सेतालीस नय

## मैंतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय

निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक एवं नैगमादि सप्तनयों की विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त आचार्य कृत्वकृत के प्रसिद्ध परमागम प्रवचनसार की आचार्य अमृतचन्द्रकृत तत्चप्रदीपिका नामक टीका के परिशिष्ट में समागत ४७ नयों की चर्चा कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि वह प्रकरण भी अनेकान्तमयी आत्मवन्तु को समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

उक्त ४७ नय भी एकप्रकार से आध्यात्मिक नय ही हैं, क्योंकि आचार्य अमृतचन्द्र ने उन्हें आत्मा पर ही घटित किया है। इन ४७ नयों की चर्चा का आरभ भी वे इसप्रकार करते हैं —

"नन् क्षेश्रमात्मा कथं चावाप्यत इति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्य-भिष्ठीयते। आत्मा हि तावच्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधेष्ठटात्रेकं इय्यमनन्तर्धर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकभृतज्ञाननक्षणप्रमाणपूर्वकस्वानुभव-प्रमीयनाणन्वात।

'यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है' – यदि ऐसा प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है और अब पुन कहते हैं – प्रथम तो आत्मा बास्तव में चैतन्यसामान्य से व्याप्त अनन्तधर्मों का अधिष्ठता एक द्वव्य है, क्योंकि वह अनन्तधर्मों में व्याप्त होनेबाले जो अनन्त नय हैं, उनमें व्याप्त होनेबाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणपर्वक स्वानभव से प्रमेय होता है।"

जिन ४७ नयों से यहाँ आत्मा का वर्णन किया गया है, वे ४७ नय इसप्रकार है:—

- (१) द्रव्यनय, (२) पर्यायनय, (३) अस्तित्वनय, (४) नास्तित्वनय,
- (४) अस्तित्वनास्तित्वनय, (६) अवक्तव्यनय, (७) अस्तित्व-अवक्तव्यनय,
- (=) नास्तित्व-अवक्तव्यनय, (९) अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनय, (१०) विकल्पनय, (११) अविकल्पनय, (१२) नामनय, (१३) स्थापनानय,
- विकल्पनय, (९५) आवकल्पनय, (९२) नामनय, (९३) स्थापनानय, (९४) द्रव्यनय, (९५) भावनय, (९६) सामान्यनय, (९७) विशेषनय,
- (१६) द्रव्यनय, (१४) भावनय, (१६) सामान्यनय, (१७) विशेषनय, (१८) नित्यनय,(१९) अनित्यनय,(२०) सर्वगतनय,(२१) असर्वगतनय.
- (२२) शुन्यनय, (२३) अशन्यनय, (२४) जानजेय-अदैतनय,

(२ x) ज्ञानज्ञेय-द्वैतनय, (3 x) नियतिनय, (3 x) अनियतिनय, (3 x) कालनय, (3 x) कालनय,

(३१) अकालनय, (३२) परुषकारनय, (३३) दैवनय, (३४) ईश्वरनय. (३५) अनीश्वरनय, (३६) गुणीनय, (३७) अगुणीनय, (३८) कर्तृनय,

(३९) अकर्तनय, (४०) भोक्तुनय, (४९) अभोक्तुनय, (४२) क्रियानय,

(४३) ज्ञाननय, (४४) व्यवहारनय, (४४) निश्चयनय, (४६) अशद्धनय,

(४७) शद्धनय।

४७ नयो की उक्त नामावली पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात स्पष्ट होती है कि सप्तभंगी सबधी सप्तनयों एवं चारनिक्षेप संबधी चार नयो को छोडकर शेष सभी ३६ नय परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मों को विषय बनानेवाले होने से १८ जोड़ों के रूप में दिये गये हैं। जैसे -नित्यनय-अनित्यनयः सर्वगतनय-असर्वगतनयः कालनय-अकालनय आदि।

इस जगत में विद्यमान प्रत्येक वस्त अनेकान्तस्वरूप है, अनन्तगणों का अखण्ड पिण्ड है। अनन्तगणो के समान, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले नित्य-अनित्यादि अनत धर्मयगल भी प्रत्येक वस्त में पाये जाते हैं।

अनन्तगणो का अखण्ड पिण्ड भगवान आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्त है, अतः उसमें भी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मयगल पाये जाते ŧ١

भगवान आत्मा में विद्यमान अनंतधर्मों में से एक-एक धर्म को विषय बनानेवाले सम्यक् श्रतज्ञान के अंशरूप नय भी अनन्त होते हैं. हो सकते है। उन अनन्तनयो के समदायरूप सम्यक्श्रतज्ञान प्रमाण है और अनन्तधर्मात्मक भगवान ऑत्मा प्रमेय है।

निज भगवान आत्मा का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए सम्यक्श्रतज्ञान के अशरूप ४७ नयों द्वारा यहाँ भगवान आत्मा के ४७ धर्मों का प्रतिपादन किया जा रहा है, क्योंकि न तो भगवान आत्मा के अनंतधर्मों का प्रतिपादन ही संभव है और न उन्हें जाननेवाले अनन्तनयो को भी वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

इन ४७ नयों द्वारा भगवान आत्मा के ४७ धर्मों के सम्यकपरिज्ञान से भगवान आत्मा के शेष अनतधर्मों का भी अनमान किया जा सकता है और सम्यकुश्रुतज्ञान के अंशरूप अनंतनयों का भी अनुमान लगाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यक्ष्यतज्ञान द्वारा अनन्तधर्मात्मक एक धर्मी आत्मा का अनभव भी किया जा सकता है।

इसी भावना से आचार्य अमृतचन्द्र ने इन ४७ नयों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तत किया है, जो इसप्रकार है:-

## (१-२) द्रव्यनय और पर्यायनय

"तत्तु द्रव्यनयेन पटमात्रविष्वन्मात्रम्, पर्यायनयेन तन्तमात्रवदवर्शनञ्चानादिमात्रम्

बह अनन्तधर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्यनय से पटमात्र की भाँति चिन्मात्र है और पर्यायनय से तन्तुमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञानादिमात्र है।"

यद्यपि वस्त्र में अनेक ताने - बाने होते हैं, विविध आकार-प्रकार होते हैं, विविध रग-रूप भी होते हैं, तथापि सब-कुछ मिलाकर वह वस्त्र वस्त्रमात्र ही है। ताने-बाने आदि मेद-प्रभेदों में न जाकर उसे मात्र वस्त्र के रूप में ही देखना-बानना डव्यनय हैं, अथवा इव्यनय से वह वस्त्रमात्र ही है। ठीक इसीप्रकार चेतनास्वरूप भगवान आत्मा में ज्ञान-दर्शनरूप गृण-पर्यायें भी है, तथापि गृणपर्यायरूप मेदों की दृष्टि में न लेकर भगवान आत्मा को एक चैतन्यमात्र जानना इव्यनय है, अथवा द्व्यनय से भगवान आत्मा चिन्मात्र है।

इसीप्रकार यद्यपि वस्त्र वस्त्रमात्र ही है, तथापि उसमे ताने-बाने, आकार-प्रकार एव रंग-रूप आदि भी तो हैं ही। वस्त्र को वस्त्रमात्र न देखकर उसमे विद्यमान ताने-बाने आदि पर दृष्टि डालकर देखने पर वह ताने-बानेवाला, लाल-पीला एवं छोटा-बडा भी तो दिखाई देता है। उसीप्रकार पद्यपि इच्यानय से भगवान आत्मा चित्रमात्र ही है, तथापि उसमे आनने-देखनेरूप परिणमन भी तो पाया जाता है। भगवान आत्मा को देखकर उसमे विद्यमान जान-दर्शनादिक्प परिणमन को देखकर उस विद्यमान जान-दर्शनादिक्प परिणमन को देखकर उस विद्यमान जान-दर्शनादिक परिणमन को देखकर उस विद्यमान जान-दर्शनादिक स्त्र अथवा पर्यायनय से भगवान आत्मा जान-दर्शनादिक स्त्र अथवा पर्यायनय से भगवान आत्मा जान-दर्शनादिक स्त्र अथवा

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि द्रव्यनय से भगवान आत्मा पटमात्र की भाँति चिन्मात्र है और पर्यायनय से तन्तुमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञानादि मात्र है।

नय जाननेरूप भी होते है और कहनेरूप भी। 'जाता के अभिप्राय को नय कहने हैं' – इस परिभाषा के अनुसार नय जानरूप अथवा जाननेरूप होते है तथा 'वक्तो के अभिप्राय को नय कहते हैं' – इस परिभाषा के अनुसार नय कथनरूप होते हैं।

कथनरूप नयो के अनुसार कथन करने पर इसप्रकार भी कह सकते हैं कि द्रव्यनय से भगवान आत्मा पटमात्र की भाँति चिन्मात्र कहा जाता है और

९ प्रवचनसार तत्त्वप्रदीपिका, परिशिष्ट

पर्यायनय से उसी भगवान आत्मा को तन्तुवाला की भौति ज्ञान-दर्शन वाला भी कहा जाता है। तारपर्य यह है कि आत्मा को पटमात्र की भौति चिन्मात्र कहना द्रव्यनय है और तन्तुमात्र की भौति दर्शन-ज्ञान मात्र कहना पर्यायनय है।

भगबान आत्मा अनन्तधर्मों का अखण्ड पिण्ड है। अनन्तधर्मात्मक यह भगवान आत्मा अनन्तन्तयात्मक अतुजानरूप प्रमाण का विषय है। इस अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा में चैतन्यसामान्य है न्वरूप जिनका, ऐसा एक 'द्रव्य' नामक धर्म भी है। इस द्रव्य नामक धर्म की विषय बनाने वाले नय का नाम ही द्रव्यन्य है। इसीप्रकार इस भगवान आत्मा में ज्ञान-दर्शनादिरूप परिणमित होना है स्वभाव जिसका, ऐसा एक 'पर्याय' नामक धर्म भी है। इस पर्याय नामक धर्म भी वैध इस पर्याय नामक धर्म भी वैध इस पर्याय नामक धर्म की विषय बनानेवाले नय का नाम पर्यायन्य है।

मूलनयों की चर्चा में जिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयों की चर्चा की गई थी, उन हव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयों से ये ह्रव्यनय और पर्यायनय फिन्न हैं। वहाँ तो सम्पूर्ण वस्तृ को हव्य और पर्याय – इन दो अशों में विभाजित कर बात कहीं गई थी, वस्तु के ह्रव्याश को ग्रहण करनेवाले नय को द्रव्यार्थिकनय और पर्यायाश को ग्रहण करनेवाले नय को द्रव्यार्थिकनय और पर्यायाश को ग्रहण करनेवाले नय को ग्या था; पर यहाँ तो बस्तु के अनन्तर्धामों में से एक द्रव्य नामक धर्म को ग्रहण करनेवाले नय को द्रव्यनय और 'पर्याय नामक धर्म को ग्रहण करनेवाले नय को प्रयायनय कहा गया है।

इस सदर्भ मे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार द्रष्टव्य

"यहाँ जो द्रव्यनय कहा है, उसका विषय तो आत्मा का एक ही धर्म है अस्म समसारादि में द्व्यार्थिक और पर्यायार्थिक — इसमकार दो ही मृह्य नय लिए हैं, अत वहाँ जो द्रव्यार्थिकनय है, उसका विषय तो अभेद द्वय है। यहाँ कहा गया द्रव्यनय वस्तु में भेद डालकर उसके एक धर्म को लक्ष्य में लेता है और वहाँ कहा गया द्रव्यार्थिकनय भेद डाले बिना वर्तमान प्याय को गीण कर अभेद द्वय को लक्ष्य में लेता है। इसम्रकार द्रव्यार्थिकनय और द्रव्यनय — इन दोनों नयों के विषय में बहुत अन्तर है।

इसीप्रकार समयसार में समागत शृद्धनिश्चय का जो विषय है, वह भी इस द्रव्यनय का विषय नहीं है। उस शृद्धनिश्चयनय का विषय तो बर्तमान अंश और भेद को गौण करके अनन्तनृणो का अखण्ड पिण्ड भगवान आत्मा है और यह द्रव्यनय तो अनन्तधर्मों में से एक धर्म को भेद कर उसे विषय बनाता है।

आध्यात्मिक नयों में निश्चय और व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक और

पर्यायार्षिक — इसप्रकार दो ही भाग पड़ते हैं और यहाँ तो अनन्तनय लिये गये हैं। वहाँ तो दो नयों में ही सम्पूर्ण प्रमाण समाहित हो जाता है और यहाँ तो श्रुतप्रमाण के अनन्त नय कहे हैं। यहाँ कहे गये नयों का विषय तो एक-एक धर्म है और समयसारादि में कहे गये इव्याधिकनय का विषय तो धर्मों का भेद बाले बिना अभेद बस्तु है। यहाँ कहा गया इव्यानय आध्यारिमक कथन में पर्यायार्षिकनय अथवा व्यवहारनय में समाहित हो जाता है। ""

द्रव्यनय और पर्यायनय के बाद अस्तित्व-नास्तित्व संबंधी सप्तभंगी के आधार पर सात नय लिये गये हैं, जो इसप्रकार हैं:—

# (३-५) अस्तित्वनय, नास्तित्वनय एवं अस्तित्व-नास्तित्वनय

''अस्तित्वनयेनायोभयगुणकार्मृकान्तरालवर्तिसहिताबस्यलक्ष्योन्मृब-विशाखवत् स्वब्यक्षत्रकारमाणवेरस्तित्ववत्। नास्तित्वनयेनानयोभया-गुणकार्मृकान्तरालवर्त्यसहिताबस्थालक्ष्योन्मृब्याकानीवशिखवत्परव्य-क्षेत्रकालभावेनीस्तित्ववत्। अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोभया-नयोभयान्य-कार्मृकान्तराववर्त्यम्बस्यक्रम्तानवर्तिसहिताबस्यासहिताबस्तवस्योग्न्य-प्राक्तनीवरिखवत् क्रमतःस्वप्यवस्योग्नस्य

वह आत्मद्रव्य अस्तित्वनय से लोहमय, होरी और धनुष के मध्य में हिस्यत, संधानदया में रहे हुए, लक्ष्योन्मूख बाण की मौति स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा अस्तित्ववाला है; तांस्तित्वनय से अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान दशा मे न रहे हुए, अलक्ष्योन्मूख उसी बाण की भीति परह्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा गामित्तव बाला है। एवं अस्तित्वनास्तित्वन्य से लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में हिश्वत तथा डोरी और स्वत्या-अवस्था में नहीं रहे हुए और सधान-अवस्था में नहीं रहे हुए और स्थान-अवस्था में नहीं रहे हुए और स्थान-अवस्था में नहीं रही हुए से स्थान-अवस्था में नहीं रही हुए को स्थान स्थान स्थान स्थित स्थान स्था

यह भगवान आत्मा के धर्मों का विश्वलेषण है। समयसार में भगवान आत्मा में उछनती हुई अनन्तशक्तियों का विवेचन किया गया है और प्रवचनसार में आत्मा में सदा विद्यमान अनन्त धर्मों का विवेचन है। न तो

९ नय-प्रशापन (गुजराती), पृष्ठ २३ २ प्रवचनसार तत्त्वप्रदीपिका प्रतिकार

अनन्त शक्तियों का ही विश्लेषण संभव है और न अनन्त धर्मों का ही; अतः समयसार में नमूने के रूप में ४७ शांकियों का वर्णन है और प्रवबनसार में ४७ धर्मों का, नयों का। समयसार श्रिक्ताया में कहे नहें; अतः उसमे श्रद्धेय शक्तियों का वर्णन है और प्रवबनसार ज्ञानधान ग्रन्थ है; अतः इसमें ज्ञेयरूप धर्मों एवं उन्हें जाननेवाले नयों का प्रतिपादन है।

इन ४७ नयों के माध्यम से जो आत्मार्थी, भगवान आत्मा के ४७ धर्मों को जानकर तथा समयसार की 'आत्मख्याति' टीका मे प्रीतपादित मगवान आत्मा की ४७ शक्तियों के पहिचान कर अनत्तरात्तियों से सम्पन्त, अनन्तधर्मों के अधिष्य्यता भगवान आत्मा में अपनत्व स्थापित करता है, उसे ही अपना जानता-मानता है; उसी में जम जाता है, रम जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है, वह चार घातिया कर्मों की ४० फूक्तियों का नाशकर अनन्तवन्त्यक्ष अरहत दशा को प्राप्त करता है; अनन्तवर्शन, अनन्त्तान्त, अनन्त्तवीय एवं अनन्त-अतीन्द्रिय-आनन्दरूप परिणमित हो जाता है। जो अनन्तसुखी होना चाहते हैं, वे अनन्त्वधर्मों के अधिष्यता भगवान आत्मा की

भगवान आत्मा में विद्यमान अनन्तधर्मों में एक अस्तित्व नामक धर्म भी है, जो भगवान आत्मा के अस्तित्व को टिकाए रखता है। अस्तित्व नामक धर्म के कारण ही भगवान आत्मा सत्तास्वरूप है। यह अस्तित्व नामक धर्म अकेले भगवान आत्मा में ही नहीं, सभी पदार्थों में है। सभी पदार्थों में अपना-अपना अस्तित्वधर्म है और वे सभी पदार्थ अपने-अपने अस्तित्व धर्म सं ही टिके हुए है। किसी भी पदार्थ को अपने अस्तित्व को टिकाये रखने के लिए किसी अन्य के सकारे की आवश्यकता नहीं है।

यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है कि सभी पदार्थों में अपना-अपना अस्तित्वधर्म है, तथापि यहाँ आत्मा के अस्तित्व की बात चल रही है। यहाँ डोरी और धनुष के मध्य स्थित, संधानदशा में रहे हुए, लक्योन्मूख, लोहमय बाण का उदाहरण देकर भगवान आत्मा के अस्तित्वधर्म को समझाया गया है।

जिसप्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा से लोहसय है, स्वक्षेत्र की अपेक्षा से डोरी और धनुष के मध्य स्थित है, स्वकाल की अपेक्षा से संधानदशा में है अर्थात धनुष पर चृत्रकर खेंची हुई दशा में है और स्वभाव की सोक्षा से लक्ष्योन्मुख है अर्थात् निकार की ओर ही। इसप्रकार जैसे बाण स्वद्रव्य-केन काल-भाव की अपेक्षा से अस्तित्ववाला है, उसीप्रकार भगवान आरमा अस्तित्वन से अर्थात् स्वचत्य्य की अपेक्षा से अस्तित्ववाला है।

स्वय के सम्पूर्ण गुण-पर्यायों के पिण्ड को स्वद्रव्य कहते हैं, स्वयं के असख्य आत्मप्रदेशों को स्वक्षेत्र कहते हैं, स्वयं की वर्तमान समय की अवस्था को स्वकाल कहते हैं एव प्रत्येक गुण की तत्समय की पर्याय की और झुने हुए क्रिकाली शिक्तिरूप-गुणरूप भाव को स्वभाव कहते हैं। द्वय्यड्रद्वयगुणपर्यायरूप वस्तु, क्षेत्र-प्रदेश, काल=पर्याय एव भाव=गुण—धर्म स्वभाव, श्रीतिन्यों।

जिसप्रकार लोहसयपना तीर का स्वद्रव्य है: उसीप्रकार गृणपर्याद्यमयपना भगवान आत्मा का स्वद्रव्य है। जिसप्रकार डोरी और धन्य के बीच मे रहा हुआ तीर का आकार ही तीर का स्वद्धेन हैं, उसीप्रकार उपोर्ट जिन असस्व्यात प्रदेशों में भगवान आत्मा रहता है, वे असस्व्यात प्रदेशों में भगवान आत्मा रहता है, वे असस्व्यात प्रदेशों ही उसका स्वक्षेत्र है। जिसप्रकार लक्ष्य के सन्मुख सधानीकृत अवस्था ही तीर का स्वकाल है; उसीप्रकार वर्तमान जिस अवस्था में आत्मा विद्याना है, वह अवस्था ही आत्मा का स्वकाल है। जिसतरह निशान के सन्मुख हत्ते हुए जो तीर का भाव है, वही उसका स्वभाव है, उसीप्रकार समय-समय की प्यांद्रस्थ में परिणामत होने की शक्तिरूप जो भाव है, वही भाव भगवान आहमा का स्वभाव है।

इसप्रकार भगवान आत्मा अपने गुण-पर्यायो के पिण्डरूप स्वद्रव्य में, अपने असख्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र में, बर्तमान वर्तनी पर्यायरूप स्वकाल से एवं शक्तिरूप स्वभाव से अस्तत्वधर्म बाला है। अस्तित्वधर्म में स्बद्भव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव — ये बार बार्न ममाहित है। प्रत्येक वस्तृ का अस्तित्व इन चार बातों में ही ममाहित है।

अपने को आत्मार्थी मुमुक्ष कहनेवाले जो लोग द्रच्य-क्षेत्र-काल-भाव मबधी इस विस्तार को 'विकल्प' कह कर उपेक्षा करना चाहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक सत्पृरुष श्री कानजी स्वामी के निम्नांकित कथन पर ध्यान देना चाहिए —

शंकः-अकेला अस्तित्व ही कहो न? एक अस्तित्व में द्रव्य=द्रव्यगणपर्यायरूप वस्त् क्षेत्र=प्रदेश, काल=पर्याय एव भाव=गण-धर्म स्वभाव, शक्तियाँ।

समाधान :-- द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव -- ऐसे चार प्रकार वस्तु में ही हैं। जब वस्तु के इन चार प्रकारों को भली भाँति समझे, तभी वस्तु के अस्तित्व को माना कहा जाता है। भाई 'ये विकल्प नहीं; इन चार प्रकारों से बस्तु को जाना ही यथार्थ जाने है। 'आत्मा है'-- ऐसा तो माने, पर उसका क्षेत्र कितना है, उसकी पर्याय कैसी हैं. उसके धर्म कैसे हैं--यह न जाने तो आत्मबस्तु का अस्तित्व ही यथार्थ रूप से स्थाल में नहीं आता है। 'अस्तित्व' -- इस शब्स' ही द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव – ये चारों समा जाते हैं, अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव को जानना चाहिए। <sup>9</sup>

बस्तु के अस्तित्व की यह एक सहज प्रक्रिया ही है। कौन, कहाँ, कब और क्यों – इन प्रश्नों के उत्तर बिना किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही सिद्ध नही होता। बस्तु के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रत्येक बस्तु के सबध में इन चार प्रत्येक के उत्तर आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं। कौन-द्रव्य, कहाँ-क्षेत्र, कब-काल, क्यो-भाव।

कौन मिलना चाहता है—इस प्रश्न के उत्तर मे यदि यह कहा जाय कि बॉझ का बेटा आपमें मिलना चाहता है तो आप मुस्करा कर कहेंगे — क्यों मजाक करते हो? बॉझ के बेटे का इस लोक मे गुणपर्यायरूप अस्तित्व ही नही है तो फिर उससे कैसे मिला जा सकता है?

यदि यह कहा जाय कि आपसे मीमन्धर भगवान मिलना चाहते है तो भी आप कहेंगे कि उनकी गुण-पर्यायमय सत्ता तो है, पर इस क्षेत्र में जब वे है ही नहीं तो फिर उनसे मिलना कैसे सभव है?

कुन्दकृन्दाचार्य तो गुणपर्यायरूप बस्तु हैं एब भरतक्षेत्र के ही आचार्य हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं – यदि यह कहा जाय तब भी आप यही कहेगे कि इस समय वे यहाँ कहाँ हैं?

यदि यह कहा जाय कि आपसे राजीव गाँधी मिलना चाहते हैं तो भी आप यही कहेंगे कि आखिर क्यों? उनको मेरे से क्या अपेक्षा हो सकती है? वर्तमान में मैं उनके क्या काम आ मकता हैं?

जिसप्रकार मिलनेवाले व्यक्ति, मिलने का स्थान, मिलने का समय और मिलने का प्रयोजन स्पष्ट हुए बिना मिलना सभव नहीं होता, उसीप्रकार

१ नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ ६०

स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतृष्ट्य के स्पष्ट हुए बिना वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, वस्तु का असितत्व ही सिद्ध नहीं होता। स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतृष्ट्य ही भगवान आरमा का असितत्व हैं – इसी बात को नयों की भाषा में इस रूप में कहा जाता हैं कि असितत्वय से भगवान आत्मा अस्तित्ववाला है। स्वचतृष्ट्य ही भगवान आत्मा का अस्तित्वधमं की अपवा अस्तित्वधमं की मुख्यता से अन्तिध्यमं की अपवा अस्तित्वधमं की मुख्यता से अन्तिधमंत्रक आत्मा को विषय बनानेवाला नय ही अस्तित्वमय है।

अस्तित्वधर्म के समान ही भगवान आत्मा में एक नास्तित्वधर्म भी है। जिसप्रकार स्वद्रव्य-क्षंत्र-काल-भाव की अपेका से अस्तित्वधर्म है और उसे विषय बनानेवाला अस्तित्वपर्म है और उसे विषय बनानेवाला नास्तित्वनय है। उसीप्रकार परदृष्ट्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से नास्त्रित्ववधर्म है और उसे विषय बनानेवाला नास्तित्वनय है। जिसप्रकार अस्तित्वधर्म भगवान आत्मा के अस्तित्व को कायम रखता है; उमीप्रकार नास्त्रित्वधर्म उसे पर से भिन्न एव पर से सम्पूर्णत असंपृक्त रखता है। अपने अस्तित्व को टिकाए रखनेवाला अस्तित्वधर्म है और पर के हस्तक्षेप को रोकनेवाला नास्तित्वधर्म है। इस्प्रकार ये दोनों ही धर्म भगवान आत्मा को अपने से अभिन्न एवं पर से भिन्न रखते हैं।

जिस बाण के उदाहरण से यहाँ अस्तित्वधर्म को समझाया गया है, उसी बाण के उदाहरण से नाम्तित्व को भी समझाया गया है।

जिमप्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा से लोहमय है, स्वक्षेत्र की अपेक्षा से डोरी और धनुष के मध्य स्थित है, स्वकाल की अपेक्षा से सधानदशा में है और स्वभाव की अपेक्षा लक्ष्योन्मुख है, परन्तु बही बाण पर्णा की अपेक्षा से अलोहमय है, परबाण के केत्र की अपेक्षा से होरी और धनुष के मध्य अस्थित है, परबाण के काल की अपेक्षा से सधानदशा मे नहीं रहा हुआ है एव परबाण के भाव की अपेक्षा से अलक्ष्योन्सख भी है।

उसीप्रकार यह भगवान आत्मा म्बद्धव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा अम्तित्वमय होने पर भी परद्भव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा नास्तित्वमय है।

इस संदर्भ मे आचार्य समन्तभद्र का निम्नाकित कथन द्रष्टव्य है — "सबेब सर्व को नेच्छेत् स्वक्ष्याविचतुष्ट्यात् । असवेव विषयांसान चेन व्यवतिष्ठते ।।" स्वरूपादिचतुष्ट्य अर्थात् स्वदव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अरोक्षा से बस्त

९ आप्तमीमांसा कारिका ९४

के अस्तित्व को कौन बद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा? इसीप्रकार पररूपादि-चतुष्ट्य अर्थात् परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा वस्तु के नाम्तित्व को भी कौन बृद्धमान स्वीकार नहीं करेगा? यदि कोई व्यक्ति इसप्रकार अस्तित्व और नाम्तित्वधर्मों को स्वीकार नहीं करता है तो उसके मतानमार वस्त की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी।"

अस्तित्वधर्म को भावधर्म और नास्तित्वधर्म को अभावधर्म भी कहते है। भाव (सद्भाव) के समान अभाव भी वस्तु का एक धर्म है, पर वह अभावधर्म भी अभावरूप न होकर भावान्तररूप है। तात्प्य यह है कि नास्तित्वधर्म (अभावधर्म) की सत्ता भी वस्तु में अस्तित्वधर्म (भावधर्म) के समान ही है, नास्तित्वधर्म की भी भगवान आत्मा में अस्ति है। वह अभावधर्म भावान्तर स्वभावरूप है, गधे के मीग के समान अभावरूप नही है। अभाव तो उसका नाम है, वर्गोंक उसका कार्य अपने आत्मा में परपदार्थों के अपवेशरूप है अभावरूप है।

बह नास्तिधर्म स्वय अभावरूप नहीं है, उसका स्वरूप अपने में पर के अभावरूप है। इस सन्दर्भ में 'युक्त्यनुशासन' की निम्नांकित कारिका ध्यान देने योग्य है —

"भवत्यभावोऽपि च वस्त्धर्मो, भावांतरं भाववदर्हतस्ते।

हे अरहत भगवान ! तुम्हारे मत में भाव के समान भावान्तरस्वभावरूप अभाव भी वस्त का एक धर्म होता है।''

जिनागम में अभाव चार प्रकार के बताये-गये है, जिनके नाम क्रमश इसप्रकार है —प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्यान्याभाव एव अत्यन्ताभाव। अभावधर्म की सिद्धि करते हुए आचार्य समन्तभद्व लिखते है —

> "भावेकान्ते पवार्थानामभावानामपहन्वात् । सर्वात्मकपनाग्रात्तमस्वरूपसतावकम् ।। कार्यब्रह्मपनावि स्वानु प्राप्तावस्य निह्नवे । प्रश्नंसस्य च धर्मस्यप्रच्यवेक्षन्ततां ब्रजेत्।। सर्वात्मकं तवेकं स्वावन्याक्ष्यवेक्ष्यताकमे ।।

हे भगवन! पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानने पर अभावों का अर्थात् अभावधर्म का अभाव मानना होगा। अभावधर्म की सत्ता स्वीकार नहीं करने पर सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जावेंगे, सभी पदार्थ अनादि-अनन्त हो जावेंगे, किसी का कोई पृथक् स्वरूप ही न रहेगा, जो कि आपको स्वीकार नहीं है।

१ आप्तमीमासा कारिका ९ से ११

प्रागभाव का अभाव मानने पर सभी कार्य (पययिं) अनादि हो जावेगे। इसीप्रकार प्रध्वंसाभाव नहीं मानने पर सभी कार्य (पययिं) अनन्त हो जावेंगे।

यदि अन्योन्याभाव को नहीं मानेंगे तो सभी दृश्यमान (पुद्गल) पदार्थ बतंमान में एकरूप हो जावेंगे और अत्यन्ताभाव के नहीं मानने पर सभी पदार्थी (द्रव्यों) के त्रिकाल एकरूप हो जाने से किसी भी द्रव्य या पर्याय का व्यपदेश (कथन) भी न बन सकेंगा।"

इसप्रकार हम देखते है कि भाव (अस्तित्व) के समान अभाव (नास्तित्व) भी वस्तु का एक सद्दभावरूप धर्म है। प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्र इकाई के रूप में सत्ता की निर्धात के लिए नास्तित्वधर्म की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्र इकाई जानने के लिए तथा वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति के लिए, स्थापना के लिए नास्तित्वनय की भी उपयोगिता है।

यद्यपि नास्तित्त्वधर्म को परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा समझाया जाना है, तथापि वह पर का धर्म नहीं, भगवान आत्मा का ही धर्म है; उसकी सत्ता का आधार भी पर नहीं, निज भगवान आत्मा ही उसकी सत्ता का आधार है। यह नास्तित्वधर्म ही स्व और पर के बीच की अभेद्य दीवार है, इसके कारण ही सभी पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता कायम रहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यव्य नहीं होता, एक आत्मा दूसरे आत्मारूप नहीं होता, एक गुण दुसरे गुणक्ए पहीं होता, एक पांच दूसरी पर्याव्य नहीं होती, क्योंकि एक का दूसरे में अभाव है। यह अभावधर्म ही भेदिबजान का मृत है, देह और आत्मा की पृषक्ता का भान करानेवाला है; अत इसका स्वरूप जानना अग्रव्यन उपयोगी है।

भाई! जबतक नास्तित्वधर्म का स्वरूप हमारे खयाल में नही आवेगा, तबतक पर से भिन्न निज आत्मा की सच्ची पहचान सभव नही है। निजभगवान भार्त्म की सच्ची पहचान बिना धर्म का आरभ भी कैसे होगा? नास्तित्वधर्म का सच्चा स्वरूप समझने के लिए जिनागम में प्रतिपादित चार अभावों को गहराई से समझना चाहिए।

आत्मा के हित के लिए इन अस्तित्व और नास्तित्वधर्मों को समझना अत्यन्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में आध्यात्मिक सत्युरुष श्री कानजी स्वामी के विचार क्रष्टच्या हैं:—

"जो व्यक्ति इन अस्ति-नारित धर्मों को ढांग से जाने, वहीं व्यक्ति जगत के सभी पदार्थों की परस्पर भिन्तता को भरी-भीति समझ सकता है। इनके जानने पर ही परपदार्थों में से एकत्वबृद्धि टूटती है, पर के लाभ-हानि मार्थे की मिय्या मान्यता छूटती है। इस रहस्य को समझने का सच्चा फल तो यही है कि समस्त परपदार्थों के आश्रय की रुचि समाप्त होकर एक निज भगवान आत्मा की ही रुचि जागत हो जावे।""

इसप्रकार हम देखते हैं कि निज भगवान आत्मा की सच्ची रुचि जागृत करने के लिए इन अस्तित्व-नास्तित्व धर्मों को समझना अत्यन्त उपयोगी है।

जिमप्रकार बस्तु के अस्तित्वधर्म को भावधर्म एवं नास्तित्वधर्म को अभावधर्म भी कहते हैं, उत्तीप्रकार अस्तित्वधर्म को विषय बनानेवाले अस्तित्वनय को भावनय एवं नास्तित्वधर्म को विषय बनानेवाले नास्तित्वनय को अभावनय भी कह सकते हैं।

जिसप्रकार भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों में एक अस्तित्वधर्म है, एक नासितत्वधर्म है; उमीप्रकार एक अस्तित्व-नासित्वधर्म भी है। जिसप्रकार अस्तित्वधर्म स्वद्वय-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है और वह भगवान आत्मा के अस्तित्वधर्म स्वद्वय-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से है और वह भगवान आत्मा के पर से परव्य को कायम रखता है, टिकाये रखता है, तासित्वधर्म परव्यय-क्षेत्र-काल-भाव की आपेक्षा के सिम्पण्त असमुक्त रखता है, उसीप्रकार अस्तित्व-नासित्वधर्म से स्वर्ण्य-काल-भाव की अपेक्षा से है और वह परस्तित होनेवाले अस्तित्व-नासित्वधर्मों की सत्ता को एक साथ कहा न जा सके, पर भगवान आत्मा मे उसने का महान कार्य सम्पन्त करता है। तात्म्य यह है कि भले ही वाणी से अस्तित्व का महान कार्य सम्पन्त करता है। तात्म्य यह है कि भले ही वाणी से अस्तित्व का महान कार्य सम्पन्त करता है। तात्म्य यह है कि भले ही वाणी से अस्तित्व कार साथ रहने में कोई बाधा नहीं है, क्योंक भगवान आत्मा का एक धर्म ऐसा स्वीत होनेवाले अस्तित्व नास्तित्व एवं नास्तित्व विरोधी प्रतीत होनेवाले धर्म एक साथ प्रहते हैं कि अत्सा क ऐसा स्वभाव है कि उससे अस्तित्व एवं नास्तित्व विरोधी प्रतीत होनेवाले धर्म एक साथ रहते हैं।

इसी बात को स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:-

"यहाँ तो आचायदेव ने अस्ति, नास्ति आदि सात भगो का भगवान आत्मा के सात धर्मों के रूप में वर्णन किया है। एक अस्तित्वधर्म, दूसरा नास्तित्वधर्म, इनके अतिरिक्त अस्तित्व-नास्तित्व धर्म नाम का यह तीसरा धर्म है। 'अस्तित्व और नास्तित्व – ये दो धर्म ही बास्तिक्व धर्म है, सप्तम्भी के शेष पाँच धर्म तो उपचरित धर्म हैं' – यदि ऐसा कोई कहे तो उसकी बात सत्य नहीं है। जिसफकार सप्तभगी के सात भंग हैं, उसीप्रकार उनके बाच्यरूप आत्मा में सात भिन्न-भिन्न धर्म भी हैं। जिसफकार बाचर्कन्य में सात प्रकार हैं, उसीप्रकार बाच्य आत्मा में भी सात धर्म हैं। े इसप्रकार हम देखते हैं कि आत्मा में विद्यमान अस्तित्व, नास्तित्व एव अस्तित्वनास्तित्व नामक धर्मों को जाननेवाले या कहनेवाले अस्तित्वनय, नास्तित्वनय एवं अस्तित्वनास्तित्वनय नामक तीन नय हैं।

#### (६) अवक्तव्यनय

"अवक्तव्यनयेनायोभयानयोभयनुषकार्मुकान्तरालवर्त्यनुषकार्मुका-न्तरालवर्तिसंहितायस्था संहितायस्थानक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्रकान-विशिखवत् युग्यस्त्वपरब्रध्यक्षेत्रकालक्षावैरयक्तव्यम्।

लोहमय तथा अलाहेमय, डोरी व धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी व धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान-अवस्था में रहे हुए तथा सधान-अवस्था में न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहले बाण की भाँति आत्मद्रव्य अवक्तव्यनय से युगपत् स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अवक्तव्य है।"

भगवान आत्मा के अनन्त धर्मों मे अस्तित्वादि धर्मों के समान एक अवत्तन्त्व नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा वचनो द्वारा यूपपत् सम्पूर्णत व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस अवत्तन्व्य धर्म के विषय बनानेवाले सम्यकृश्वतज्ञान के अश को अवत्तन्त्र्यान्य कहते है। शास्त्रों में यह बारम्बार आता है कि आत्मा वचन-अगोचर है, अनुभवगम्य है। यह सब कथन भगवान आत्मा के अवत्तन्त्र्य धर्म का ही है, अवत्तन्त्र्यम्बभाव का ही है। भगवान आत्मा के ऐसा सुरुम स्वभाव है कि वह वाणी की पकड़ में यगपत सम्पूर्णत. नहीं आता।

यद्यपि यह बात सत्य है कि भगवान आत्मा मे अवक्तव्य नामक धर्म होने मे उसका स्वभाव अवक्तव्य है, तथापि अवक्तव्यधर्म के समान उसमे एक वक्तव्य नामक धर्म भी है, अत वह कर्थीचत् वक्तव्य भी है। इमप्रकार वह न सर्वथा बक्तव्य ही है और न सर्वथा अवक्तव्य ही, वह कर्थाचत् वक्तव्य और कर्थाचत् अवक्तव्य है, आत्मवस्तु का ऐसा ही अनेकान्तात्मक स्वरूप है।

यदि हम किसी भी वस्तु को सर्वथा 'अवाच्य' ('अवक्तव्य') कहे तो यह कथन स्ववचनबाधित ही होगा, क्योंकि हम स्वयं उसे अवाच्य (अवक्तव्य) शब्द से वाच्य बना रहे हैं। यह वचन तो उसीप्रकार का होगा, जिनप्रकार कोई व्यक्ति दूसरे से कहे कि मेरा आज मौनवत है। 'मेरा आज मौनवत हैं - ऐसा कहकर स्वय ही उसने अपने मौनवत के भग किया है। इसीप्रकार

१ प्रबंधनमार तस्वप्रदीपिका परिशिष्ट

'आत्मा अवक्तव्य हैं' — ऐसा कहकर हम स्वयं आत्मा को 'अवक्तव्य' शब्द से बाच्य बना रहे हैं। बस्तुतः बात तो ऐसी हैं कि किसी भी वस्तु के सम्पूर्ण पन्नों को, गुण-धर्मों को एक साथ कहना संभव न होने से सभी बस्तुएँ कर्षांचित् अबाच्य हैं और बस्तु के विभिन्न धर्मों का क्रमशः प्रतिपादन शक्य होने से सभी वस्तुएं कर्षांचत् वाच्य भी हैं।

यद्यपि जिससमय स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेका से भगवान आत्मा में अस्तित्वधर्म है, उसीसमय परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेका से नास्तित्वधर्म भी है; तथापि जिससमय अस्तित्वधर्म का प्रतिपादन किया जा रहा हो, उसीसमय नास्तित्वधर्म का प्रतिपादन ही किया जा सकता है; पर क्रम से उनका प्रतिपादन सभव है। भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों का या परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेबाले अनन्तधर्मगुगलो का युगपद् प्रतिपादन असमव होना अवत्तव्य नामक धर्म का कार्य है। और क्रमशा प्रतिपादन सभव होना बन्कच्य नामक धर्म का कार्य है।

यद्यपि ४७ नयों में वक्तव्य नामक कोई नय नहीं है और सप्तभंगी में वक्तव्य नामक कोई भग भी नहीं है, तथापि सभी ४७ नयों से आत्मा को बाच्य तो बनाया ही जा रहा है, यदि भगवान आत्मा कर्षांचत भी बाच्य नहीं होता अर्थात् उसमें बाच्य बनने की शक्ति, स्वभाव, धर्म नहीं होता तो वह प्रभाण-नयों से वाच्य भी कैसे बनाया जा सकता था? अत उसमें बाच्य नामक धर्म भी है ही।

सप्तभगी के आरम्भ के तीन भग बक्तव्य और अन्त के चार भग अवक्तव्य के हैं। जिसप्रकार सप्तभगी के अतिम तीन भगो को हम इसप्रकार व्यक्त करते हैं कि अस्ति-अबक्तव्य नास्ति-अबक्तव्य और अस्तिनास्ति-अबक्तव्य; उसीप्रकार आरम्भ के तीन भगो को इसप्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि अस्तिबक्तव्य, नास्तिबक्तव्य, अस्तिनास्तिबक्तव्य।

यदि भगवान आत्मा सर्वथा ही अवक्तव्य होता तो समस्त जिनवाणी निर्फ्यक होती, क्योंिक समस्त जिनवाणी एकप्रकार से भगवान आत्मा के प्रतिपादन के लिए ही तो समर्पित है। तथा यदि भगवान वाणी द्वारा पूरी तरह बताया जा सकता होता तो फिर शास्त्रों को पढ़कर या गुरूमुख से आत्मा का स्वरूप सनकर सभी आत्मजानी हो गये होते।

इसप्रकार हम देखते हैं कि भगवान आत्मा अवक्तव्यनय से कर्यचित् अवक्तव्य भी है। (७-८-९) अस्तित्व-अवक्तव्यनय, नास्तित्व-अवक्तव्यनय

"अस्तित्वाबक्तव्यनयेनायोभयगृषकार्मुकान्तरालविर्तिसंहिताबस्य-लच्यो नाखायोभयानयो स्वयुष्वसर्भकान्तस्यरालवर्त्यगुष्वसर्भकान्तरालविर्तिस्तिताबस्यरुक्यन्तरालविर्तिस्तित्वास्यरुक्यस्यराज्यस्य भ्राक्तविष्ठिराख्यस्यरुक्यस्यरेन्द्रस्यक्षेत्रस्यकार्मस्यस्य स्वयुक्तस्यस्य स्वयुक्तस्य स्वयुक्तस्य स्वयुक्तस्य

नास्तत्वावक्तय्यनयेनानयोभयानुगक्तमृक्तन्तरालवर्त्यसंहितावस्था लक्ष्योन्मुखायोभयानयोभयम्पक्तस्य स्वान्तरालवर्त्यगुक्तसम्बन्धन्तरालवर्ति संहितावस्थासहितावस्थलक्योन्मुखालक्योन्मुख्यक्तनयिशिखवत् परद्रव्य क्षेत्रकालक्षयिन्यस्त्यपद्रव्यक्षेत्रकालक्षये रचनास्तित्ववववकक्त्यम्।

अस्तित्वनास्तित्वावक्तस्यनयेनायोभयगुणकार्मृकान्तरालविर्तिसंहिता वस्यलभ्योन्मृखानयोभयागुणकार्मृकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालभ्योन्मृखायो मयानयोभयगुणकार्मृकान्तरालवर्त्यगुण कार्मृकान्तरालवर्तिसंहितावस्था संहितावस्थालभ्योन्मृखालभ्योन्मृखालभ्योन्मृकाकानविशखयत्स्वद्रस्यक्षेत्रकालकावैः परद्रव्यक्षेत्रकालकार्ययुगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालकावैश्चास्तित्वनास्तित्व-ववकक्तस्या।

लोहमय, डोरी और धनुष क मध्य स्थित, सधानदशा मे रहे हुए, लक्ष्योनमुख एवं लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में रहे हुए तथा संधानदशा में नहीं रहे हुए और क्योनमुख तथा अलक्ष्योनमुख ऐसे पहले बाण की भौति आत्मद्रस्य अस्तित्व-अवक्तव्यनय से स्वद्रस्य-क्षेत्र-काल-भाव से तथा यगपत स्वपरद्रस्य-क्षेत्र-काल-भाव से अस्तित्ववाला अवक्तव्य है।

अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, सधानदशा में न रहे हुए, अलक्योत्मुख एव लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, सधानदशा में रहे हुए तथा संधानदशा में रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्योन्मुख उसी बाण की भौति आत्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तव्यनय से परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से तथा यगपत न्वपरद्रव्य-सेत्र-काल-भाव से नास्तित्वबाला अवक्तव्य है से

लोहमय, डोरी और धन्य के मध्य स्थित, संधानदशा में रहे हुए, लक्ष्योनमुख तथा अलोहसय, डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में रहे हुए, अलक्ष्योनमुख एवं लोहमय तथा अलोहसय, डोरी और धनुष के मध्य स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में रह हुए तथा संधानदशा में न रहे हुए, लक्ष्योनमुख तथा अलक्ष्योन्मुख उसी बाण

१ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रवीपिका', टीका का परिशिष्ट

की भौति आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय से स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से, परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से तथा युगपत् स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अस्तित्ववाला-नास्तित्ववाला अवक्तव्य है,''

अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा मे एक अस्तित्व-अवक्तव्य नामक धर्म है, एक नास्तित्व-अवक्तव्य नामक धर्म है तथा एक अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्य नामक धर्म भी है। उन्हें विषय बनानेवाले सम्यव्ध्युतज्ञान के अंशारूप क्रमशः अस्तित्व-अवक्तव्यनय, नास्तित्व-अवक्तव्यनय एवं अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय हैं।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि एक अस्तित्वधर्म और एक अवक्तव्यधर्म तो पहले ही कहे जा चुके हैं, फिर यह तीसरा अस्तित्व-अवक्तव्यधर्म कहने का क्या प्रयोजन है? क्या यह धर्म अस्तित्व और अवक्तव्य दोनों को मिलाकर है? इसीप्रकार का प्रश्न नास्तित्व-अवक्तव्य एवं अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्य एर्म के सबध में भी सभव है।

उक्त संदर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है —
"अस्तित्व और अवक्तव्य — इन दोनो धर्मों को मिलाकर बहु
अस्तित्व-अवक्तव्य धर्म कहा हो ऐसा नहीं है, परन्तु अस्तित्व और
अवक्तव्य – इन दोनो धर्मों से भिन्न अस्तित्व-अवक्तव्य नामक एक स्वतन्त्र
धर्म है। जिसमुकार श्रतज्ञान के अनन्तनयों में अस्तित्वन्य आदि सात नय

भिन्न-भिन्न हैं, उसीप्रकार उन सात नयों के विषयभूत आत्मवस्तु मे सात धर्म भी भिन्न-भिन्न है। <sup>9</sup>

ये अस्तित्व, नाहितत्व आदि सात प्रकार के धर्म बस्तू के स्वभाव में ही है। अस्तित्व और नाहितत्व — ये दोनो ही धर्म बस्तू में हैं, अन्य पाँच धर्म नही हैं — ऐसा नहीं है। यदि बस्तू में सातों धर्म नही होते तो उनका कथन भी नही होता. क्योंक वाचक बाच्य को ही तो बताता है। <sup>3</sup>

आत्मा में स्व की अपेक्षा अस्तित्व है, पर की अपेक्षा नास्तित्व है — इन दोनों धर्मों का प्रतिपादन क्रमशः ही हो सकता है, एक साथ नहीं — इस अपेक्षा से आत्मा अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यधर्मवाला है। इस धर्म के नाम में तीन शब्द आये हैं, अत उनके बाच्चरूप तीन भिन्न-भिन्न धर्म नहीं समझना, किन्तु तीनों के बाच्चरूप एक धर्म है — इसप्रकार समझना।

सप्तभंगी सबंधी सात नयों के विषयभूत अस्तित्वादि धर्म सभी पदार्थों

१ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ६=-६९

२ वारी, पुष्ठ ६=

३ बही (गुजराती) पुष्ठ ७०

के मूलभूत धर्म हैं। भगबान आत्मा भी एक पदार्थ है, परमपदार्थ है; अत: उसमें भी ये पाये ही जाते हैं। पर से भिन्न निज भगबान आत्मा की सम्यक् जानकारी के लिए इन सात धर्मों का जानना अत्यन्त आवश्यक है।

अस्तित्वधर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व सबद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतृष्ट्य से है, अतः किसी भी पदार्थ को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए पर की या पर के सहयोग की रंच भी आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा का अस्तित्व भी स्वचतृष्ट्य से ही है, अतः उसे स्वय की सत्ता के लिए पर के सहयोग की रचमात्र भी आवश्यकता नहीं है।

नास्तित्वधर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ में परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप परचतुष्ट्य की नास्ति है, अतः किसी भी परपदार्थ को कोई भी हतस्त्रीर अत्य पदार्थ में समय नहीं है। यह अभवान आत्मा भी नास्तित्वधर्म से सम्पन्न है, अतः हमें पर के हस्तक्षेप की आशंक से व्याकुल होने की रचमात्र भी आवश्यकता नहीं है। पर का सहयोग भी एकप्रकार का हस्तक्षेप हो है। जब एक द्वय का दूसरे द्वय में पूर्णतः अभाव है है, अपनेश ही है, तो पर परस्पर सहयोग का प्रश्न ही कहाँ उठता है?

अस्तित्वनास्तित्वधर्म के कारण ही परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले उक्त अस्तित्व एव नास्तित्वधर्म वस्तु में एकमाथ रहते हैं। भले ही उनका एक साथ कहना संभव न हो, पर वे रहते तो वस्तु में एक साथ ही हैं। कहने में क्रम और रहने में अक्रम (युगपट्) – यही स्वभाव है अस्तित्वनास्तित्वधर्म का।

अस्तित्वनय स्व मे स्वचतृष्ट्य की अस्ति, नास्तित्वनय स्व मे परचतृष्ट्य की नास्ति एवं अस्तित्वनास्तित्वनय कथन में क्रम पड़ने पर भी स्व में अस्ति और नास्ति—इन दोनों धर्मों की युगपत् अस्ति बताता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा भी धर्म है, जिसके कारण्य पे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अस्तित्व-नास्तित्वधर्म उसमें एक साथ रहते हैं। अस्तित्व एवं नास्तित्वधर्म के एक साथ रहतेरूप स्वभाव का नाम ही अस्ति-नास्ति-धर्म है और इस धर्म को विषय बतानेवाला नय ही अस्ति-वास्तित्वया है।

नास्तित्वधर्म में अले पर की अपेक्षा लगती हो, पर वह पररूप नहीं है, वह आत्मवस्तु का स्वरूप ही है। इसीप्रकार उसका नाम भने ही नास्तित्व है, पर उसकी वस्तु में नास्ति नहीं, अस्ति है। तात्मर्य यह है कि अस्तित्वधर्म तो अस्तिरूप है ही, नास्तित्वधर्म भी अस्तिरूप है और अस्तित्वनास्तित्वधर्म भी अस्तिरूप है ही, भगवान आत्मा में रहनेवाले सभी धर्म अस्तिरूप ही हैं, कोई भी धर्म नास्तिरूप नहीं है।

भगवान आत्मा में अस्तित्व एवं नास्तित्व — इन दोनों धर्मों के एक साथ रहने पर भी उनका कथन एक साथ संभव नहीं है। ऐसा ही स्वभाव है आत्मवस्तु का। आत्मवस्तु के इस स्वभाव का नाम ही अवक्तव्यधर्म है। इस अवक्तव्यधर्म को जाननेवाले जानांश का नाम ही अवक्तव्ययद्य है।

'आत्मा है या नहीं?'—इस प्रश्न का उत्तर एक साथ नहीं दिया जा सकता। यह एक शब्द में नहीं बताया जा सकता। न तो 'हैं ही कहा जा सकता है और न 'नहीं हैं ही कहा जा सकता है। यही कहना होगा कि स्वचत्त्रप्य की अपेक्षा है और परचत्रप्य की अपेक्षा नहीं है, पर इन दोनों बातों के कहने मे क्रम पड़ता है, अतः क्रम से ही बताया जा सकता है, एक साथ नहीं। एक साथ नहीं बताया जा सकता—बस इसी का नाम अवक्तक्ष्रप्रभादें।

प्रश्नः-एक साथ नहीं बताया जा सकता – यह तो वाणी की कमजोरी है. इसे आत्मा का धर्म कैसे माना जा सकता है?

उत्तर:—भाई! आत्मा के स्वभाव में ही यह विशेषता है कि वह वाणी द्वारा एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही अवक्तव्यस्वभाव या अवक्तव्यधर्म है। यह धर्म बताता है कि अनन्तधर्मों का अधिष्ठाता यह भगवान आत्मा बचनों से युगपत् नहीं बताया जा सकता है: पर जान द्वारा जाना जा सकता है।

प्रश्नः-अवक्तव्यनय से कहा नहीं जा सकता, पर अवक्तव्यनय से जाना तो जा सकता है?

उत्तर:-भाई! ऐसी बात नहीं है। अवक्तव्यनय से कहा भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है; पर मात्र यही कहा जा सकता है कि भगवान आत्मा अव्यक्तय है और मात्र यही जाना जा सकता है कि इक अवक्तव्य है। तात्पर्य यह है कि अवक्तव्यनय से उसके अवक्तव्यधर्म को ही जाना जा सकता है; अनन्तधर्मों के अधिष्ठता धर्मी आत्मा को जानने के लिए तो नयातीत होकर ही जानना होगा, क्योंकि वह तो श्रुतप्रमाणपूर्वक अनुभव से प्रमेय होता है — यह बात आरंभ में ही कही जा चुकी है।

अवक्तव्यनय से तो यही जानना चाहिए कि भगवान आत्मा बाग्विलास से परे हैं, वचनातीत है, अनुभवगम्य है। जब भगवान आत्मा बचनों से नहीं कर जा सकता है तो फिर पर से सम्पर्क जोड़नेवाली इस वाणी से क्या लाभ हैं? मीन ही श्रेष्ठ है।

अस्तित्व-अवक्तव्यधर्म का स्वरूप भी यही है कि आत्मा की अस्ति तो है, पर वह अस्तित्व के अतिरिक्त भी बहुत कुछ और भी है, उसमें नास्तित्वधर्म भी है, पर वह सब इस समय कहा नहीं जा सकता। इसप्रकार वह अस्तित्वमय और अवक्तव्यरूप एक साथ है। अस्तित्वमय और अवक्तव्यरूप एक साथ होनेरूप भी एक धर्म आत्मा में है, जिसका नाम है अस्तित्व-अवक्तव्यधर्म। इस धर्म को जानने या कहनेवाला नय ही अस्तित्व-अवक्तव्यनय है।

यह धर्म यही बताता है कि 'है, पर अवक्तव्य है, अवक्तव्य है, पर है'। अत. बचन से विराम लेकर इस भगवान आत्मा के अस्तित्व में समा जाना ही

श्रेयस्कर है।

नास्तित्व-अवक्तव्य धर्म आत्मा में पर की नास्ति एव आत्मा की अनिर्वचनीयता को एक माथ बताता है। आत्मा मे पर की नास्ति है – यह तो कहा, पर आत्मा इतना ही तो नहीं और भी अनन्तधर्मों की अस्ति आत्मा मे है, अस्तित्वधर्म तो है ही, पर अभी अनन्तधर्मों का कहना सभव नही है –यह स्कृति है नास्तित्व-अवक्तव्यधर्म की, जिसे नास्तित्व-अवक्तव्यधर्म की, विसे नास्तित्व-अवक्तव्यधर्म की वास्तित्व-अवक्तव्यधर्म की वास्तित्व-अवक्तव्यधर्म का वास्ति है नास्तित्व-अवक्तव्यधर्म की वास्तित्व-अवक्तव्यस्ति विषय

अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय यह बताता है कि अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, पर एक साथ वे कहे नहीं जा सकते है। इसप्रकार भगवान आत्मा अस्तित्व्वाला भी है, नास्तित्ववाला भी है और अवक्तव्य भी है –सब

क्छ एकसाथ है।

एक-एक नय मे भगवान आत्मा के एक-एक धर्म को ही जाना जा सकता है: आत्मा के स्वरूप का गहराई में परिचय प्राप्त करने के लिए यह जनता है! और अनन्तधर्मों के अधिष्ठता भगवान आत्मा को जानने के लिए तो इन नयों से आत्मा के जानकर, इनसे विराम लेना होगा; अन्यथा विकल्पातीत, नयातीत नहीं हुआ जा सकेगा।

इसप्रकार तीसरे मे नौवे नय तक ये सप्तभगी सम्बन्धी सात नय है। इन सप्तभंगी सम्बन्धी सात नयो को विशेष समझने के लिए जिनागम मे प्रतिपादित 'सप्तभगी' सिद्धान्त को गहराई से समझना चाहिए।

सप्तभगी सिद्धान्त की बिस्तृत चर्चा आगे पृथक् से की जावेगी।

(१०-१२) विकल्पनय और अविकल्पनय।

'विकल्पनयेन शिशुकुमारस्यविरैकपुरुषवत् सविकल्पम्, अविकल्पनयेनैकप्रुषमात्रवविकल्पम्।'

आत्मद्रव्य विकल्पनय से बालक, कुमार और वृद्ध — ऐसे एक पुरुष की भाँति सविकल्प है और अविकल्पनय से एक पुरुषमात्र की भाँति अविकल्प

१ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

<u>ۇ،"</u>

यहाँ 'विकल्प' का अर्थ भेद है और 'अविकल्प' का अर्थ अभेद है। जिसप्रकार एक ही पुरुष बालक, जवान और बृद्ध — इन अवस्थाओं का धारण करनेवाला होने से बालक, जवान एव बृद्ध — ऐसे तीन भेदों मे विभाजित किया जाता है; उसीप्रकार भगवान आत्मा भी जान, दर्शनादि गुणों एवं मनुष्य, वियेच, नरक, देवादि अथवा बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा आदि पर्यायों के भेदों में विभाजित किया जाता है।

'तथा जिसप्रकार बालक, जवान एवं वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने पर भी वह पुरुष खिण्डत नहीं हो जाता, रहता तो वह एक मात्र अखिण्डत पुरुष ही है। उसीप्रकार जान-दर्शनादि गुणों एव नरकादि अथवा बहिरात्मादि पर्यायों के द्वारा भेद को प्राप्त होने पर भी भगवान आत्मा रहता तो एक अक्षण्ड आत्मा ही है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे एक विकल्प नामक धर्म है, जिसके कारण आत्मा गुण-पर्यायों के भेवों में विभाजित होता है, अतः इसे भेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। इस विकल्प (भेद) नामक धर्म के विषय बनानेवाला नय विकल्पन है। इसीएकार भगवान आत्मा में एक अधिकल्प नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा अभेद —अखण्ड रहता है, अतः इसे अभेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। इस अभेद नामक धर्म को विषय बनानेवाला नय ही अविकल्पनय है। इस निकल्प और अविकल्प नयों को क्रमशः भेदनय और अभेदनयम ये। इस निकल्प और अविकल्प नयों को क्रमशः भेदनय और अभेदनाय भी कहा जा सकता है।

इन नयों के विशेष स्पष्टीकरण के लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का निम्नांकित कथन दृष्टव्य है:--

"यहाँ 'बिकल्प' का अर्थ भेद है। जिसप्रकार एक पुरुष में बालक, कुमार और वृद्ध — इसप्रकार का भेद रहता है, उसीप्रकार भेदनय से आत्या गुण-पर्यायों के भेदबाला है। बस्तु में रहनेवालों अनतनगणों में परस्पर कर्षांचित् भेद है और उन गुणों की क्रम-क्रम से होनेवाली पर्यायों में भी परस्पर भेद है। बस्तु में होनेवाली क्यान, दर्शन, चारिशादि भेदों को विकल्प कहा जाता है। विकल्प का अर्थ यहाँ 'राग' नहीं समझना, यहाँ तो विकल्प का अर्थ भेद ही है। '

आत्मा के एक द्रव्य होने पर भी, उसके स्वभाव में अनेकप्रकारपना है, उस अनेकप्रकारपने को बिकल्पनय जानता है। द्रव्य एक है और उसके गुण अनन्त हैं। उन गुणों में एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं होता—इसप्रकार का भेद

९ नयप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ ७८

है। इट्य एक है और उसके प्रदेश असंख्य हैं। उनमें एक प्रदेश दूसरे प्रदेशपने नहीं है—इसप्रकार का भेद है। इट्य एक है और उसमें पर्याय अनन्त हैं। एक-एक गुण की एक-एक पर्याय—इसप्रकार अनन्त गुणों की अनन्त पर्याय एक समय में ही हैं। इनमें एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्यायरूप नहीं होती—इसप्रकार का भेद है। अथवा, एक वस्तु की तीन काल की अनन्त पर्याय हैं, उनमें एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से भेदवाली है,

द्वव्य-गुण-पर्याय में भी परस्पर कर्योचित भेद है। जो द्वव्य है, वह गुण नहीं। द्वव्य और गुण-इसप्रकार दोनों के नाम भिन्न-भिन्न है। द्वव्य एक और गुण अनन्त- इसप्रकार दोनों की संख्या भिन्न है। इत्यादि प्रकार से इनमें भेद पड़ता है।

इसप्रकार आत्मा भेदबाला है। यही कारण है कि आत्मा बिकल्पनय से भेदबाला दिखाई देता है। पर यह ध्यान रखना कि भेदधर्म के साथ आत्मा मे एक अभेदधर्म भी है। अभेदता को छोडकर एकान्तरूप से आत्मा को भेदबाला दो माने तो वह भेदनय नहीं है, वह तो मिष्या मान्यता है।

इसप्रकार का भेद अशुद्धता नहीं है, कोई दोष नहीं है, यह तो बस्तृ का धर्म है। शुद्ध आत्मा में भी इसप्रकार का भेदधमें है। सिद्धजीबो की आत्मा में से ज्ञान-दर्शन-चारित्र इत्यादि भेद समाप्त नही हो जाते। सिद्धों के आत्मा में भी ऐसा भेद रहता है। उस भेद को ही बिकल्प कहा जाता है। सिद्धों को रागरूप विकल्प नहीं है, पर इसप्रकार का गुणभेदरूप विकल्प है।

जिसप्रकार बाल, जवान एवं वृद्ध — तीन अवस्थाओं में रहनेवाला पुरुष तो एक ही है। जो बाल-अवस्था में था, वही जवान-अवस्था में भी है—इसप्रकार पुरुषरूप में उसमें कोई भेद नहीं पडता है; उसीप्रकार गुण-पर्यायों के भेद ने पर भी द्रव्यरूप से तो आत्मा एक अभेद ही रहता है। अभेदनय से देखने पर आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा में इसप्रकार का एक अभेदचर्म है।

बस्तु में यदि भेद न हो तो अनन्तधर्म नहीं हो सकते और अभेद न हो तो वस्तु की एकता खण्डित हो जावेगी अथवा प्रत्येक गुण स्वतन्न बस्तु हो जायेगा। गुण अनन्त होने पर भी उनको धारण करनेवाला गुणी द्रव्य तो एक ही है। शांक्तिया अनन्त और शक्तिमान एक – इसप्रकाण दक्ते भे सेद-अभेद धर्म है। अभेदन्य भे तो निगोद से लेकर सिद्धदशा तक सर्व अवस्थाओं में एक अभेद आत्मा ही प्रतिभासित होता है। निगोद और सिद्ध – इसप्रकार का पर्याय भेद

१ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ठ ७१-८०

उसमें प्रतिभासित नहीं होता। जिसप्रकार बाल, युवक और वृद्ध अवस्था में पुरुष तो बही का वही हहता है, उसीप्रकार अशुद्ध अवस्था में आत्मा तो वही के तस्य दिन हो। अवस्था अथवा गुण का भेद डाली विना एक अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेना अभेदनय अथवा अविकल्पनय है।

बस्तु में भेदधर्म और अभेदधर्म-दोनों एक समय मे एक साथ ही हैं, आत्मा सदा इन धर्मों से युक्त है। ऐसी अनन्तधर्मात्मक वस्तु का ज्ञान ही अनेकान्त है। इसके ज्ञान बिना आत्मा का अनभव नहीं होता है। "

इसप्रकार हम देखते हैं कि आत्मा मे विद्यमान गृण-पर्याय भेदों को विषय बनानेवाला नय विकल्पनय और एक अभेद अखण्ड आत्मा को विषय बनाने वाला नय अविकल्पनय है। अन्तरप्रमात्मक आत्मा के अनन्तर्धमों मे एक भेदधमें है और एक अभेदधमें है, जिन्हें विकल्पधमें और अविकल्पधमें भी कहते हैं। इन विकल्पनय में और अविकल्पमा के विषय बनानेवाले नय ही कमशा विकल्पनय और अविकल्पनय हैं।

# (१२-१५) नामनय, स्थापनानय, द्रव्यनय और भावनय

"नामनयेन तदात्मवत शब्दब्रह्माशि, स्थापनानयेनमूर्तित्यवत्सकल पृद्गलालम्ब, ब्रव्यनयेन भाजवक्रभेष्ठिभ्रमणपार्थिववदनागतातीतपर्याय योद्रभासि, भावनयेन परुषायितप्रवत्तयोषिद्वत्तदात्व पर्यायोल्लासि। २

आत्मद्रव्य नामनय से नामवाले की भाँति शब्दबह्म को स्पर्श करनेवाला है, स्थापनानय से मृतिपने की भाँति सर्वपुद्रालों का अवलम्बन करनेवाला है, द्रव्यानय से बालकसेठ और अमणराजा की भाँति अनागत और अतीत पर्याय से प्रतिभासित होता है और भावनय से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भाँति वतंमान पर्यायरूप में उल्लीसन — प्रकाशित — प्रतिभासिन होना है।"

उक्त चार नय निक्षेपो सम्बन्धी नय है। भगवान आत्मा मे नाम, स्थापना, द्रव्य एवं भाव नामक चार धर्म है, जिन्हें उक्त चार नय क्रमशः अपना विषय बनाते हैं।

'आत्मा नामनय से शब्दबहम को स्पर्श करनेवाला है'—इसका अर्थ यह नहीं समझना कि आत्मा शब्दों को बोलता है, भाषावर्गणा की शब्दरूप क्रिया का कत्तां है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि 'आत्मा' नामक शब्द द्वारा 'आत्मा' नामक पदार्थ कहा जाता है। 'आत्मा' नामक पदार्थ बाच्च है औ

९ नयप्रकापन (गुजराती) पृष्ठ ८९

२ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

'आत्मा' नामक शब्द वाचक है। 'आत्मा' नामक शब्द के द्वारा वाच्य होने का स्वभाव आत्मा में ही विद्यमान है। उस स्वभाव का नाम ही नामधर्म है। इस नामधर्म को विषय बनानेवाले नय को नामनय कहते हैं।

जगत में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं। बिना नाम का कोई भी पदार्थ जगत में नहीं है। आत्मा भी एक पदार्थ है, अतः वह भी 'आत्मा' - इस नाम में जाना जाता है। यदि आत्मा में नाम नामक धर्म नहीं होता तो फिर उसका प्रतिपादन सभव नहीं था।

नाम नामक धर्म का स्वरूप एवं उपयोगिता स्पष्ट करते हुए स्वामीजी कहते हैं:-

"यदि आत्मा मे नाम से बाच्य होने का धर्म नहीं होता तो बाणी द्वारा आत्मा का उपदेश देना सभव नहीं था। 'आत्मा वेह से भिन्न जानमूर्ति है, पर का अकता हैं " – इसप्रकार बाणी द्वारा आत्मा का कथन किया जा सकता है और उस बाणी द्वारा आत्मा बाच्य होता है – ऐसा उसका स्वभाव है। यहि बाणी से आत्मा का स्वरूप नहीं कहा जा सकता होता तो सन्तो द्वारा की गई शास्त्ररचना निरर्थक सिद्ध होती और जैना स्वय को आत्मा का अनुभव हुआ है, वैसे ही दुसरों को समझाना संभव नहीं होता। यद्यपि वाणी तो मात्र निर्मन्त ही है, तथापि आत्मा में एक ऐसा नाम नामक धर्म है, जिसके कारण वह बाणी द्वारा बाच्य होता है। '

यद्यपि आत्मा मे वाणी का अभाव है, तथापि वाणी से वाच्य होनेरूप धर्म का अभाव नहीं है। यह नाम नामक धर्म तो आत्मा का स्वय का ही धर्म है। यदि ऐसा नहीं होता तो सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्यध्विन का उपदेश भी निर्पर्वक सिद्ध होता। आत्मा वाणी से सर्वथा अगोचर नहीं है। भगवान आत्मा परमञ्जूस है और उसे प्रकशित करनेवाली वाणी शब्दबह्स है।

जिसप्रकार आत्मा में एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण आत्मा किसी नाम द्वारा जाना जाता है: उसीप्रकार एक ऐसा भी धर्म है, जिसके कारण आत्मा स्थापना द्वारा भी जाना जा सकता है। आत्मा की स्थापना किसी न किसी पुदाल में की जाती है, अत यहाँ कहा गया है कि आत्महब्य स्थापनानय से मृतिंपने की भीति सर्वपृद्गलों का अवलस्वन करनेवाला है।

जिसप्रकार मूर्ति मे भगवान की रथापना की जाती है, उसीप्रकार किसी भी पुदुगलिपण्ड में आत्मा की भी स्थापना की जा सकती है। जिस बस्तु मे जिस ब्यक्ति की स्थापना की जाती है, उस बस्त के देखने पर वह व्यक्ति

९ नवप्रशापन (गुजराती), पृष्ट ८६

२. नयप्रजापन (गजराती), पष्ठ ८४

खयाल मे आता है – इसप्रकार वह वस्तु स्थापना के द्वारा उस व्यक्ति का ज्ञान करानेवाली हुई।

यह स्थापना तदाकार भी हो सकती है और अतदाकार भी। तदाकार स्थापना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस व्यक्ति की स्थापना जिन पृदालिपण्डों में की जा रही है, वे पृदालिपण्ड उसी व्यक्ति के आकार से होने चाहिए। जैसे कि गाँधीजी की स्थापना गाँधी के चित्र में या गाँधीजी की तदाकार प्रतिमा में करना। अतदाकार स्थापना में इसकी आवश्यकता नहीं होती, हम किसी भी आकार की वस्तु में किसी की भी स्थापना कर सकते है। की निया हाथी-घोड़ों के अकार की शतरज की गोटों में हाथी-घोड़ों की कल्पना करना।

नाम और स्थापना के समान आत्मा में एक द्रव्य नामक धर्म भी है, जिनके कराण आत्मा अपनी भूतकालीन एव भिवध्यकालीन प्रयोक्तिप दिखाई देता है। जिसप्रकार में ठक बालक भविष्य का सेठ ही है, अत. उसे वर्तमान में भी सेठजी कह दिया जाता है अथवा जो राजा मूंन हो गया है, उसे मृत-अवस्था में भी राजा कहा जाता है।—ये सब द्रव्यनय के ही कथन है। इसप्रकार के कथन लोक में ही नहीं, जिनागम में भी सर्वत्र दृष्टियोवर होते हैं। क्या आगम में यह लिखा नहीं मिलता है कि भरत चक्रवर्ती मोक गये? वस्तुत: बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति चक्रवर्ती पद पर रहते हुए मोक्ष नहीं जा सकला है। भरत ने जब चक्रवर्ती पद त्यागकर मृनिवीक्षा ली, तब वे मोक्ष गये। मोक्ष तो भरत मृति गये, किन्तु भृतपर्याय का वर्तमानपर्याय में आरोप करके यही कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष गये।

इसीप्रकार आदिनाथ से लेकर महाबीर तक सभी तीर्थंकर वर्तमान में तो सिद्धदशा में है, तथापि उन्हें हम आज भी तीर्थंकर ही कहते हैं। भगवान का जन्म कहना भी इसी नय का कथन है, क्योंकि जिस जीव का अभी जन्म हुआ है, वह अभी तो बालक ही है, पर भविष्य में भगवान बननेवाला है, अतः उसे अभी भी 'भगवान' कहने का व्यवहार लोक में प्रचलित है।

भगवान आत्मा में द्रव्यधर्म नामक एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण आत्मा भुतकालीन और भविष्यकालीन अर्थातु नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायरूप कहा जाता है। उस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम द्यव्यनय है।

सैतालीस नयों में पहले नय का नाम भी द्रव्यनय है और इस चौदहंदें नय का नाम भी द्रव्यनय है। नाम एक से होने पर भी इन दोनों नयों के स्वरूप में अन्तर है। प्रथम द्रव्यनय के साथ पर्यायनय आया है और इस ट्यानय के साथ भावनय आया है। वहाँ द्रव्यनय और पर्यायनय —ऐसा जोडा है और यहाँ द्रव्यनय और भावनय-ऐसा जोडा है। प्रथम द्रव्यनय का विषय सामान्य चैतन्यमात्र द्रव्य है और इस द्रव्यनय का विषय भूत-भावी पर्यायवाला द्रव्य है।

जिसप्रकार द्रव्यनय से भगवान आत्मा भूत और भविष्यकालीन पर्याय के रूप में जाना जाता है; उसीप्रकार भावनय में वह वर्तमानपर्यायरूप से जाना जाता है। इस बात को आचार्यदेव पुरुष के समान प्रवर्तमान रूपी का उदाहरण देकर समझाते है। जिसप्रकार पुरुष के भेष में रहकर पुरुष के समान व्यवहार करनेवाली हमी पुरुष-जैसी ही प्रतीत होती है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी वर्तमान में प्रवर्तित होने में वर्तमानपर्यायरूप ही प्रतिभागित होता है। सम्यायदान से युक्त आत्मा सम्यायद्वी कहा जाता है, सम्याय्वी के रूप में जाता भी सम्यायदान से युक्त आत्मा सम्याय्वी कहा जाता है, सम्याय्वी के रूप में जाता भी सम्याय्वी के सम्याय्वी कहा जाता है, सम्याय्वी कहा जाता है, सम्याय्वी कहा जाता है। सम्याय्वी कहा जाता है।

भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण यह आत्मा वर्तमान पर्यायरूप से जाना जाता है, कहा जाता है। उस धर्म का नाम है भावधर्म और उसे जाननेवाले श्रतज्ञान के अश का नाम है भावनय।

आत्मद्रव्य को भूत और भावी पर्यायों से युक्त जानना द्रव्यनय है और दर्म पर्याय से युक्त जानना भावनय है। जिसप्रकार पुजन करते हुए मुनीम को पुजारी भी कहा जा सकता है और मुनीम भी, भावनय से बह पुजारी है और द्रव्यनय से मुनीम। वर्तमान मे पुजन करनेरूप पर्याय से युक्त होने से उसं पुजारी कहना उपयुक्त हो है, तथापि भूत और भावी पर्यायों की युक्ता तो से बिचार करने पर वह मुनीम ही प्रतीत होता है, क्योंकि पुजन के पहले वह मुनीमी ही करता रहा है और बाद में भी मुनीमी हो करनेवाला है।

जो व्यक्ति उसके संम्पूर्ण जीवन में एकदम अपरिचित है, वह उसे पूजा करते देखकर यही कहेगा कि पुजारीकी। क्या मैं भी आपके साथ पूजन कर सकता हूँ, किन्तु जो उसे व उसके सम्पूर्ण जीवन को जानता है, वह यही कहेगा कि मुत्तीसजी। क्या में भी आपके माथ पुजन कर सकता हूँ, इसीप्रकार पूजन करते हुए राजा को प्रयोजनवश पुजारी और राजा दोनो ही कहा जा सकता है। पुजन कराते हुए प्रतिष्ठाचार्य भी यह कहते हुए सुने जाते हैं कि सभी पुजारी हाथ में अर्थ ले लें, साथ में उन्ही पुजारियों से किसी से यह के कहते देखा जा सकता है कि सेठजी। आपने अर्थ क्यों नहीं लिया?

भूतकालीन एव भविष्यकालीन तीर्थंकरों की मूर्ति-प्रतिस्ठा स्थापनानय के साथ-साथ इव्यनय का विषय भी है; क्योंकि स्थापनानय तो मात्र गिरुपालिकमूर्ति में नेतन परमात्मा की प्रतिस्ठ को विषय बनायेगा, पर यहाँ तो जिन तीर्थंकर आत्माओं की जिस अरहतपर्याय की स्थापना मूर्ति में की जा रही है, वे आत्मा बर्तमान में उस पर्यायरूप से परिणमित नहीं हो रहे हैं, उनमें से भूतकालीन तीर्यंकर तो बर्तमान में सिद्धपर्यायरूप से परिणमित हो रहे हैं और भावी तीर्यंकर कभी देवादि किसी पर्याय में होंगे। अतः आत्मा को भूतकालीन ग्रेंप भे भिव्ययमय के बिना भूतकालीन ग्रेंप भे भिव्ययमय के बिना भूतकालीन एवं भविष्यकालीन तीर्यंकरों की प्रतिष्ठा का व्यवहार संभव नहीं है। इस वृष्टि से देखने पर जिन्हें हम वर्तमान चौबीसी कहते हैं, वे ऋषभादि तीर्यंकर भी भूतकालीन ही हैं, क्योंकि वे बर्तमान में सिद्धदशा में ही हैं। बत्तमानदशारूप परिणमित तो सीमन्धरादि विद्यानान बीस तीर्यंकर ही हैं, क्योंकि हो ही अतः सीमन्धरादि तीर्यंकर अरहंतों की प्रतिष्ठा स्थापनानय एव प्रवचनय के आध्रित है और भूत और भावी तीर्यंकर की प्रतिष्ठा स्थापनानय एव द्वयनय के आध्रित है। नामनय का उपयोग तो अनिवार्य है ही, क्योंकि इसके बिना तो यह कहना ही संभव नहीं कि यह प्रतिमा अमक तीर्यंकर की है।

इसप्रकार मूर्ति-प्रतिष्ठा को समस्त व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य एवं भावनयों के आधार पर प्रचलित व्यवहार है। यही कारण है कि निक्षेप की परिभाषा इसप्रकार दी गई है:—नयों के द्वारा प्रचलित लोकव्यवहार को निक्षेप कहते हैं।

इसप्रकार का लोकव्यवहार मात्र जिनेन्द्र-प्रतिष्ठाओं में ही नहीं, अपितु लोक के अन्य व्यवहारों में अधिकाधिक प्रचलित है। चित्रकला, मूर्तिकला आदि अनेक चीजों का आधार यहीं नय है।

इसप्रकार हम देखते हैं कि नामधर्म, स्थापनाधर्म, द्रव्यधर्म और भावधर्म – आत्मा के ये चार धर्म जैय हैं और इनके आधार पर आत्मा को जाननेषाले शृतजान के अशरूप नामनय, स्थापनानय, द्रव्यनय और भावनय — ये चार नय ज्ञान हैं और इनके आधार पर प्रचलित लोकव्यवहार रूप चार निक्षेप हैं।

# (१६-१७) सामान्यनय और विशेषनय

"सामान्यनयेन हारसम्बामसूत्रबद्धयापि, विशेषनयेन तदेकमुक्ता फसवदच्यापि।

आत्मद्रव्य सामान्यनय से हार-माला-कठी के डोरे की भाँति व्यापक है और विशेषनय से उसके एक मोती की भाँति अव्यापक है।''

जिसप्रकार हार या माला के प्रत्येक पुष्प में अथवा कठी के प्रत्येक मोती में डोरा व्याप्त रहता है, उसीप्रकार भगवान आत्मा अपने सम्पूर्ण गुण व

१ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रदीपिका', टीका का परिशिष्ट

पर्यायों में ब्याप्त रहता है। तथा जिसप्रकार उसी कंठी या हार का एक मोती अन्य मोतियों में अथवा सम्पूर्ण कंठी या हार में ब्याप्त नहीं रहता, उसीप्रकार भगवान आत्मा की एक पर्याय अन्य पर्यायों में अथवा सम्पूर्ण आत्मद्रव्य में ब्याप्त नहीं रहती।

भगवान आत्मा में एक सामान्य नामक धर्म है, जिसके कारण वह भगवान आत्मा अपने प्रत्येक गुण व अपनी प्रत्येक पर्याप में ब्याप्त रहता है। आत्मा के इस सामान्यधर्म को जानने या कहनेवाले नय को सामान्यन्य कहते है। इसीप्रकार भगवान आत्मा में एक विशेष नामक धर्म है, जिसके कारण भगवान आत्मा की एक पर्याय अन्य पर्यायों में अथवा सम्पूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं होती। आत्मा के इस विशेषधर्म को जानने या कहनेवाले नय को

आत्मद्रव्य में स्वभावगत ही ऐसी विशेषता है कि वह अपने सम्पूर्ण गुणपर्यायों में व्याप्त रहता है, इसकारण उसे व्यापक कहा जाता है तथा एक ऐसी भी विशेषता है कि उसकी एक पर्याय सम्पूर्ण द्वया में नहीं व्यापती, अन्य पर्यायों में भी नहीं व्यापती, इसकारण उसे अव्यापक भी कहा जाता है। इसी बात को नयों की भाषा में इसप्रकार व्यक्त करते हैं कि आत्मा सामान्यनय में व्यापक है और विशेषनय से अव्यापक है।

'आत्मा व्यापक है' – इसका अर्थ लोक मे ऐसा भी लिया जाता है कि वह सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आरमा अपने चिल्लोक में –चैतन्यलोक में व्याप्त है, अपने सम्पूर्ण गुणो और पर्यायों में व्याप्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान आरमा का परपदार्थों में व्याप्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रवचनसार की २३ वीं गाथा में जो आत्मा को सर्वगत कहा गया है, उसका अर्थ तो मात्र इतना है कि वह सम्पूर्ण लोकालोक को जानने के स्वभाववाला है। उसमें साफ-साफ लिखा है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान जेयप्रमाण है और जेय सम्पूर्ण लोकालोक है, इसलिए आत्मा सर्वगत है। वहाँ तो मात्र संबंधों जानने की बात है और यहाँ आत्मा अपने सामान्य स्वभाव के कारण अपने गुणो व पर्यायों में पूर्णत व्याप्त है—यह कहा जा रहा है।

प्रवचनसार की २३ वी गाथा सबधी बात सर्वगतनय और असर्वगतनय के प्रकरण में विस्तार से होगी।

सामान्य और विशेष –इन दोनो नयो के माध्यम से तो मात्र इतना कहा जा रहा है कि आत्मा अपनी सम्पूर्ण पर्यायो मे तो व्याप्त है, पर उसकी प्रत्येक पर्याय आत्मा मे त्रिकाल व्याप्त नहीं है, क्योंकि उसकी एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्याप्त नहीं है। प्रश्न:—भावनय और द्रव्यनय के प्रकरण में भी तो कुछ इसीप्रकार कहा था? जनमें और इसमें क्या अन्तर है?

उत्तर:-यह भगवान आत्मा भावनय से वर्तमानपर्यायरूप प्रतिभामित होता है, इट्यनय में भूत-भावीपर्यायरूप में प्रतिभामित होता है और इस सामान्यनय से भूत, वर्तमान और भविष्य – इन तीनो काल की पर्यायों में व्याप्त प्रतिभामित होता है।

सामान्यनय से अर्थात् द्रव्य-अपेक्षा आत्मा सर्वपर्यायो मे व्याप्त है, पर विशेषनय से अर्थात् पर्याय-अपेक्षा आत्मा सर्वपर्यायों में व्याप्त नहीं है; इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा सामान्यनय से व्यापक है और विशेषनय से अव्यापक है।

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का निम्नांकित कथन उल्लेखनीय है :-

"मिष्यात्वपर्याय टलकर द्रव्य के आश्रप से सम्यवत्वपर्याय प्रकट हुई। इन मिष्यात्व और सम्यवत्व दोनों ही पर्यायों में आत्मद्रव्य व्यापक है, किन्तु सम्यवत्वपर्याय में मिष्यात्वपर्याय व्याप्त नहीं है, व्यापक नहीं है। इस ति से आत्मा द्रव्याच्य से व्यापक है और पर्याद्यस्प से अव्यापक है।

यदि पर्याय-अपेक्षा भी आत्मा अपनी सम्पूर्ण पर्यायो मे व्यापक हो तो मिथ्यात्वपर्याय भी सभी पर्यायो में व्याप्त हो जावेगी। तात्पर्य यह हुआ कि फिर मिथ्यात्व कभी टल ही न सकेगा। इसिलए पर्याय-अपेक्षा आत्मा व्यापक नही है। मिथ्यात्वपर्याय का नाश होकर सम्यक्त्वपर्याय के प्रकट होने पर मानो सम्पूर्ण आत्मा ही पलट जाता है—इसप्रकार पर्याय-अपेक्षा से प्रतिभासित होता है। १

बस्तृत बात यह है कि द्रव्य और पर्याय से व्यापक-व्याप्य सम्बन्ध होता है। द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। पर्याय व्याप्य है – इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यापक नहीं है। 'व्यापक नहीं है' को ही 'अव्यापक है' – इसप्रकार कहा जाता है। इसप्रकार यह प्रतिफालत हुआ कि द्रव्य-अपेक्षा आत्मा व्यापक है और पर्याय-अपेक्षा अव्यापक है। इसी को नयों की भाषा में इसप्रकार कहते हैं कि सामान्यनय से आत्मा व्यापक है और विशोषनय से अव्यापक है।

# (१८-१९) नित्यनय और अनित्यनय

"नित्यनयेन नटववबस्थायि, अनित्यनयेन रामरावणवबनवस्थायि। <sup>२</sup> आत्मद्रव्य नित्यनय से नट की भौति अवस्थायी है और अनित्यनय से

९ नयप्रज्ञापन, पृष्ठ १२१ २ 'प्रवचनसार', की 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

राम-रावण की भाँति अनवस्थायी है।"

जिसप्रकार राम-रावण आदि नित बदलते भिन्न-भिन्न अनेक स्वाँग रखने पर भी नट राम-रावण नही हो जाता, नट ही रहता है। वह स्वाँग चाहे जो भी रखे पर उसका नटपना कायम रहता है। उसीप्रकार यह भगवान आत्मा नर-नारकादि पर्यायों को बदल-बदल कर धारण करता हुआ भी आत्मा ही रहता है। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है।

आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही नित्यधर्म है। इस धर्म को जाननेवाले या कक्ष्मेवाले नय का नाम नित्यनय है। इसी बात को इसतरह भी कह सकते हैं कि आत्मा नित्यनय से अवस्थायी (नहीं बदलने वाला) है।

जिसप्रकार आत्मा में एक नित्य नामक धर्म है, उसीप्रकार एक अनित्य नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा नित्य स्थायी रहकर भी निरन्तर बदलता भी रहता है। इस अनित्य नामक धर्म की जानने या कहनेवाले नय का नाम अनित्यनय है। इसी बात को इसप्रकार भी कह सकते है कि आत्मा अनित्यनय से अनवस्थायी (नित बदलनेवाला) है।

जिसप्रकार नट नित्य एक नटरूप रहंकर भी राम-रावणादि के स्वांगरूप होता रहता है, उमीप्रकार भगवान आत्मा भी नित्य एक आत्मरूप रहकर भी मनुष्यादि पर्यायों को धारण करता हुआ नित बदलता ही रहता है, अत. अनवस्थायी है, अनित्य है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा नित्यनय से प्रतिसमय अवस्थायी (नित्य) है और अनित्यनय से प्रतिसमय अनवस्थायी (अनित्य) है। इसप्रकार भगवान आत्मा नित्य (अवस्थायी) भी है और अनित्य (अनवस्थायी) भी है।

अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले नित्य और अनित्य धर्म आत्मा में एकसाथ ही रहते हैं, इसकारण यह भगवान नित्य बदलकर भी कभी नहीं बदलता है और नहीं बदलकर भी नित्य बदलना रहता है।

सीधी-सी बात यह है कि जिसप्रकार राम-राबण के स्वाँग नट के नटपने के विरोधी नहीं, निषेधक नहीं हैं तथा नट का नटपना राम-राबण स्वाँगों का विरोधी नहीं है; क्योंकि वे एकसाथ रह सकते हैं। जैसे :—नट, राम और नट तो एकसाथ रह सकता है, पर वह राम और रावणारूप एकसाथ नहीं रह सकता है। जब वह राम का वेष धारण करेगा, तब रामण का वेष नहीं घर सकता है जब वह राम का वेष धारण करेगा, तब राम का नहीं धर सकता है। जत: स्वाँग तो परस्पर विरोधी हैं, पर नट और स्वाँग परस्पर विरोधी है। जत: स्वाँग तो परस्पर विरोधी हैं, पर नट और स्वाँग परस्पर विरोधी में यदि हम उसे स्वाँग की अपेका देखेंगे तो राम दिखेगा और स्वांगणना की अप्रेक्षा देखेंगे तो तट दिखेगा।

रमेश नामक नट राम का पाठ कर रहा हो, उस समय कोई प्रश्न करे:— 'यह कीन है?' तो इसके एक साथ की उत्तर दिये जा सकते हैं, कोई कहे राम और कोई कहे रमेश। दोनों में से एक भी उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि वह राम और रमेश एकनाथ है।

ठीक इसीप्रकार आत्मा में रहनेवाले नित्य और अनित्य धर्म भले ही विरोधी प्रतीत होते हों, पर वे परस्पर विरोधी नहीं हैं; क्योंकि वे दोनों एकसाथ एक आत्मा में रहते हैं। यह भगवान आत्मा द्वयपर्यायात्मक वस्त् है, अतः द्वयद्विष्ट में नित्य है और पर्यापदृष्टि से अंतित्य है। ऐसा नित्य-अनित्य होनेरूप इसका स्वभाव ही है। स्थायीरूप एहते के स्वभाव को नित्यधर्म कहते है और बदलते रहनेरूप स्वभाव को अनित्यधर्म कहते हैं। इन नित्य-अनित्य धर्मों को जाननेवाले जान को या कहनेवाले बचनों को कमश नित्यवय और अंतित्यम कहा जाता है।

इस सन्दर्भ मे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार इष्टव्य हैं —

"आत्मा मे नित्य-अनित्य दोनो धर्म एकसाथ ही रहते है—इसप्रकार सम्पूर्ण वस्तु की स्वीकृतिपूर्वक वस्तु को किसी अपेक्षा नित्य और किसी अपेक्षा अनित्य कहा जाये, तो उसका नित्य अगि को अनित्य अशा को है। वेदाल मत्त्र में सर्वथा नित्य अशा को साना गया है, वे अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका नित्य अशा को साना गया है, वे नित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका नित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका नित्य अशा को साना गया है, वे नित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका अनित्य अशा को स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका अनित्य अशा को साना भी यवार्ष नहीं है; क्योंकि जो अंशी को ही यथार्थ नहीं जानता, वह अशा को यथार्थ कैसे जानेगा?

सम्पूर्ण बस्तुस्वरूप को यथार्थ जाने बिना उसके एक धर्म का जान यथार्थ नहीं होता। जिससमय एक धर्म की अपेक्षा बस्तु का कथन किया जा एहा है, उसीसमय बस्तु में दूसरे बनन्तधर्म भी बिद्यमान रहते हैं। अनन्तधर्मात्मक सम्पूर्ण बस्तु की स्वीकृति बिना एक धर्म की स्वीकृति भी सम्बद्धी नहीं होती, इसीलए सभी धर्मों को यथार्थ जानकर बस्तुस्वरूप नक्की करना चाहिए। "

(२०-२१) सर्वमतनय और असर्वमतनय।

"सर्वयतनयेन विस्फारिताअचक्र्वत्सर्ववर्ति, असर्ववतनयेन मीलिताध-

१ बीतराग-विकान (क्रिन्वी मासिक), अगस्त, १९६७, एच्छ १७

#### चक्षर्वदात्मवर्ति । १

"आत्मद्रव्य सर्वगतनय से खुली हुई आँख की भाँति सर्ववर्ती (सब में व्याप्त होनेवाला) है और असर्वगतनय से मींची हुई (बद) आँख की भाँति (आत्मवर्ती )अपने में रहनेवाला है।"

जिसप्रकार सबसे घूमने-फिरनेबाली होने से खुली आँख को सर्वगत कहा जाता है, उसीप्रकार सबको देखने-जानने के स्वभाववाला होने से भगवान आत्मा को सर्वगत कहा जाता है।

जिसप्रकार बन्द औख अपने में ही रहती है, उसीप्रकार सबको देखने-जानने के स्वभाववाला होने पर भी, मबको देखते-जानते हुए भी, भगवान आत्मा अपने अस्ख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, अपने में ही रहता है, अत असर्वगत है, आत्मगत है।

इसप्रकार सर्वगतनय से आत्मा सर्वगत है और असर्वगतनय से आत्मगत है असर्वगत है।

इन सर्वगत और असर्वगत नयों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में रहकर भी, अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी लोकालोंक को जानता है, देखता है, जान मकता है, देख मकता है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही सर्वगतधर्म है।

भले ही यह भगवान आत्मा सबको जाने, पर इसे पर को जानने के लिए अपने आत्मप्रदेशों को छोडकर पर में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आत्मप्रदेशों में रहकर ही यह पर को जानने की साम्बर्धवाला है। चूँिक यह कभी भी अपने आत्मप्रदेशों के बाहर नहीं जाता है, अत. यह आत्मगत ही है। इस आत्मगतपने को ही असवंगत भी कहते हैं।

इसप्रकार भगवान आत्मा मे एक सर्वगत नामक धर्म है और एक असर्वगत नामक धर्म है। आत्मा के सर्वगतधर्म की अथवा सर्वगतधर्म की ओर से आत्मा को देखनेवाले नय को सर्वगतनय और असर्वगतधर्म के या अमर्वगतधर्म की ओर से आत्मा को देखनेवाले नय को असर्वगतनय कहते हैं।

इसी बात को इसप्रकार भी कहा जा सकता है कि आत्मा सर्वगतनय से सर्ववर्ती है, सबमे व्याप्त रहनेवाला है और असर्वगतनय से आत्मवर्ती है, अपने में ही रहनेवाला है, अपने मे ही व्याप्त है, सबमे नहीं।

प्रश्न:-जिसप्रकार खुली आँख देखती है और बन्द आँख नहीं देखती; उसीप्रकार सर्वगतनय से आत्मा सबको देखता-जानता है और असर्वगतनय

१ 'प्रवचनसार' की 'तल्बप्रतीपिका' रीका का परिविक्तर

से सबको देखता-जानता नही है-ऐसा सीधा-सा अर्थ क्यों नहीं लेते?

उत्तर:—इन दोनों नयों के माध्यम से आचायेंदेव पर को जानने और नहीं जानने की बात नहीं बताना चाहते हैं, अपित आत्मा के स्वभाव की इस विशेषता को स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह अपने आत्मप्रदेशों में स्थित रहकर भी लोकालोक के सम्पूर्ण पदार्थों को जान सकता है, देख सकता है। सम्पूर्ण लोक को देखने-जानने के लिए उसे सम्पूर्ण लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है।

तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा अपने मे ही सीमित रहकर भी सम्पूर्ण लोक को देख-जान सकता है और सम्पूर्ण लोक को देख-जानकर भी आत्मप्रदेशों में बाहर नहीं जाता। भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। आत्मा के इस स्वभाव का प्रतिपादन ही दोनों नयों का मल प्रयोजन है।

अत यहाँ उदाहरण में जो खुली आँख और बन्द आँख की बात कही है, उसका अर्थ आचायदेव को मात्र इतना ही अभीष्ट है कि खुली आँख बारों और मुमती है और बन्द आँख अपने में ही रहती है। आँख जानती है और नहीं जानती है—यह बात यहाँ है ही नहीं।

इस बात को स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते है -

"यहाँ आँख को अमर्बगतनय से आत्मवर्ती कहा — इसका अर्ध अल्पनता नहीं ममझना चांहर। बन्द अखि का दृष्टान्त अल्पन्नता बताने के लिए नहीं दिया है, परन्तु आतम्बर्तीपना बताने के लिए दिया है। आत्मा स्वय की सामध्यं से सर्व को जानते हुए भी अपने मे ही लीन रहता है, सबमे व्याप्त नहीं होता, इसलिए बह सर्ववर्ती नहीं है, आत्मवर्ती है है। सर्वन्नयों को जान लेने की अपेक्षा आत्मा को सर्ववर्ती कहा है, पर आत्मा परन्नेयों मे नेति वर्तता, बल्कि स्वय में ही वर्तता है — इस अपेक्षा आत्मवर्ती कहा है।

सर्ववर्ती कहकर आत्मा की ज्ञानसामर्थ्य बताई है और आत्मवर्ती कहकर पर से भिन्नता बताई है।<sup>977</sup>

(२२-२३) शून्यनय और अशून्यनय

''शून्यनयेन 'शून्यागारवत्केवलोड्णासि, अशून्यनयेन लोक्प्रक्रान्तनै। बन्मिलताड्णासि। <sup>२</sup>

आत्मद्रव्य शून्यनय से शून्य (खाली) घर की भौति एकाकी (अकेला – अमिलित) भासित होता है और अशून्यनय से लोगो से भरे हुए,

९ बीतराग-विज्ञान (हिन्दी मासिक), दिसम्बर, १९८७, पृष्ठ १६ २ 'प्रबद्धतसार' की 'तत्त्वप्रदीपिक' टीका का परिवारन

जहाज की भाँति मिलित भासित होता है।"

अनन्त धर्मात्मक भंगवान आत्मा के ज्ञानस्वभाव में अनन्त जेय (पदार्थ) प्रतिबिम्बित होते हैं, तथापि कोई भी जेय (पदार्थ) भगवान आत्मा में मिल नहीं जाता। तात्मयं यह है कि अनन्त पदार्थों को जानकर भी यह भगवान आत्मा सुने घर की भाँति उनमें खालिही रहता है। इस भगवान आत्मा हो स्वभाव है कि अनन्त पदार्थों को जानकर भी वह उनसे अमिलित रहता है, अत्मित रहता है, अत्मित रहता है, अत्मित रहता है,

भगवान आत्मा के इस अलिप्तस्वभाव को, अमिलितस्वभाव को, शून्यस्वभाव को ही शून्यधर्म कहते है और इस शून्यधर्म को विषय बनानेवाले सम्यग्जान के अश को शन्यनय कहते है।

यद्यपि यह सत्य है कि कोई भी पदार्थ भगवान आत्मा में मिलता नहीं है, तथापि यह भगवान आत्मा उन्हें जानता अवश्य है। यदि इस जानने को ही मिलना कहे तो यह भी कह सकते हैं कि यह भगवान आत्मा लोगों से भरे हुए जहाज की भौति अनन्त त्रयों (पदार्थी) में भग हआ है, मिलिन है, अशन्य हैं।

भगवान आत्मा के इस अशृन्यस्वभाव को ही अशृन्यधर्म कहते हैं और इस अशृन्यधर्म को विषय बनानेवाले सम्यग्जान के अश को अशृन्यनय कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे एक शून्य नामक धर्म है और एक अशून्य नामक धर्म है तथा इनके कारण भगवान आत्मा श्नय भी है और अशन्य भी है।

शून्य नामक धर्म यह बताता है कि भगवान आत्मा अनन्त जेयो (पदार्थी) को जानकर भी उनसे शून्य (खाली – अर्मालन) ही रहता है और अशून्य नामक धर्म यह बताता है को कोयो (परपदार्थी) का आत्मा मे अप्रवेश रहकर भी यह भगवान आत्मा जेयो के ज्ञान से शून्य नहीं रहता, अशून्य (भग हुआ – मिलिल) रहता है।

आत्मा के परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले इन धर्मों का ज्ञान कराना ही इन दोनो नयो का उद्देश्य है।

आत्मा के शृन्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले ज्ञान को व कहनेवाले वचन को शृन्यनय कहते हैं और अशृन्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले ज्ञान को व कहनेवाले वचन को अशृन्यनय कहते हैं।

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मद्रव्य शून्यनय से सूने घर की भाँति जेयों में शून्य है और अशून्यनय से मनुष्यों से भरे हुए जहाज की भाँति जेयों से अशुन्य है।

### (२४-२५) ज्ञानज्ञेय-अद्वेतनय और ज्ञानज्ञेय-द्वेतनय

"ज्ञानकेयाद्वैतनयेन महविन्धनभारपरिभत्तपूमकेतुववेकम्,ज्ञानकेय-द्वैतनयेन परप्रतिबिम्बसम्पुक्तवर्पभवदनेकम् । <sup>१</sup>

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनय से महान ईधनसमृहरूप परिणत अपिन की भाँति एक है और ज्ञानज्ञयद्वैतनय से पर के प्रतिबम्बी से सपृक्त दर्पण की भाँति अनेक है।''

सबंगत और असबंगतनय से ज्ञान-ज्ञेय प्रकरण ही चल रहा है। वस्तुत बात यह है कि भगवान आत्मा का रागदार्थों के साथ ज्ञान-ज्ञेय सबंध के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध तो है ही नहीं, इस ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध की भी क्या स्थिति है – इस बात को ही इन नयो के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है।

सर्वगत और असर्वगत नयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि यह भगवान आत्मा अपने प्रदेशों में सीमित रहकर भी सम्पूर्ण लोकालोक को जान सकता है, जानता है। सम्पूर्ण लोकालोक को जानने के कारण ही इसे सर्वगत कहा जाता है तथा अपने पूर्वशों के बाहर न जाने के कारण आत्मगत अथवा असर्वगत कहा जाता है।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अपने प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी जब यह भगवान आत्मा लोकालोक के सम्पूर्ण जोयों को जानता है तो फिर सम्पूर्ण लोकालोकरूप होय जान में आते होगे? तो क्या यह भगवान आत्मा लोकालोकरूप सम्पूर्ण और्यों से भरा हुआ है?

इसके उत्तर में शून्य और अश्च्य नयों के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी जेय पदार्थ ने जान में प्रवेश नहीं किया, अतः जान जेयों से शून्य ही है, खाली ही है, तथापि वे जेय जान में जात अवश्य हुए है, यदि जात होने को ही आना कहे तो जान जेयों से अशन्य है, भरा हुआ है।

जेयों से शृत्य कहने में कोई यह न मान ले कि वह जेयों को जानता ही नहीं: अन यह कहा गया कि आत्मा जेयों से अशृत्य है, भरा हुआ है। इसीप्रकार अशृत्य अर्थात भरा हुआ कहने से कोई यह न जान ले कि जेय ज्ञान में प्रविष्ट हो गये है, ज्ञान और युष्केमक हो गये हैं; इसलिए यह कहा गया कि आत्मा जेयों में शन्य है, खाली है।

सर्वगत, असर्वगत, शृन्य एवं अशृन्य नयों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह भगवान आत्मा ज्ञेयों को जानता तो है, पर उनमे जाता नहीं, उनमे प्रवेश नही करता। इसीप्रकार ज्ञेय जान द्वारा जाने तो जाते हैं, पर

१ प्रवचनमार'की 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

बे जान मे प्रविष्ट नहीं होते। जान जान मे रहता है और ज्ञेय जेय मे रहते हैं: वोनों के अपने मे सीमित रहने पर भी जान द्वारा जेय जाने जाते हैं। इसी बस्तुस्थिति को ये नय इसप्रकार व्यक्त करते हैं — सब जोयों को जानने के कारण आत्मा सर्वगत है और जोयों मे न जाने के कारण असर्वगत है तथा जान में जोयों के अप्रवेश के कारण आत्मा जेयों से शून्य है, खाली है और जोयों को जानने के कारण जोयों से अश्नय है, भरा हुआ है।

इतना जान लेने पर भी यह जिज्ञासा शेष रह जाती है कि ज्ञान मे ज्ञात होते हुए जेय ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न है; वे ज्ञेय ज्ञान से अद्वैत है, एकसेक हैं या दैत है. अनेक है?

इस जिजासा की पूर्ति के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जानजेय-अद्देतनय में जान में अलकते हुए जेयपदार्थ जान से अभिन्न हैं, अद्देत हैं, एक हैं और जानजेयद्वेतनय में जान में अलकते हुए जेयपदार्थ जान में भिन्न है देत हैं अनेक है।

जिसप्रकार अनेक प्रकार के ईंधन को जलाती हुई अग्नि उस ईंधन से अभिन्त ही है, एक ही है, अद्वैत ही हैं: उसीप्रकार अनेक प्रकार के जेयो को जानता हुआ आत्मा उनसे अभिन्त ही है, एक ही है, अद्वैत ही है – यही कहता है जानजेय-अद्वैतनय का। यहाँ अभिन्त, एक एव अद्वैत एकार्यवाची ही है।

बस्तृत. यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जिसप्रकार जलता हुआ ईधन अग्नि ही तो है, अग्नि के अतिरिक्त और क्या है? उमीप्रकार जानने में आते हुए ज्ञेय जान ही तो है, ज्ञान के अतिरिक्त और क्या है? ताल्पर्य यह है कि जिमप्रकार जलता हुआ ईधन और अग्नि एक ही है, अभिन्न ही है, अद्वित ही है, उसीप्रकार जानने में आते हुए ज्ञेय और ज्ञान एक ही है, अभिन्न ही है, अट्टेत ही है।

ज्ञानजेयद्वैतनय का कहना यह है कि जिसप्रकार पदार्थों के प्रतिबिम्बो से सपुक्त दर्पण उन प्रतिबिम्बन पदार्थों में भिन्न ही है, उसीप्रकार यह भगवान आतमा ज्ञान में झलकते जेयों से भिन्न ही है।

जिसप्रकार प्रतिबिम्बिन पदार्थों में दर्पण की यह भिन्नता ही हैनता है, अनेकता है, उसीप्रकार ज्ञान में झलकते जेयों से भगवान आत्मा की यह भिन्नता ही हैनता है, अनेकता है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा ज्ञान में झलकते जेयों से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, एक भी है और अनेक भी है, अद्वैत भी है और द्वैत भी है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक ज्ञानजेय-अद्वैतधर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने ज्ञान में अलकनेवाले जेयो से अभिन्न (अद्वैत) भासित होता है तथा एक ज्ञानजेयद्वैतधर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा अपने ज्ञान में झलकनेवाले जेयों से भिन्न (दैत) भासित होता है।

इन जानजेय-अद्वैत एवं जानजेयद्वैत धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही जानजेय-अद्वैतनय और जानजेयद्वैतनय हैं।

इसप्रकार सर्वगत, असर्वगत, शून्य, अशून्य, जानजेय-अद्वैत तथा ज्ञानजेयद्वैतनयों के माध्यम से आत्मा का परपदार्थों के साथ जो ज्ञान-जेय सम्बन्ध है. उसका स्वरूप भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि यह भगवान आत्मा जेयो को जानता तो है, पर न तो जान जेयो में जाता है और न जेय जान मे ही आते है। दोनो अपने-अपने स्वभाव में सीमित रहते पर भी जान जानता है और जेय जानने में आते हैं। जाता भगवान आत्मा और जेय लोकालोकरूप सर्व पदार्थों का यही स्वभाव है।

ज्ञाता भगवान आत्मा के उक्त स्वभाव का प्रतिपादन करना ही उक्त एव्ह नयों का प्रयोजन है।

जेयों को सहजभाव में जानना भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है। अत न तो हमें परपदार्थों को जानने की आक्लना ही करना चाहिए, और न नहीं जानने का हठ ही करना चाहिए, पर्यायगन योग्यतानुमार जो जेय जान में सहजभाव में जात हो जावे, उन्हें बीतराग भाव से जान लेना ही उपित है, अन्य करा विकल्प करना उचिन नहीं है. आकलना का कारण है।

आतमा के इस महजज्ञानस्वभाव को ही ये छह नय अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं।

### (२६-२७) नियतिनय और अनियतिनय

"नियतिनयेन नियमितौष्ण्यवहिनयन्त्रियस्वभावभासि, अनियति नयेन नियम्पनिएमिनौष्ण्यपनीयवहनियनस्वभावभासि । १

आत्मद्रव्य नियतिनय से, जिसकी उष्णता नियमित (नियत) होती है ऐसी ऑन्त की भॉित नियतन्वभावरूप भामित होता है और अनियतिनय से, जिसकी उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है ऐसे पानी की भॉित अनियतन्वभावरूप भामित होता है।"

जिसप्रकार उष्णता अग्नि का नियतस्वभाव है, उसीप्रकार भगवान आत्मा का चैतन्यभाव — ज्ञानानन्दस्वभाव नियतस्वभाव है; और जिसप्रकार उष्णता पानी का अनियतस्वभाव है, उसीप्रकार राग-द्वेप-सोहरूप अथवा मितज्ञानादिरूप परिणत होना आत्मा का अनियतस्वभाव है।

१ 'प्रबचनमार' की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

त्रिकाल एकरूप रहनेवाले स्वभाव को नियतस्वभाव कहते हैं और परिवर्तनशील स्वभाव को अनियतस्वभाव कहा जाता है।

उष्णता अभिन का त्रिकाल एकरूप रहनेवाला स्वभाव है, अत वह उसका नियतस्वभाव है। इसीप्रकार चैतन्यभाव—ज्ञानानन्यस्वभाव—जाना-देखना भगवान आत्मा का त्रिकाल एकरूप रहनेवाला स्वभाव है, इसलिए वह भगवान आत्मा का नियतस्वभाव है।

नियत अर्थात् निश्चत, कभी न बदलनेवाला, सदा एकरूप रहनेवाला और अनियत अर्थात् अनिश्चत, निरन्तर परिवर्तनशील।

पानी का नियनस्वभाव तो शीतलता ही है, पर वह अग्नि के सयोग से आने पर गर्म भी हो जाता है। यह गर्म होना यद्यपि उसका नियतस्वभाव नही है, तथापि उसका वह स्वभाव ही न हो — ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि उसके स्वभाव से यदि गर्म होना होता ही नहीं तो वह अग्नि के सयोग से भी गर्म नहीं होता। अग्नि के सयोग से गर्म होना भी उसके स्वभाव का अग है। उसके इस स्वभाव का नाम ही अग्नियनस्वभाव है, प्रिवर्तनशील स्वभाव है, एयायनबास है।

अगिन का गर्म होना उसका द्रव्यगत स्वभाव है, अत नियतस्वभाव है और पानी का गर्म होना उसका पर्यायगत स्वभाव है, अतः र्आनयतस्वभाव है।

इन्मीप्रकार भगवान आत्मा का नियतस्वभाव तो चैतन्यभाव ही है, जान-देखना ही है, पर वह कमादिक के योग में रागादिक्य या मन्त्र्यादिक्य भी परिणत हो जाता है। रागादिक्य परिणामित होना भगवान आत्मा का नियतस्वभाव नहीं है; तथापि उसका वह स्वभाव ही न हो — ऐसी बात भी नही है, क्योंकि उसके स्वभाव में यदि राग-देख-मोहरूप परिणामित होना होता ही नहीं तो कमादिक के योग-वियोग में पि वह रागादिक्य परिणामित नहीं होता। अत. कमादिक के योग-वियोग में रागादिक्य परिणामित नहीं होता। अत. कमादिक के योग-वियोग में रागादिक्य परिणामित नहीं होता। अत. कमादिक के योग-वियोग में रागादिक्य पर्याप्यादिक्य परिणामित नहीं होता। अत. कमादिक के योग-वियोग में रागादिक्य पर्याप्यादिक्य वह स्वभाव का हा अग है। भगवान आत्मा के इस स्वभाव का नाम अनियतस्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है। भगवान आत्मा के इस स्वभाव का नाम अनियतस्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है। अपवान आद्मा के प्रसादक्ष अस्त है।

भगवान आत्मा का चैतन्यभावमय होना, ज्ञानानंदस्वभावरूप होना द्रव्यगत स्वभाव है; अतः नियतस्वभाव है और राग-द्वेष-मोहरूप होना, मतिज्ञानादिरूप होना पर्यायगत स्वभाव है: अतः अनियतस्वभाव है।

एकमात्र परमपारिणामिक भाव आत्मा का नियतस्वभाव है, शेष सभी भाव-औपशामिक, क्षायिक, क्षायोमशामिक एवं औदयिक भाव —आत्मा के अनियतस्वभाव हैं; क्योंकि परमपारिणामिक भाव को छोडकर शेष कोई भी भाव त्रिकाल एकरूप नहीं रहते।

भगवान आत्मा में उत्पन्न होनेवाले मोह-राग-द्वेष व मनुष्यादि औदियिकभाव, मितज्ञानादि क्षयोपशामभाव, केवलज्ञानादि क्षायिकभाव सदा नहीं रहते; सदा एक-से नहीं रहते; कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है; कभी राग मद होता है, कभी तीव होता है, कभी आत्मा मनुष्यपर्यावरूप होता है, कभी देवपर्यायरूप होता है; कभी मितज्ञानी होता है, कभी केवलज्ञानी होता है—यह सब भगवान आत्मा के अनियदस्वभाव के कारण ही होता है।

नियतस्वभाव के कारण भगवान आत्मा सदा एकरूप रहता है, एक रहता है और अनियतस्वभाव के कारण सदा बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा का त्रिकलीस्वभाव नियतस्वभाव है। कभी क्षीणकस्वभाव अनियतस्वभाव है। कभी न बदलनेवाला स्वभाव नियतस्वभाव है और प्रतिसमय बदलनेवाला स्वभाव अनियतस्वभाव है।

सभी पदार्थों के समान भगवान आत्मा भी प्रतिसमय बदलकर कभी नहीं बदलता है और कभी नहीं बदलकर भी प्रतिसमय बदलता रहता है। भगवान आत्मा की इन दोनों विशेषताओं को स्पष्ट करना ही नियतिनय और अनियतिनय का मल प्रयोजन है।

भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक नियित नामक धर्म भी है और एक अनियति नामक धर्म भी है। नियति नामक धर्म के कारण भगवान आत्मा सदा चैतन्यरूप रहता है, जडरूप नहीं होता और अनियित नामक धर्म के कारण जडरूप नहीं होकर भी चिद्विवर्तों में निरन्तर बदलता रहता है।

भगवान आत्मा के इन नियतिधर्म और अनियतिधर्मों को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशा नियतिनय और अनियतिनय हैं।

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि जब द्रव्यस्वभाव नियत है और पर्यायस्वभाव अनियत है, तो पर्यायो का क्रम भी अनियत ही होगा, नियमित नहीं, अनियमित होगा, कमबद्ध नहीं, अक्रमबद्ध होगा?

पर भाई! यहाँ यह चर्चा पर्यायों के क्रमनियमित या अक्रमनियमित के सम्बन्ध में नहीं है। यहाँ तो मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इट्यात स्वभाव सदा एकसा होता है और पर्यायगत स्वभाव नित्य परिवर्तनशील होता है।

इस सन्दर्भ में 'नयप्रजापन' का निम्नाकित कथन द्रष्टव्य है -'पर्याय जिस समय जो होनी हैं, वही होती है — इसप्रकार का पर्याय संबंधी जो नियमितपना है, उसकी बात इस नियतिनय में नहीं हैं, यहाँ तो द्रव्य के नियतस्वभाव की बात है, क्योंकि नियतिनय के समक्ष एक अनियतिनय की बात भी आगे आनेवाली है।

पर्यायों में क्रमबद्धता की जो बात है, उसमें नियत और अनियत — ऐसे दो भेद नहीं हैं। वहाँ तो नियत का एक ही प्रकार है कि सभी पर्याये नियत ही हैं, कोई भी पर्याय अनियत नही है; परन्तु यहाँ तो भगवान आत्मा में नियतस्वभाव और अनियतस्वभाव — ऐसे वो धर्म बताये जा रहे हैं।

यहाँ तो द्रव्य के एकरूप स्वभाव को नियत और यद्यपि पर्यायो का क्रम नियत है, तथापि पर्यायस्वभाव त्रिकाल एक जैसा रहनेवाला नहीं है, इस कारण उसे अनियतस्वभाव कहा जा रहा है। जब पर्यायो के नियतपने -क्रमबद्धपने की बात कहना होगी, तब तो यह कहा जाएगा कि विकार भी नियत है, ज्ञान भी नियत है, जैस भी नियत हैं, सयोग और निमन्त भी नियत है। जिस समय जो होना है, वही होगा, अन्य नहीं -यह कहा जायगा। भें

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि इन नियतिनय और अनियतिनयों का पर्यायों की कमबद्धता और अकमबद्धता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

### (२८-२९) स्वभावनय और अस्वभावनय

''स्यभावनयेनाशिततीक्ष्णकण्टकवरसंस्कारानर्थक्यकारि। अस्यभाव नयेनायस्कारनिशिततीक्ष्णविशिखवरसंस्कारसार्थक्यकारि। <sup>२</sup>

आत्मद्रव्या, स्वभावनय से, जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती, ऐसे पैने कोर्ट की भाँति मंस्कारों को नित्यंक करनेवाला है और अस्वभावनय से, जिसकी नोक लृहार के द्वारा सस्कार करके निकाली गई है, ऐसे पैने बाण की भाँति, सस्कार को सार्थक करनेवाला है।"

नियतिनय और अनियतिनय के माध्यम मे आत्मा के त्रिकाल एकरूप रहनेवाले नियतस्वभाव एव नित्य परिवर्तनशील अनियतस्वभाव का दिव्हश्तेन करने के उपरान्त अब स्वभावनय और अस्वभावनय के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि आत्मा के नियतस्वभाव को सस्कारों द्वारा बदला सभव नहीं है. पर अनियतस्वभाव को संस्कारित किया जा सकता है।

जिसप्रकार भगवान आत्मा का स्वभाव अग्नि की उष्णता के समान नियत भी है और पानी की उष्णता के समान अनियत भी है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा स्वभावनय में स्वाभाविक नोकवाले कोटे के समान संस्कारों की निर्थक करनेवाला भी है और अस्वभावनय में बनाई गई बाण की नोक की मीति सस्कारों को सार्थक करनेवाला भी है।

१ नयप्रकापन (गजराती), पृष्ठ १७५

 <sup>&#</sup>x27;प्रवचनमार' की तत्त्वप्रदीपिका टीका का परिशंहाद्य

यहाँ स्वभावनय और अस्वभावनय को स्वभाविक नोकवाले काँटे और कत्रिम नोकवाले बाण के उदाहरण से समझाया जा रहा है।

जिसप्रकार कॉर्ट की नोक किसी ने बनाई नही है, असस्कारित है, अकृत्रिम है, कॉर्ट का मूल स्वभाव है; उसीप्रकार भगवान आत्मा का मूल स्वभाव असंस्कारित है, अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है; उसमे किसी भी प्रकार का सस्कार संभव नहीं है। अत. वह भगवान आत्मा स्वभावनय से सस्कारों को निर्म्थक करनेवाला कहन गया है। तथा जिसप्रकार बाण की नोक लुहार द्वारा बनाई गई है, अतः सस्कारित है, कृत्रिम है; उसीप्रकार भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव में संस्कार किया जा सकता है; अतः अस्वभावनय से भगवान आत्मा संस्कारों को सार्थक करनेवाला कहा गया है।

भगवान आत्मा में स्वभाव नामक एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण भगवान आत्मा के द्वय्यस्वभाव को, मुलस्वभाव को अच्छे-बुरे सस्कारों द्वारा सस्कारित नहीं किया जा सकता। आत्मा के इस स्वभाव नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम स्वभावनय है।

जिसप्रकार भगवान आत्मा में एक स्वभाव नामक धर्म है और उसके करण इव्यस्वभाव को सम्कारित किया जाना सभव नहीं है; उसीप्रकार भगवान आत्मा में एक अस्वभाव नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा के पर्यायस्वभाव को सम्कारित किया जा सकता है। आत्मा के इस अम्बभाव नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम अस्वभावनय है।

जिस वस्तु का जो मुलस्वभाव होता है, उसमें सस्कारों द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन मभव नहीं है। करोड़ों उपाय करने पर भी जिसप्रकार अग्नि के उष्णस्वभाव में परिवर्तन किया जाना सभव नहीं है, उसीप्रकार भगवान आत्मा के चेतनस्वभाव में, ज्ञानानन्दस्वभाव में संस्कारों द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन सभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह किसी भी स्थित में अचेतन नहीं हो सकता।

इसे ही और अधिक स्पष्ट करें तो यह भी कह सकते हैं कि करोडो वर्ष करने पर भी अभव्य भव्य नहीं हो जाता, इसीप्रकार अनन्तकाल तक अनन्तिमध्यात्वादि का सेवन करते रहने पर भी कोई भव्य अभव्य नहीं हो जाता; क्योंकि स्वभावनय से यह आत्मा संस्कारों को निरर्थक करनेवाला है: तथापि मिध्यादृष्टी, सम्यग्दुष्टी हो सकता है: सम्यग्दुष्टी, मिध्यादृष्टी भी हो सकता है; क्योंकि अस्वभावनय से भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव को, अनियतस्वभाव को संस्कारित किया जाना संभव है।

यदि भगवान आत्मा में अस्वभाव नामक धर्म नहीं होता तो फिर उसके

पर्यायस्वभाव में भी सस्कार डालना सभव नही होता, मिथ्यात्व का अभाव कर सस्यादद्वांन की प्राप्ति का अवसर भी नहीं रहता; इसप्रकार अनन्तकाल से अनन्तद्रदुष्टी जीवो को अपने अनन्तद्रुष्टों को मेटने का अवसर ही प्राप्त न होता।

यह अस्वभाव नामक धर्म भी आत्मा का एक स्वभाव ही है। इसके कारण ही अनादिकालीन कुसस्कारों का अभाव होकरू मुसंस्कार पडते हैं।

इस सदर्भ में 'नयप्रजापन' का कथन द्रष्टव्य है .-

''स्बभावनय से देखने पर आत्मा सदा एकरूप ही रहता है, उसके स्वभाव में कोई नया संस्कार नहीं पड़ता है, पर अस्वभावनय से देखने पर आत्मा की अवस्था में प्रतिसमय — प्रतिक्षण नये संस्कार पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि पर्याय में पुरुषार्थ द्वारा उलटे सस्कारों को पलट कर मही सस्कार डाले जा सकते हैं। '

एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सस्कारित कर सकता है – यह बात यहाँ नहीं कही जा रही है। यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि स्वय के सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव भी आत्मा के मूलस्वभाव पर नहीं पडता है, पर पर्यायस्वभाव पर अवश्य पडता है।

यहाँ जो तीर का दृष्टान्त दिया है, वह सिद्धान्त समझने के लिए दिया गया है। तीर तो जड है, अत उदाहरण मे निमित्त से इसप्रकार कहा है कि लुहार के द्वारा तीर की नोक निकाली जाती है; परन्तु सिद्धान्त मे तो वैतन्यमूर्ति भगवान आत्मा स्वय ही अपना लुहार है। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा स्वय ही स्वय मे संस्कार डालने वाला है, कोई अन्य आत्मा की पर्याय को चडनेवाला नहीं है।

'मैं पामर हैं, मेरा पर के बिना एक क्षण भी नहीं चलता' — इसप्रकार की उलटी मान्यता, उलटे सस्कार के स्थान पर 'मैं स्वय बिदानन्द्र भगवान आत्मा हूं, मेरा निकाल पर के बिना ही चलता रहा है और चलता रहेगा; परन्तु भेरी परमात्मशक्ति के बिना मेरा एक क्षण भी नहीं चल सकता है।' — इसप्रकार के बिन्तनपूर्वक स्वसन्मुख होकर यह आत्मा स्वयं मे स्वयं ही सबल संस्कार डाल सकता है। यदि आत्मा सबल हो जाय तो अनन्तकाल का पाप एक क्षण में नष्ट हो बाता है और धर्म का अपूर्व संस्कार प्रकट होता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा संस्कार को सार्वक करनेवाला है। "

'अस्वभावनय से आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है' – इसका

१ नयप्रजापन (गजराती), पृष्ठ १९६-१९९

२ नयप्रज्ञापन (गजराती), पृष्ठ १९=

यह अर्थ भी नहीं है कि पर्यायों के क्रम में फेरफार किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में स्वामीजी का प्रतिपादन इसप्रकार है :—

"यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि पर्याय के संस्कारों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसका अर्थ यह नहीं समझना कि पर्याय के क्रम को पलटकर अन्यथा किया जा सकता है। पर्यायों का स्नितिश्चत क्रम तो कभी टुटता ही नहीं है, किन्तु क्रमबद्धपर्याय का यथार्थ निर्णय करनेवाले के ज्ञानस्वमाब की दृष्टि होने पर पर्याय में नया बीतरागी संस्कार आरम्भ होता है, वहाँ भी पर्यायों का उसीप्रकार का क्रम सुनिश्चित था, परन्तु पर्याय में पहले निर्मलता नहीं थी और बाद में ज्ञानस्वमाब की दृष्टि होने पर प्रकट हुई – इस अपेक्षा कहा गया कि पर्याय को सरकारित किया गया, पर इसमें पर्यायों के क्रम फिरने की कोई बात नहीं है। 3"

इसप्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह भगवान आत्मा स्वभावनय से सस्कारों को निरर्थक करनेवाला है और अस्वभावनय से सस्कारों को सार्थक करनेवाला है।

#### (३०-३१) कालनय और अकालनय

"क्रालनयेन निवायविवस्त्रनुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समयायत्त-सिद्धिः। अकालनयेन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः। र

आत्मद्रव्य कालनय से गर्मी के दिनो के अनुसार पकनेवाले आग्नफल के समान समय पर आधार रखनेवाली सिद्धिवाला है और अकालनय से कृतिम गर्मी से पकाये गये आग्नफल के समान समय पर आधार नहीं रखनेवाली सिद्धिवाला है।"

'यद्यपि आत्मा के मूलस्वभाव को सस्कारित नहीं किया जा सकता है, तथापि पर्वायत्वभाव को सस्कारित कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती हैं '-यह बात स्वभावनय और अस्वभावनय के माध्यम से स्पष्ट हो जाने पर यह प्रश्न उपिस्पत होता है कि अस्वभावधर्म के कारण सस्कार को सार्थक करनेवाले इस आत्मा की सिद्धि किसप्रकार होती है।

—इस प्रश्न का उत्तर ही अब कालनय-अकालनय एवं परुषकारनय-दैबनय के माध्यम से दिया जा रहा है।

जिसप्रकार अकृतिम गर्मी से पकनेवाला डलपक आम पकनेरूप कार्य की सिद्धि के लिए काल पर आधारित है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा

१ नयप्रज्ञाचन (गुजराती), पृष्ठ १९९

२ 'प्रवचननार'की 'तत्त्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

अपनी मुक्तिरूप सिद्धि के लिए कालनय से काल पर आधारित है तथा जिसप्रकार कृत्रिम गर्मी देकर पाल में पकाये जानेवाला आम अपने पक्नोरूप कार्य की सिद्धि के लिए काल पर आधारित नहीं है, उसीप्रकार यह भगवान आस्मा अपनी मुक्तिरूप कार्य की सिद्धि के लिए अकालनय से काल पर आधारित नहीं है।

भगबान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक काल नामक धर्म भी है और एक अकाल नामक धर्म भी है। आत्मा के इन काल और अकाल नामक धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही क्रमश कालनय और अकालनय हैं।

प्रश्न:—कालनय से तो काल आने पर ही मुक्ति होती है, पर अकालनय से तो समय के पूर्व ही मुक्ति हो जाती है न? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुषार्यहींनों के कार्य तो काल आने पर ही होते हैं, पर पुरुषार्यी जीव तो अपने एकार्य द्वारा समय से पहले ही कार्यीसिंद कर लेते हैं।

उत्तर:—नहीं, ऐसा कवापि नहीं होता। कार्य तो सभी स्वकाल में ही होते हैं। अन्य अनन्द धर्मों के समान कालधर्म और अकालधर्म भी मभी आत्माओं में समानरूप से एकसाथ विषयाना है। ऐसा नहीं है कि किसी में कालधर्म हो और किसी में अकालधर्म। मुक्तिरूपी कार्य भी सभी जीवों के स्वसमयानसार पुरुषायुप्वंक ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी को तो पुरुषायुं करना पड़े और किसी को बना पुरुषायुं के ही मुक्ति हो जावे। ऐसा कभी नहीं होता कि मुक्ति को अकाल में ही होता कि किसी को मुक्ति तो कालका को पर ही हो और किसी की काल में मी हो जावे। जितने भी जीवों की मुक्ति आजतक हुई है या भविष्य में होगी, सभी की मुक्ति आबश्यक पुरुषायुंपूर्वक स्वकाल में ही हुई है और होगी भी परुषायुंप्वंक स्वकाल में ही।

कालधर्म और अकालधर्म प्रत्येक आत्मा में प्रतिसमय विद्यमान है और उनके कार्य भी एकसाथ ही होते हैं। अत. मुक्तिरूपी कार्य में कालनय और अकालनय एक ही आत्मा में एकसाथ घटित होते हैं।

इस सन्दर्भ मे स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है:--

"कालनय से और अकालनय से जो भिन्न-भिन्न दो धर्म कहे है, वे दोनों ही धर्म भिन्न-भिन्न बीवों मे नहीं रहते, अपित एक जीव में ही एकसाथ रहते हैं। इसीप्रकार नियति-अनियति अपित नयों से जो धर्म कहे हैं, वे भी प्रत्येक आत्मा में एकसाथ ही रहते हैं। एक स्वकान में मुक्ति प्राप्त करे और दूमरा जीव पुरुषार्थ करके अकाल में ही मुक्ति प्राप्त कर लें – ऐसा नहीं है।

'इस जीव ने अपने स्वकाल के अनुसार मुक्ति प्राप्त की' –ऐसा कहना अकालनय का कथन है: परन्त इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसने बिना पुरुषार्थं के ही मुक्ति प्राप्त कर ली है, स्वकाल के साथ पुरुषार्थं तो जुडा हुआ ही है।

इसीप्रकार 'इस जीव ने उग्र पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त की' – यह अकालनय का कथन है, किन्तु इसका भी यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसने स्वकाल के बिना मिक्त प्राप्त की है: परुषार्थ के साथ स्वकाल भी था ही।

स्वकाल के बिना मुक्ति प्राप्त का है; पुरुषाय के साथ स्वकाल भा था हा। इसप्रकार कालनय और अकालनय—इन दोनों नयों के विषयरूप दोनों धर्म एकसाथ ही रहते हैं—ऐसा समझना चाहिए। "''

ंकाल माने समय पर और अकाल माने समय से पहले '— यहाँ काल और अकाल का यह अर्थ अभीष्ट नहीं है, अपितु 'काल माने काललिध्यरूप कारण और अकाल माने काललिध्य के अतिरिक्त अन्य पुरुषाधाँदि कारण' — यह अर्थ अभीर अकाल माने काललिध्य के अतिरिक्त अन्य पुरुषाधाँदि कारण' — यह अर्थ अभीरन है।

यहाँ दिये गये अकृत्रिम गर्मी से पकनेवाले आम एवं कृत्रिम गर्मी से पकनेवाले आम के उदाहरण से भी यही बात सिद्ध होती है; क्योंकि यहाँ अकृत्रिम गर्मी से पकनेवाले आम के पकाब को काल पर आधारित कहा गया है और कृत्रिम गर्मी से पकनेवाले आम के पकाब को अंकाल अर्थात पुरुषार्थादि पर आधारित कहा गया है।

यहाँ यह कदापि अभीष्ट नहीं है कि अकृत्रिम गर्मी से पकनेबाला आम तो समय पर ही पकता है, परन्तु कृत्रिम गर्मी से पकनेबाला आम समय से पहले ही पक जाता है। पकते तो दोनों सृतिश्चित स्वकाल में ही है तथा दोनों पकते भी गर्मी के कारण ही है। दोनों में में कोई भी आम न तो असमय में ही पकता है और न बिना गर्मी के ही पकता है। अत दोनों में दोनों ही कारण समान रूप से विद्यानान है।

यद्याप दोनां मे ही दोनों कारण समान रूप से विद्यमान हैं. तथापि जब कालनय से कथन करेंगे, तब काल की मुख्यता से बात कही जायगी और जब अकालनय से कथन करेंगे, तब अकाल अर्थात् अन्य पुरुषाथिंद कारणों की मख्यता से बात कही जायगी।

इमीप्रकार आत्मा की मिद्धि अर्थात् मुक्तिरूपी कार्य पर भी घटित कर लेना चाहिए। मुक्तिरूपी कार्य होता तो पुरुषार्थीदि कारणों के साथ समय पर ही है; त तो बिना पुरुषार्थ के होता है और न असमय में ही; पर जब कालनय से बात कही जाती है तो यह कहा जाता है कि कालनय से यह भगवान आत्मा काल पर आधार रखनेबाली सिद्धिबाला है और जब अकालनय से कथन किया जाता है तो यह कहा जाता है कि यह भगवान आत्मा अकाल पर आधार रखनेबाली सिद्धिबाला है अथवा काल पर आधार नही रखनेवाली सिद्धिवाला है अथवा परुषार्थादि कारणों पर आधार रखनेवाली सिद्धिवाला है।

## (३२-३३) प्रुवकारनय और दैवनय

"पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलध्यमधुकुनकुटीकपुरुषकारवादि वद्यालसाध्यसिद्धिः। वैवनयेन पुरुषकारवादिदत्तमधुकुनकुटीगर्भलब्ध माणिक्यवैवकादिवदयलसाध्यसिद्धिः।

आत्मद्रव्य, पुरुषकारनय से, जिसे पुरुषार्थं द्वारा नीबू का वृक्ष या मधुछत्ता प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषार्थवादी के समान यत्नसाध्य मिद्धिवाला है और दैवनय से, जिसे पुरुषार्थवादी द्वारा नीबू का वृक्ष या मधुछत्ता प्राप्त हुआ है और उसमें से जिसे बिना प्रयत्न के ही अचानक माणिक्य प्राप्त हो गया है, ऐसे दैवनादी के समान अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है।"

ंइस भगवान आत्मा की दुखों से मुक्ति यत्नसाध्य है या अयत्नसाध्य?'—इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पुरुषकारनय और दैवनय के माध्यम से दिया जा रहा है।

यहाँ पुरुषकारनय और दैवनय को पुरुषार्थवादी और दैववादी के

उदाहरण से स्पष्ट किया गया है।

किसी पुरुषार्थवादी व्यक्ति ने बडे यत्न से नीबु के पेड उगाये या मधुछत्तों का सम्रह किया। उन पेडों से या उन मधुछत्तों में सं एक पेड या एक मधुछत्ता उसने अपने मित्र दैवबादी (भाग्यवादी) को दे दिया। सदुभाग्य से इस दैवबादी (भाग्यबादी) को उस नीबू के पेड में या मधुछत्ते में एक बहमून्य माणिक्य की भी प्राप्ति हो गई।

उक्त घटना को उदाहरण बनाकर यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि जिसप्रकार पुरुषार्थवादी को तो नीबू के पेडों या मधुछत्तों की प्राप्ति बडे प्रयत्न से हुई है। किन्तु दैववादी को बिना ही प्रयत्न के नीबू का पेड और मधुछत्ते के साथ-साथ बहुमृत्य माणिक्य की भी प्राप्ति हो गई, उसीप्रकार यह आत्मद्रव्य एरुषकारनय से यत्नसाध्य सिद्धिवाला है और दैवनय से अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है।

इसप्रकार इस भगवान आत्मा की सिद्धि यत्नसाध्य भी है और अयत्नसाध्य भी है।

अनन्तधर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक पुरुषकार अथवा पुरुषार्थ नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा यत्नसाध्य सिद्धिवाला है अर्थातु पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त करनेवाला है और इस

९ 'प्रवचनसार' की 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

भगवान आत्मा में एक दैव नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है।

ये दोनों धर्म भगवान आत्मा मे एकसाथ रहते है, अतः वह एकसाथ ही यत्नसाध्य मिद्धिवाला और अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है। ऐसा नहीं है कि कभी यत्नसाध्य मिद्धिवाला हो और कभी अयत्नसाध्य सिद्धिवाला। ऐसा भी नहीं है कि कोई आत्मा यत्नसाध्य सिद्धिवाला हो और कोई आत्मा अयत्नसाध्य सिद्धिवाला हो, क्योंकि ये दोनों धर्म एकसाथ ही प्रत्येक आत्मा में रहते हैं। अतः इन्हें एक ही आत्मा में एकसाथ ही घटित होना चाहिए।

इस सन्दर्भ में स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है -

े किसी को पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हो और किसी को दैव (भाग्य) से – इसप्रकार भिन्न-भिन्न आत्माओं की यह बात नहीं है। प्रत्येक आत्मा से ये इस प्रमं एकसाथ रहते हैं। अत दैवनय के साथ अन्य नयों की विवक्षा का जान भी होना चाहिए, तभी दैवनय का ज्ञान सच्चा कहा जायेगा।

'पुरुषार्थ से मुक्ति हुई' – यह न कहकर 'कर्मों के टलने से मुक्ति हुई' अथवा 'दैव से मुक्ति हुई' – यह कहना दैवनय है; परन्तु उसमें भी चैतन्यस्वभाव के पुरुषार्थ का स्वीकार तो साथ मे है ही।

जिम जीव को स्वभावसन्मुखता का पुरुषार्थ होता है, उसका भाग्य भी ऐसा ही होता है कि कमें भी टल जाते हैं, कमों को टालने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पडता। इसी स्थिति में यह अपेका ग्रहण करना कि कमों के टलने में मिल्त हुई – दैवनय का कथन है। 1

पुरुषार्थनय में कहो अथवा दैवनय से कहो, पर जो जीव मोक्ष प्राप्त करते है, वे सब पुरुषार्थपूर्वक ही करते हैं। यदि अकेले देव से ही मुक्ति प्राप्त हो और पुरुषार्थ से हो ही नहीं तो जीव से एक दैवधर्म ही रहा, पुरुषार्थ नामक धर्म रहा ही नहीं; इसीप्रकार पुरुषार्थवालों के अकेला पुरुषार्थ नामक धर्म ही रहा, देव नामक धर्म रहा ही नहीं; पर ऐसा होता नहीं है, दोनों में ही दोनों धर्म रहते हैं।

एक जीव को अकेले पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हुई और दूसरे जीव को अकेले दैव से मुक्ति प्राप्त हुई – इसप्रकार दो भिन्न-भिन्न जीवों की बात यहाँ नहीं है: परन्तु एक ही जीव में अनन्त धर्म एकसाय रहते हैं, उनका यह वर्णन है। कथन में भले ही एक धर्म की मुख्यता आवे, पर उसीसमय वस्तु में अन्य अनन्त धर्म भी हैं ही। वो एक धर्म को माने और अन्य धर्मों को न माने तो जान प्रमाण ही नहीं रहता।

आत्मा को कभी पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हो और कभी दैव से मुक्ति प्राप्त

१ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २१४-२१६

२ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २१=

हो – अनेकान्त का ऐसा स्वरूप नही है। <sup>9</sup>"

उक्त सम्पूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जब मुक्तिरूपी कार्य सम्पन्न होता है, तब बह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप आत्ससन्मुखता के पुरुपार्थपूर्वक ही होता है और उससमय कमीं का अभाव भी नियम से होता ही है। इसप्रकार उक्त मुक्तिरूपी कार्य की सिद्धि में आत्मा के पुरुपार्थ नामक धर्म का भी योगदान है और देव नामक धर्म का भी योगदान है।

प्रत्येक व्यक्ति के मुक्तिरूपी कार्य की सिद्धि की वास्तविक स्थिति तो यही है। इसे ही पुरुषकारनय और दैवनय की भाषा में इनप्रकार व्यक्त करते हैं कि यह भगवान आत्मा पुरुषकारनय में यत्नसाध्य सिद्धिवाला है और दैवनय से अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है।

इसप्रकार नियतिनय-अनियतिनय, स्वभावनय-अस्वभावनय, कालनय-अकालनय एव पुरुषकारनय-वैवनय – इन आठ नयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि मुक्तिरूपी कार्य की सिद्धि मे आत्मा के नियतधर्म-अनिवन्धर्म, कालधर्म-अकालधर्म एव पुरुषकार्यप्रमं-व्यवस्थान हो। प्रकारान्तर में यह कार्योमिद्ध में पंचमभवायों की उपयोगिता का ही विशव व्याख्यान है, क्योंक उक्त आठ नयों मे प्रकारान्तर से स्वभाव, काल, अविवत्य, पुरुषार्थ और निमित्त — ये पीचों ममवाय समाहित हो जाते है।

जब कार्य होता है, तब ये पाँचों ही समवाय नियम से होते ही हैं और उसमें उक्त आठ नयों के विषय भूत आत्मा के आठ धर्मों का योगदान भी समान रूप से होता ही है। वात्पर्य यह है कि आत्मा की सिद्धि के सम्पूर्ण साधन आत्मा में ही बिज्ञ के सिद्ध के सम्पूर्ण साधन अप्रतिक्त के लिए यहाँ-वहाँ झाँकने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है।

बन्तिस्थित यह है कि जब परमपारिणामिक भावरूप नियतस्वभाव के आश्रय से यह भगवान आत्मा अपने प्यायेक्स ऑनयतस्वभाव को संस्कारित करता है, तब स्वकान में कमों का अभाव होकर मुक्ति की प्रिल होती ही है। तात्पर्य यह है कि परमपारिणामिक भावरूप त्रिकाली ध्रुव आत्मा को केन्द्र बनाकर जब श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र परिणमित होते हैं, तब ज्ञानावरणादि कमों का अभाव होकर अनन्तसुखस्वरूप सिद्धदशा प्रगट हो जाती है और इसमें ही उक्त आठ धर्म या आठ तथ व पत्र समवाय समाहित हो जाते हैं।

## (३४-३५) ईश्वरनय और अनीश्वरनय

"ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेह्यमानपान्यबालकवत्पारतन्त्र्यभोकत्।

# अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ववारितक्ररंगकण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोकतः।

आत्मद्रव्य ईश्वरनय से धाय की दृकान पर दृध पिलाये जानेवाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगनेवाला है और अनीश्वरनय से हिरण को स्वच्छन्दतापूर्वक फाइकर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतंत्रता को भोगनेवाला है।"

मानुहीन बानको को अपना दूध पिलाकर आजीविका करनेवाली महिलाओं को धायमाता कहा जाता है। पुराने समय में ऐसी अनेक धायमाताये गाँव-गाँव में दकान खोलकर बैठती थी। जिन माताओं के दूध कम होता था, वे मातायों अपने बालको को ग्रा मातुहीन बालकों को उनके परिवारवाले लोग ऐसी धायमाताओं की दकान पर ले जाकर यथासमय दुध पिला लाते थे।

ऐसे मान्हीन बालक या कम दुधवाली माताओं के बालक जब अपने परिवारवालों के साथ यात्रा पर जा रहे हो, तो उन्हें भूख मिटाने के लिए रास्ते में आनेवाले गाँवों में होनेवाली व्ययमाताओं की दुकानों पर निर्भर रहना पडता था जिससे उन्हें भारी पराधीनता रहती थी।

प्रथम तो अपनी माता का दूध पीने जैसी स्वतन्त्रता धायमाता के दूध पर निर्भर रहने मे सभव नहीं है, क्योंकि स्वयं की माता जैसा स्वाभाविक स्नेह एवं चाहे जब दूध पीने की सुविधा धायमाता के यहाँ कैसे प्राप्त हो सकती हैं र वह तो अपने बातक की आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त शेष बचे दूध को ही, एक निश्चित समय पर ही, किसी दसरें बालक को पिला सकती है।

दमरे, दकान पर जाकर पीना भी तो सुविधाजनक नहीं होता।

तीसरे, बालक यदि पिथक का हो तो बह परतन्त्रता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भूखे बालक को हर स्थान पर धाय की दुकान मिल जाना सहज सभव तो नहीं है।

इसप्रकार आचार्यदेव ने धार्यमाता की दुकान पर दूध पिलाये जानेवाले पिथक के बालक का उदाहरण देकर परतन्त्रता के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

इस भगवान आत्मा को भी ससार-अवस्था में इसीप्रकार की परतन्त्रता का उपभोग करना पड़ता है। यद्यपि इस परतन्त्रता में कर्मोदय निमित्त होता है, तथापि पर के कारण ही आत्मा को परतन्त्रता भोगनी पड़ती हो — ऐसी बात नहीं है; क्योंकि भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव में हो ऐसी विशोषता पड़ी है कि वह स्वयं कर्माधीन होकर मोह-राग-द्वेषरूप परिणमित होता है और परतन्त्रता को भोगता है। भगवान आत्मा की इस विशेषता का नाम ही ईश्वरधर्म है और इस ईश्वरधर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम ईश्वरनय है। अतः कहा गया है कि यह भगवान आत्मा ईश्वरनय से धाय की दुकान पर दूध पिलाये जानेवाले राहगीर के बालक के समान परतन्त्रता भोगनेवाला है।

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :-

"पर्याय में परतन्त्रता भोगने की योग्यता भी आत्मा की ही है। वह भी आत्मा का एक धर्म है। ऐसा नहीं है कि जीव को कर्मोदयानुसार विकार करना ही पड़े। कर्म आत्मा को पराधीन नहीं करते, किन्तु यह आत्मा स्वय पर को इंश्वरता प्रदान कर (पर का आश्रय करके) पराधीनता भोगता है।

यद्यांप धर्मी की ट्रांट्ट मे शुद्ध चैतन्यपिण्ड का ही आश्रय रहता है, तथांपि अभी जो बारित्र में विकार होता है, वह तिमित्त के आश्रय से होता है। निमित्त के आश्रय से जितना विकार होता है, उत्तरी निमित्त की इंश्वरता है और आत्मा की पराधीनता है। स्वभावट्रांट से अपनी इंश्वरता का भान होते हुए भी पयांथ में जितना विकार होता है, वह मेरी पराधीनता है – ऐसा धर्मीजीव जानते है। किन्तु परद्रव्य जीव को बलातु विकार करावे – ऐसा कोई धर्म न तो जीव मे है और न परद्रव्यों में ही। "

जिसप्रकार धायमाता के यहाँ दूध पीनेवाला राहगीर बालक पराधीनता भोगता है, इसीप्रकार अनन्तधर्मों का पिण्ड चैतन्यमूर्ति आत्मा यद्यपि स्वभाव में तो रागादि का भोगनेवाला नहीं है, तथापि पर्याय में रागादि भावों को पराधीनपने भोगता है, इसलिए ईश्वरनय से आत्मा को परतन्त्रता भोगनेवाला कहा है।

ईश्वरनय से अपनी पराधीनता जाननेवाला जानीजीव उसीसमय स्वय के स्वभाव की स्वाधीनता को भी जानता है। यदि अकेली पराधीनता को ही माने और स्वाधीनता को न जाने तो वह पर्यायमूढ़ मिथ्यादृष्टी है। तथा यदि अकेली स्वाधीनता को न जाने तो वह पर्यायमूढ़ मिथ्यादृष्टी है। तथा यदि अकेली स्वाधीनता ही मान ले, पर्याय में जो पराधीनता है, उसे जाने ही नहीं, तो भी मिथ्यादृष्टी ही है। द्वय और पर्याय दोनो ही ओर से वस्तु को जानना चाहिए।

अनन्तधर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे इंश्वरधर्म के समान एक अनीश्वर नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा हिरण को स्वच्छन्दतापूर्वक फाडकर खा जानेवाले सिंह के समान स्वतन्नता को भोगनेवाला है। इसी अनीश्वर नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय को अनीश्वरनय कहते है।

नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २२४-२२६
 नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ६२६-२२७

ईश्चरनय को धाय की दुकान पर दूध पिलाये जाने वाले पिथक के बालक का उदाहरण देकर समझाया गया था और अब यहाँ हिरण को स्वच्छन्दतापूर्वक फाडकर खा जानेवाले सिंह का उदाहरण देकर अनीश्चरनय को समझाया जा रहा है।

जिसप्रकार जगल का राजा शेर जगल में हिरण को फाडकर अत्यन्त स्वच्छन्दतापूर्वक उसे खा रहा हो तो उस शेर को कौन रोकनेवाला है? उसीप्रकार यह चैतन्यराजा भगवान आत्मा अपने असस्यप्रदेशी स्वराज्य में आत्मोनमुखी सम्यक् पुरुषार्थ से अन्तस्वरूप में एकाग्र होकर अत्यन्त स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अतीन्द्रिय आनन्द का उपभोग करे तो उसे कौन रोकनेवाला है?

-इसी तथ्य का उद्घाटन इस अनीश्वरनय द्वारा किया जाता है।

अनीश्वर अर्थात् जिसका कोई अन्य ईश्वर न हो। जो स्वय ही अपना ईश्वर हो, उसे ही यहाँ अनीश्वर कहा है। अनीश्वरनय से इस भगवान आत्मा का कोई अन्य ईश्वर नहीं है, यह स्वय ही अपना ईश्वर है, इसीनिए यह अनीश्वर है। यह अपने अतीन्द्रिय आनन्द को भोगने मे पूर्णत समर्थ है, स्वाधीन हैं, ईश्वर है।

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है -

धर्मीजीव जानता है कि जगत मे किसी भी द्रव्य, गुण या पर्याय में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो मेरी म्वतन्त्रता को लूट ले। मैं अनीभवर हूँ — इसका तात्पर्य यह है कि मेरे ऊपर कोई ईशवर नहीं है। मैं ही मेरे घर का ईशवर हूँ। मेरे से बड़ा ऐसा कोई ईशवर जगत मे नहीं है, जो मेरे स्वाधीन स्वभाव को लूटकर मुझे पराधीन बनावे।

देवाधिदेव तीर्थकर परमात्मा के केवलजानादि पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो गया है, इमलिए वे परमेश्वर है, परन्तु उनकी इंश्वरता उनके आत्मा मे है, मुझमें उनकी कोई इंश्वरता नहीं है। शिक्त-अपेक्षा तो मेरा आत्मा और तीर्थकर भगवान का आत्मा एक मे ही है। मेरे आत्मा मे भी तीर्थकर भगवान जैसा इंश्वरपना स्वभावत विद्यामन है। भें

इंश्वरनय से यह भगवान आत्मा पराधीनता को भोगनेवाला है और अनीश्वरनय से स्वाधीनता को भोगनेवाला है। इन दोनो नयो का ज्ञान भगवान आत्मा में एकसाथ विद्यमान रहता है। तात्पर्य यह है कि दोनों अपेकाएँ उसके प्रमाणजान से समान रूप से प्रतिभासित होती रहती हैं। यद्यपि प्रतिपादन काल में मुख्य-गौण व्यवस्था होती है, तथापि भगवान आत्मा के प्रमाणजान से तो सब-क्छ स्पष्ट रहता ही है।

इस सन्दर्भ में स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :--

"पर्याय में राग होने से जितनी पराधीनता है, उसका जान धर्मी जीव को रहता है, पर उसी समय अन्तर्दृष्टि में आत्मा की स्वाधीन प्रभूता का जान भी रहता है, क्योंकि ईश्वरनय के समय अनीश्वरनय की अपेक्षा भी साथ ही है। जहाँ अपने हव्यस्वभावकी विकाली ईश्वरता से चुके बिना मात्र पर्याय की पराधीनता सम्बन्धी ईश्वरता पर को देता है, वहां तो ईश्वरनय सच्चा है; परन्तु जो म्वभाव की ईश्वरता पर को देता है, वहां तो ईश्वरता प्रदान करे, उसे ईश्वरता भी सच्चा नहीं है, वह तो पर्याय में ही मृढ होने से मिथ्यादृष्टी है, 1"

यहाँ, अतीशबरनय से तो भगवान आत्मा की स्वाधीनता मिद्ध की ही है, पर ईश्वरतय से भी एकप्रकार से स्वाधीनता ही मिद्ध की है, क्योंकि पराधीनता भोगने का धर्म भी उसके स्वभाव मे ही विद्यामन है। ताल्यये यह है कि कम्यं या अन्य निमल्त उसे पराधीन नहीं करते, अधित वह स्वय की भूल से ही पराधीन होता है, कर्माधीन होता है, पर का आभय लेकर उसे ईश्वरता प्रदान करता है और उसके अधीन होकर हर का भोगता है।

यदि भगवान आत्मा के स्वभाव में ही इसप्रकार की विशेषता नहीं होती तो उसे कोई पराधीन नहीं कर सकता था। भगवान आत्मा के पर्याय में पराधीन होने के इस स्वभाव का नाम ही ईश्वरधर्म है और इसे जाननेवाला नय संश्वरस्य है।

ध्यान रहे, यह पराधीनता मात्र पर्यायम्बभाव तक ही सीमित है, द्रव्यस्वभाव मे इसका प्रवेश नहीं है; क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो सदा स्वाधीन ही रहता है। अपने इसी द्रव्यस्वभाव को इंश्वरता प्रदान कर यह भगवान आत्मा स्वाधीनता का उपभोग करता है। भगवान आत्मा के इस स्वाधीन स्वभाव का नाम ही अनीश्वरधर्म है और इसे विषय बनानेवाले नय का नाम अनीश्वरनय है।

इसीलिए यहाँ ईश्वरनय और अनीश्वरनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि आत्मद्रव्य ईश्वरनय से धाय की दूकान पर दूध पिलाये जानेवाले राहतीर के बालक के समान परतन्त्रता भागनेवाला है और अनीश्वरनय से हिरण को स्वन्छन्दतापूर्वक फाडकर खा जानेवाले सिंह के समान स्वतन्त्रता को भोगनेवाला है।

१ नगप्रमापन (गुजराती), पृष्ट २३३

### (३६-३७) गुणीनय और अगुणीनय ''गुणिनयेनोपाध्यायीवनीयमानकुमारकवद् गुणप्राहि। अगुणिन येनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत् केवलयेव साक्षि।'

आत्मद्रव्य गुणीनय से शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करनेवाले कुमार के समान गुणप्राही है और अगुणीनय से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनेवाले कमार को देखनेवाले प्रेक्षक परुष के समान केवल साक्षी है।"

यहाँ अगवान आत्मा के गुणग्राहक स्वभाव एव साक्षीभाव स्वभाव को शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते बालक और शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते बालक को बीतरा भावसे—अनासक्त भाव में – साक्षीभाव से देखनेवाले पुरुष के उदाहरणों से समझाया जा रहा है।

जियार गांत तमकाशा भा कि हो गां सिखाये जाने पर बालक भाषा आदि सीख लेता है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी गुरु के उपदेश को ग्रहण कर ले — ऐसी शक्ति से सम्पन्न है। भगवान आत्मा की इसी शक्ति का नाम गुणीधर्म है और आत्मा के इसी गुणी नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम गणीनय है।

जिसप्रकार शिक्षा ग्रहण करते बालक को देखनेवाला पुरुष शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपित मात्र साक्षीभाव से देखता ही रहता है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा पर से कुछ भी ग्रहण नहीं करता, मात्र उसे माक्षीभाव से जानता-देखना ही है। भगवान आत्मा की साक्षी भाव से जानने-देखने की इस शक्ति का नाम ही अगुणीधर्म है और इस अगुणी नामक धर्म को विषय बनानेवाले नम का नाम ही अगुणीनम है।

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि जिसके कारण वह उपदेश ग्रहण करने में समर्थ है और एक ऐसा भी धर्म है कि जिसके कारण वह पर का उपदेश ग्रहण न करके मात्र उसे साक्षीभाव में जान लेता है। इन दोनों धर्मों के नाम ही क्रमशः गणीधर्म और अगणीधर्म है।

यदि भगवान आत्मा में गुणीधर्म न होता ताँ फिर देशनालब्धि सभव न होती, तीर्थंकर भगवान के उपदेश का लाभ भी भगवान आत्मा को प्राप्त नहीं हो पाता; क्योंकि जब वह उसे प्रहण ही नहीं कर पाता तो लाभ कैसे होता? इसीप्रकार यदि अगुणीधर्म नहीं होता तो फिर इसे सभी उपदेशों को ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता; क्योंकि साधीभाव से मात्र जान लेने की शांकि का अभाव होने से किसी भी उपदेश से अलिप्त रह पाना संभव नहीं होता।

उक्त दोनों धर्मों के प्रतिपादन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस

९ 'प्रवचनसार' की 'तत्वप्रवीपका' टीका का परिशिष्ट

भगवान आत्मा में सद्पदेश को ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान है और अवांछित उपदेश को साक्षीभाव से जानकर उसकी उपेक्षा करने की शक्ति भी विद्यमान है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा गुणग्राही भी है और अगुणग्राही अर्थात् साक्षीभाव से रहनेवाला भी है।

गुणीधर्म और अगुणीधर्म—ये दोनो धर्म आत्मा के ही धर्म हैं, अत. गुणीनय और अगुणीनय दोनो नय आत्मा को ही बताते हैं। अन्य नयो के समान इन दोनों नयो का उद्देश्य भी भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करना ही है।

यहाँ अगुणीधर्म का अर्थ न तो दुर्गुणों का सद्भाव ही है और न सद्गुणों का अभाव ही, अपित परोपदेश को साक्षीभाव से जान लेना मात्र है।

। व हा, जापतु परापदरा का साक्षानाय स जान लगा नान हा -- इस सन्दर्भ में 'नयप्रजापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है

"यहाँ अगुणीनय का अर्थ दोषसुचक नहीं है, परन्तु साक्षीपने का सुचक है। 'गुरु से जान प्राप्त करूं' – इसप्रकार का विकल्प आता है, पर ऐसा विकल्प करे हीं – ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, विकल्प और वाणी दोनों के साक्षीपने रहने का आत्मा का धर्म है।

'भगवान अथवा सन्तो की वाणी झेलकर आत्मा गुण ग्रहण करना है' – यह कहनेवाला गुणीनय भी आत्मा को ही बताता है और 'यह आत्मा दूसरो के पास से कुछ भी मीखता नहीं है, आत्मा तो साक्षीभाव से देखनं-आननेवाला हैं – ऐसा कहनेवाला अगुणीनय भी आत्मा को ही बताता है। "'

### (३८-३९) कर्तनय और अकर्तनय

"कर्तृनयेन रञ्जकवद्वागाविपरिणामकर्त् । अकर्तृनयेन स्यकर्मप्रवृत्त-रञ्जकाद्यक्षवन्त्रेवलमेव साक्षः। <sup>२</sup>

आत्मद्रव्य कर्तृनय से रॅगरेज के समान रागादि परिणाम का कर्ता है और अकर्तृनय से अपने कार्य में प्रवृत्त रॅगरेज को देखनेवाले पुरुष की भाँति केवल साक्षी है।''

कपड़ा रॅगने का काम करनेवाले पुरुष को रॅगरेज कहा जाता है। एक रॅगरेज कमड़ा रंग रहा हो और उसी समय कोई दूमरा पुरुष वही खड़ा-खड़ा बीराज कपड़ा रंग तहा हो और उसी समय कोई दूमरा पुरुष वही खड़ा-खड़ा बीराज क्या हो कि के पड़ा रंगते हुए खें हो हो — ऐसी स्थिति में यदि कपड़ा अच्छा रंगा जाये तो रंगरेज को प्रसन्तता होती है और यदि अच्छा न रंगा जाने जो उसे खेंद होता है, परन्तु बीतराग भाव से उसे देखनेवाले पुरुष को किसी भी

१ नयप्रकापन (गुजराती), एष्ठ २४१

२ 'प्रवचनसार' 'तत्त्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

स्थिति में न तो प्रसन्नता ही होती है और न खेद ही होता है, वह तो उसे साक्षीभाव से मात्र जानता-देखता ही रहता है।

उक्त स्थिति को उदाहरण बनाकर यहाँ कर्तृनय और अकर्तृनय समझाये जा रहे हैं।

जिसप्रकार रैंगरेज कपड़ा रैंगने की क्रिया का कत्तां है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा कर्तृनय से अपने में उत्पन्न रागादि परिणामों का कर्ता है, और जिसप्रकार कपड़ा रंगते हुए उस रंगरेज को वीतराग भाव से देखनेवाला अन्य पुरुष कपडा रंगने की क्रिया का कर्त्ता होहे है, मात्र साक्षी ही है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा अकर्तृनय से अपने में उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेषादिभावों का कर्ता नहीं है, केवल साक्षी ही है।

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक कर्तु नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने मे उत्पन्त होनेवाले रागादिभावों का कत्तां होता है और एक अकर्तु नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने में उत्पन्त होनेवाले राग-द्वेषादि भावों का कत्तां न होकर मात्र जाता-इष्टा रहता है, साक्षी रहता है।

भगवान आत्मा के इन कर्तृधर्म और अकर्तृधर्म को विषय बनानेवाले नयो को ही क्रमशा. कर्तृनय और अकर्तृनय कहते हैं।

परस्पर विरूद्ध प्रतीत होनेबाँने ये दोनों ही धर्म भगवान आत्मा में एक साथ ही रहते हैं। स्पूल ट्रीप्ट से देखने पर भने ही ये परस्पर विरोधी प्रतीत हो, पर इनके एक आत्मा में एकसाथ रहने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अनेकात्तात्मक भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है।

इस सन्दर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है -

"पहले राग का कत्तांरूप धर्म कहा था और अब यहाँ राग का अकत्तांरूप धर्म कहा जा रहा है। ये दोनों धर्म भिन्न-भिन्न आत्माओं के धर्म नही है, एक ही आत्मा में दोनों धर्म एक ही साथ रहते हैं।

समयसार में जो यह कहा गया है कि अज्ञानदशा में मिथ्यादृष्टी जीव राग का कत्तां होता है और भेदविजान होने पर सम्यग्दृष्टी जीव रागादि का अकत्तां होता है – यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि सम्यग्दृष्टी जीव मी स्वय की पर्याय में होनेवाले राग का कर्ता है और उसीमय उस राग का अकर्ता भी है। इसप्रकार दोनों धर्म उसमें एक साथ ही हैं।

सम्पूर्ण धर्मों के आधारभृत निजात्मद्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मीजीव अपने आत्मा के धर्मों को जानता है। अकर्तृनय में आत्मा को राग का अकर्त्ता नाशीक्ष्य भी जानता है और कर्तृनय से राग परिणाम का कर्त्ता भी जानता है, परन्तु उसकी दृष्टि में तो शुद्ध बैतन्य की ही प्रधानता होने से पर्याय में से राग का कर्त्तापन छटता जाता है और साक्षीपन बढ़ता जाता है।

कर्तृनय से राग का कत्तां और उसीसमय अकर्तृनय से राग का साक्षी – इसप्रकार दोनों धर्मों को एकसाथ धारण करनेवाला आत्मा अनेकान्तस्वभावी है। ""

प्रश्नः--पहले अगुणीनय से भी भगवान आत्मा को साक्षी बताया गया था और अब यहाँ अकर्तृनय में भी साक्षी बताया जा रहा है। इन दोनों साक्षी भावों में क्या अन्तर है?

उत्तर:-सम्पूर्ण जगत को साक्षीभाव से देखने-जानने के स्वभाववाला होने से भरावान आत्मा तो सम्पूर्ण जगत का ही साक्षी है; अतः यहाँ फ्रकरणानुसार भिग्न-भिन्न वर्षमाओं से भिन्न-भिन्न वस्तुओं का साक्षीभाव बताया गया है। अगुणीनय में, प्राप्त होनेवाले उपदेश का साक्षीभाव बताया गया है और यहाँ अकर्तृनय में, अपने में उत्पन्न होनेवाले रागादिभावों का साम्राम्ब बताया जा रहा है और आगे वलकर अभोक्तृनय में, अपने में उत्पन्न होनेवाले सख-दःख का साक्षीभाव बताया जायगा।

तार्प्य यह है कि अगुणीनय में गुणीनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है, अकर्तृनय में कर्तृनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है और अभोक्तृनय में भोक्तृनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है।

इस और स्पष्ट करें तो इसप्रकार कह सकते है कि यह भगवान आत्मा गुणबाही है अर्थात् उपदेश को ग्रहण करनेवाला है और अगुणीनय से गुणबाही नहीं है, मात्र साक्षीभाव से देखने- जाननेवाला है, कर्तृनय से अपने आत्मा मे उत्पन्न होनेवाले रागादिभावों का कत्तां है और अकर्तृनय से अपने अत्मा में उत्पन्न सुख्य दुख का भोत्ता है अगैर अभ्येन्तृनय से अपने में उत्पन्न सुख-दुख का भी भोत्ता नहीं है, मात्र साक्षीभाव से जानने-देखनेवाला है।

इसप्रकार अगुणीनय के साक्षीभाव में गुणग्राहित्व का निषेध है, अकर्तृनय के साक्षीभाव में रागादिभाव के कर्तृत्व का निषेध है और अभोक्तृनय के साक्षीभाव में सुख-द:ख के भोक्तृत्व का निषेध है।

इसप्रकार यहाँ गुणीनय-अगुणीनय, कर्तृनय-अकर्तृनय एव भोक्तृनय-अभेक्तृनय-इन छह नयों के साध्यम से भगवान आत्मा के गुणग्राहित्व, अभेक्तृत्व, भोक्तृत्व एवं इन तीनों के विरुद्ध अगुणग्राहित्वरूप साक्षीभाव, अकर्तृत्वरूप साक्षीभाव एवं अभोक्तृत्वरूप साक्षीभाव को समझाया जा रहा है।

१ नवप्रजापन (गुजराती), पृष्ठ २४२-२४३

### (४०-४१) भोक्तुनय और अभोक्तुनय

"भोक्तृनयेन हिताहिता न्नभोक्तृष्याधितवत्सुखबुखाविभोक्तृ। अभोक्तृनयेन हिताहिता न्नभोक्तृष्याधिताध्यक्षधन्यन्तरिचरवत् केवलभेव स्राप्तः।

आत्मद्रव्य भोक्तृनय में हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेबाले रोगी के समान सुख-दुःखादि का भोक्ता है और अभोक्तनृत्य से हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेबाले रोगी को देखनेबाले वैद्या के समान केवल साक्षी ही है।''

जिसप्रकार यदि कोई रोगी हितकारी अन्न को खाता है तथा बैद्य के बताये अनुसार पथ्य का सेवन करता है तो सुख भोगता है और यदि अहितकारी अन्न को खाता है तथा कुपथ्य का सेवन करता है तो द:ख भोगता है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भोग्नुनय से अपने सदाचरण-दुराचरण से उत्पन्न सुख-द;ख को .हर्ष-शोक को भोगता है।

तथा जिसप्रकार हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेबाने, पथ्य-कृपथ्य का सेवन करनेबाले रोगी को देखनेबाला बैद्य उसके सुख-दुःख को भोगता तो नहीं है, परन्तु साक्षीभाव से जानता अवस्य हैं; ठीक उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी अभोननुनय से अपने में उत्पन्न सुख-दुःख को, हर्ष-शोक को भोगता तो नहीं. पर साक्षीभाव से जानता अवस्य हैं।

अनन्तधर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक भोक्तु नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी भूल से अपने में ही उत्पन्न होनेवाले सुख-दृख एवं हर्ष-शोक को भोगता है और एक अभोक्तु नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने में उत्पन्न होनेवाले सुख-दृख एव हर्ष-शोक को भोगता तो नहीं, मात्र साक्षीभाव में जानता-देखता ही है।

भगवान आत्मा के इन भोक्तु और अभोक्तु धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः भोक्तुनय और अभोक्तुनय हैं।

शेष सब कर्तन्य और अकर्तृनय के प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है, तदनुसार इन भोनतृनय और अभोनतृनय के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए; क्योंकि कर्तृत्व और भोनतृत्व का स्पष्टीकरण सर्वत्र समान ही पाया जाता है।

इन कर्न्-अकर्न् और भोक्त्-अभोक्त् नयों का प्रतिपाद्य मात्र इतना ही है कि यह भगवान आत्मा राग-देषादि भावों को करता भी है और उनके फलस्वरूप प्राप्त होनेबाले सुख-दृख को भोगता भी है तथा इन सबका साक्षीभाव से ज्ञाता-दृष्टा भी रहता है, अतः अकर्ता-अभोक्ता भी है।

#### (४२-४३) क्रियानय और ज्ञाननय

"क्रियानयेन स्थाज्ञिन्नमूर्धजातवृष्टिलब्धनिधानान्धववन्ष्यन प्राधान्यसाध्यसिद्धिः। ज्ञाननयेन चणकमुष्टिक्रीतचिन्तामणिगृहक्षेणवाणिज विविवेकसाधान्यसाध्यमिदिः। १

आत्मद्रव्य, क्रियानय से खम्भे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर निधान मिल गया है जिसे ऐसे अधे के समान, अनुष्ठान की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है और ज्ञाननय से, मुट्ठी भर चने देकर चिन्तामिण रत्न खरीद लेनेवाले घर के कोने में बैठे हुए व्यापारी के समान, विवेक की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है।"

एक अंधा व्यक्ति सहज धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मन्दिर जा रहा था। रास्ते में अचानक वह एक खम्भे से टकरा गया, जिससे उसका सिर फूट गया और बहुत-सा खराब खून मिकल जाने से उसे एकदम स्पष्ट दिखाई देने लग्न, उसका अन्धापन समाप्त हो गया। खम्भे से टकराने से उसका सिर तो फूटा ही, साथ ही वह खम्मा भी ट्रग्या। उस खम्भे में किसी ने खजाना छुपा रखा था। खम्मे के टटने से उसे वह खजाना भी सहज ही प्राप्त हो गया।

यद्यपि उस अंधे व्यक्ति ने खजाना और दृष्टि प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्वक कुछ भी प्रयत्न नहीं किया था, वह तो सहज ही धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मन्दिर जा रहा था; तथापि बिना बिचारे ही सहज ही उसी खम्भे से टकराने की क्रिया सम्पन्न हो गई, जिसमें खजाना छुपा हुआ था और उसे दृहरा लाभ प्राप्त हो गया—खजाना भी मिल गया और नेत्रज्योति भी प्राप्त हो गई।

उक्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ क्रियानय का स्वरूप समझाया गया है।

जिसप्रकार उक्त अंधे पुरुष को बिना समझे-बुझे ही मात्र क्रिया सम्पन्न हो जाने से सिद्धि प्राप्त हो गई, दृष्टि और निधि प्राप्त हो गई; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी क्रियानय से अनुष्ठान की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है।

तात्पर्य यह है कि क्रियानय से इस आत्मा की मुक्ति मृत्तिमार्ग में चलनेवाले साधक जीवों के योग्य होनेवाली आवश्यक क्रियाओं के अनुष्यन की प्रधानता से होती है।

अब मुट्टी भर बनों में चिन्तामणि खरीद लेनेवाले व्यापारी का उदाहरण देकर ज्ञाननय का स्वरूप समझाते हैं:—

एक लकडहारे को जंगल में पड़ा हुआ एक चिन्तामणि रतन प्राप्त हो

१ 'प्रवचनसार' 'तस्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट

गया। लकड़हारा उसकी कीमत तो जानता नहीं था, उसकी दृष्टि में तो बह एक चमकीला पत्थर मात्र था। उस चिन्तामाँग रत्न को लेकर वह लकड़हारा 'अपने घर के कोने में बैठे एक व्यापारी के घर पहुँचा और उस व्यापारी से बोला:-

"सेठजी! यह चमकीला पत्थर खरीदोगे?"

रत्नों के पारखी सेठजी चिन्तामणि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गये, वे उसे एकटक देखते ही रहे, कुछ भी न बोल सके। सेठजी के मौन से व्याकुल लकडहारा बोला'—

"क्यों क्या बात है? खरीदना नहीं है क्या?"

जागृत हो सेठजी कहने लगे.-

''खरीँदना क्यो नही है? खरीदेगे, अवश्य खरीदेंगे। बोलो, क्या लोगे?''

"दो मटुठी चने से कम में तो किसी हालत में नहीं देंगा"-

— अकडता हुआ लकडहारा बोला तो अचिभत होते हुए सेठजी के मुँह से निकला

" बस, दो मुट्ठी चने!"

"हॉ, दो मुट्ठी चने।"

सेंठजी ने अपने को सँभाला और कहने लगे -

"दो मटुळी चने तो बहुत होते हैं; एक मटुळी चने मे नही दोगे?"

यद्यपि सेटजी दो मृट्ठी चने तो क्या, दो जोख स्वर्णमृद्राएँ भी दे सकते थे, तथापि उन्हें भय था कि एकटम 'हाँ' कर देने से काम बिगड़ सकता है, अत उन्हें भूत के बात सोच समझकर हिलाने-डुलाने के लिए ही कही थीं, पर लकड़हारा बोला —

"अच्छा लाओ, एक मुट्ठी चने ही सही इस मुफ्त के पत्थर के।"

इसप्रकार वह अमूल्य चिन्तामणि रत्न उन सेठजी को अपने घर के कोने में बैठे-बैठे बिना कुछ किये विवेक के प्रयोग से सहज ही उपलब्ध हो गया। उक्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ ज्ञाननय को समझाया गया है।

जिसप्रकार घर के कोने में बैठे-बैठे ही सेठ ने अपने विवेक के बल से मात्र मृट्ठी भर चनों में चिन्तामणि रत्न को प्राप्त कर लिया; उसीप्रकार ज्ञाननय से यह भगवान आत्मा विवेक की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है।

ै तात्पर्य यह है कि ज्ञाननय से इस आत्मा की मुक्ति विवेक की प्रधानता पर आधारित है।

उक्त कथन का आशय यह कदापि नहीं है कि किसी को क्रिया से मृक्ति प्राप्त होती है और किसी को ज्ञान से। जब भी किसी जीव को मृक्ति प्राप्त होती है, तब दोनों ही कारण विद्यमान रहते हैं; क्योंकि अनन्तधर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक क्रिया नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह मगबान आत्मा अनुष्ठान की प्रधानता से सधनेबाली सिद्धिबाला है और एक ज्ञान नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगबान आत्मा विवेक की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिबाला है।

इन क्रियाधर्म और ज्ञानधर्म को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः

क्रियानय और ज्ञाननय है।

यद्यपि इस बात को बिगतनयों की चर्चा में अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है कि यहाँ भिन्न-भिन्न आत्माओं की बात नहीं है अपितृ एक ही आत्मा मे उक्त दो-दों के जोडेबाले नयों को घटित करना है, तथापि 'प्रधानता' शब्द का प्रयोग कर यहाँ क्रियानय और ज्ञाननय के प्रकरण मे तो अतिरिक्त सावधानी बरती गई है।

यहाँ 'क्रिया' या 'अनुष्ठान' शब्द से शुद्धभाव के साथ रहनेबाला शुभभाव एव तदनुसार आचरण अपेक्षित है तथा 'विवेक' शब्द से शुद्धभाव अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शन-जान-चारित्र अपेक्षित है।

इस संदर्भ में 'नयप्रजापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :-

"यहाँ 'प्रधानता' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह बताता है कि गीणरूप से दूसरा कारण भी विद्यमान है। क्रियानय में अनुष्ठान की प्रधानता कही है अर्थात् शुभभाव की प्रधानता कही है, उसमें से भी यही अर्थ निकलता है कि गीणरूप से उसीसमय सम्यजानरूप विवेक भी विद्यमान है।

'शुभराग की प्रधानता से सिद्धि होती हैं — जब क्रियानय से इसप्रकार कहा जाता है, तब उसीसमय यह जान भी साथ में रहता है कि उसी काल में गीणरूप में अन्तर में शृद्धता भी विद्यमान है। ऐसा ज्ञान अन्तर में रहे, तभी क्रियानय सच्चा कहा जाता है। '

शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा में अनन्त धर्म हैं। उन्हे नय भले ही मृख्य-गौण करके जाने या प्रतिपादन करे, पर वस्तु में वे सभी धर्म मृख्य-गौणपने नहीं रहते, वस्त में तो सभी धर्म एक साथ ही रहते हैं।

शृद्धस्वभाव के अवलम्बन से जब साधकदशा प्रगट होती है, तब शृभराग भी विद्यमान रहता है और राग घटते-घटते शृद्धात्मारूप निधान की प्राप्ति हो जाती है, तब शृभ की प्रधानता से सिद्धि प्राप्त हुई – ऐसा कहा जाता है। इसप्रकार का भगवान आत्मा का एक धर्म है और उसे जाननेवाला क्रियानय है।

जहाँ क्रियानय से शुभ की प्रधानता की, वहीं उसी के साथ गौणरूप मे

१ नयप्रकापन (ग्जराती), पृष्ठ २७५

सम्यक्श्रद्धा-ज्ञान-रमणतारूप शृद्धता भी रहती है। यदि शृद्धता नहीं होती और अकेला शृभराग ही होता तो शृभ की प्रधानता कहना भी बन नहीं सकता था। 'प्रधानता' शब्द ही दुसरे का अस्तित्व बताता है।

'किसी को शुभराग की प्रधानता से सिद्धि होती है और किसी अन्य को ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि होती हैं ' इसप्रकार एक-एक धर्म भिन्न-भिन्न आत्माओं के नहीं हैं, अपितृ एक ही आत्मा में एक साथ ही ये सभी धर्म रहते हैं। 1

'अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होती हैं – इसप्रकार क्रियानय ने जिस आत्मा को लक्ष्य में लिया है, उसी आत्मा को ज्ञाननय से देखो तो यह कहा जाएगा कि ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि हुई है। इसप्रकार क्रियानय और ज्ञाननय – इन दोनों नयों के विषयस दोनों धर्म एक आत्मा में ही एक साथ रहते हैं, भिन्न-भिन्न वय भिन्न-भिन्न धर्मों द्वारा एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य को ही बताते हैं। रे"

उक्त सम्पूर्ण कथन का सार यह है कि जब भगबान आत्मा साधकदशा में होता है. तब उसके भूमिकान्सार निश्चय सम्यव्हर्शन-मान-चारिजरूप वीतरागभाव भी होता है और शुभभावरूप रागभाव भी रहता है तथा उसका आचरण भी भूमिकान्सार होता ही है।

मृक्ति की प्राप्ति के कारणों के संदर्भ में जब नयिव भाग से चर्चा होती है तो कहा जाता है कि ज्ञाननय से मृक्ति की प्राप्ति विवेक (रक्तनयरूप वीतरागमाव) के प्राप्ताना से होती है और क्रियानय से अनुष्यत (महाज़तादि के शुभभाव एव महाज़तादि के पालनरूप क्रिया) की प्रधानता से होती है।

तात्पर्य यह है कि मुक्ति के मार्ग में उपस्थिति तो दोनों कारणों की अनिवार्य रूप से होती है, पर ज्ञाननय से विवेक को प्रधानता प्राप्त है और क्रियानय से अनच्छान को प्रधानता प्राप्त है।

#### (४४-४५) व्यवहारनय और निश्चयनय

"ध्यवहारन्येन बन्धकमो चक्परमाण्यन्तरसंयुज्यमानियुज्यमान परमाणुबद् बंधमो क्यों हैं तानुव्वति । निरुचयनयेन केवल बध्यमानमुख्यमान कंपनो केवल बध्यमानमुख्यमान वर्ति । १

आत्मद्रव्य व्यवहारनय से अन्य परमाणु के साथ बैंधनेवाले एवं उससे

नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २०९
 नयप्रज्ञापन (गजराती), पष्ठ २९३

३ प्रवचनसार 'तरचप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट

छुट्नेबाले परमाणु के समान बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करनेबाला है और निश्चयनय से बंध और मोक्ष के योग्य क्निग्ध और रूझ गुणरूप से परिणत बध्यमान और मृच्यमान परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करनेवाला है।"

कोई भी पुद्गलपरमाणु जब बँधता या छूटता है तो उसमें अन्य पुद्गल-परमाणुओं की अपेक्षा अवश्य होती है। यही तो कहा जाता है कि यह

परमाण इस परमाण् से बँधा या इस परमाण् से छूटा।

इसीप्रकार इस भगवान आत्मा के बंधने या मुक्त होने के प्रसंग में कर्म की अपेक्षा आती है। बंधने में तो कर्म की अपेक्षा है ही, छूटने में भी कर्म की अपेक्षा हाती है; बर्योक्ष जिसप्रकार यह कहा जाता है कि कर्मों से बंधा, उसीप्रकार यह भी कहा जाता है कि कर्मों से छूट। इसप्रकार बंधने और छूटने दोनों में ही कर्म की अपेक्षा रहती है।

बंध और मोक्ष – इन दोनों में ही आत्मा और कर्म – इन दोनों की अपेक्षा आने के करण कहा गया है कि यह भगवान आत्मा व्यवहारनय से

बंध और मोक्ष द्वैत का अनसरण करनेवाला है।

यदि निश्चय से बिचार करें तो जिसप्रकार प्रत्येक परमाणु बँधने और छुटने योग्य अपने स्निरध और रूआल गुण के कारण स्वयं अकेला ही बँधता और छुटता है। उसके बँधने और छुटने में अन्य कोई कारण नही है, उसप्रकार निश्चयनय से यह मगबान आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से ही बँधता-छुटता है, उसे बँधन एव मिक्त में अन्य की अपेक्षा नहीं है।

इसीलिए यहाँ कहा गया है कि निश्चयनय से यह भगवान आत्मा बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनसरण करनेवाला है।

उक्त संदर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :-

"जिसप्रकार 'एक परमाण् बंधा या छूटा' – इसप्रकार लक्ष्य में लेते ही दूसरे परमाण् की अपेका आती है अबबा 'इसके साब यह बंधा एव इससे यह छूटा' – इसप्रकार दूसरे परमाण् की अपेक्षा आती है; इसकारण वह परमाण् बंध या मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करनेवाला है; क्योंकि दूसरे परमाण् की अपेका बिना उसके बंध या मोक्ष का कषन संभव नहीं है।

उसीप्रकार आत्मा के बंध या मोक्ष को लक्ष्य में लेते ही कर्म की अपेक्षा आती है। यद्यपि बंध व मोक्ष को आत्मा स्वतन्त्ररूप से करता है, तथापि उसमें कर्म के सदमाब की या अमाब की अपेक्षा अवश्य आती है। इसीकारण व्यवहारनय से कहा जाता है कि आत्मा बंध में कर्म के सद्भाब का अनुसरण करता है और मोक्षा में कर्म के अभाव का अनुसरण करता है। इसप्रकार बंध व मोक्ष दोनों में ही यह आत्मा द्वैत का अनसरण करता है। 9

त्रिकाली स्वभाव को लक्ष्य में लेकर देखें तो यह आत्मा शह एकरूप ही है। उसकी पर्याय का विकारी भाव में अटकना भावबंध है और उस भावबंध में कर्म का निमित्त होना - यह द्वितीयपना है, द्वैत है। इसप्रकार बंध में दैत है।

इसीप्रकार स्वभाव में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करने में भी कर्म के नाश

की अपेक्षा होने से दैत है।

इसप्रकार पर की अपेक्षा से बंध और मोक्ष पर्याय का कथन करना व्यवहारनय है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि व्यवहारनय से आत्मा बंध और मोक्ष-दोनों में ही द्वैत की अपेक्षा रखनेबाला है।

यहाँ एकरूप आतमा में बध और मोक्ष—इसपकार दो भेद पड़े इसलिए व्यवहार कहा गया हो-सो बात नहीं है, अपित बंध और मोक्ष-इन दोनों पर्यायों में पर की अपेक्षा रूप दैत होने से व्यवहार कहा गया है।

कर्म की अपेक्षा न लेकर यह कहना कि आत्मा अकेला ही बंध-मोक्ष रूप होता है, निश्चयनय है।

इसपकार यहाँ बध-मोक्ष पर्याय का कथन निमित्त की अपेक्षा सहित करना व्यवहारनय है और निमित्त की अपेक्षा लिए बिना करना निश्चयनय

जहाँ जिस अपेक्षा से व्यवहारनय-निश्चय का कथन किया गया हो. वहाँ उसी अपेक्षा से समझना योग्य है।

उक्त कथन का आशय यह नहीं है कि पदगलकर्म जीव को भावबंध कराता है: अपित आत्मा में ही एक ऐसा धर्म है कि स्वयकत भावबध में वह पदुगलकर्म का अनुसरण करता है।

यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि निश्चयनय से आत्मा बध-मोक्ष में अदैत का अनसरण करनेवाला है, उसमें आत्मा का त्रिकाल एकरूप स्वभाव जो कि र्दाष्ट का विषय है, वह नहीं लेना। यहाँ तो बंध-मोक्ष पर्याय मे अकेला आत्मा ही परिणमता है – इसप्रकार अकेले आत्मा की अपेक्षा से बध-मोक्ष पर्याय को लक्ष्य में लेने की बात है।

बधपर्याय में भी अकेला आत्मा परिणमित होता है और मोक्षपर्याय मे भी अकेला आत्मा ही परिर्णामत होता है-इसप्रकार बध-मोक्ष पर्याय निरपेक्ष है. इसलिए निश्चय से आत्मा बध एव मोक्ष मे अद्वेत का अनुसरण करनेवाला है: इसप्रकार का भगवान आत्मा में एक धर्म है।

९ नयप्रकापन (ग्वराती), पुष्ठ ३०२-३०३

२ नग्रप्रशापन (गजराती) पष्ठ ३०६

३ नयप्रज्ञापन (ग्जराती), पृष्ठ ३९२

आत्मा स्वय ही स्वयं की पर्याय मे ही बँधता है और स्वयं ही स्वयं की पर्याय में ही मुक्त होता है— इसप्रकार बंध-मोधा में स्वयं अकेला ही होने से निश्चय में आत्मा अद्वैत का अनुसरण करता है। निश्चय से बंध व मोधा में आत्मा अपने भाव का ही अनुसरण करता है, पर का अनुसरण नहीं करता। वह स्वयं विकाररूप परिणमित होकर विकार से बँधता है और स्वयं शृद्ध चैतन्यस्वभाव का आश्रय लेकर स्वयं ही शृद्धभावरूप परिणमित होकर मुक्त होता है।

इस विधि से निश्चय से आत्मा बध-मोक्ष मे स्वय के अतिरिक्त किसी अन्य का अनुसरण नहीं करता; इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करनेवाला है – इसप्रकार का आत्मा का एक धर्म है। 1''

इस अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मो के समान एक व्यवहार नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा बध और मोक्ष मे हैन का अनुसरण करता है और एक निश्चय नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा बध और मोक्ष में अंद्रैत का अनुसरण करता है।

भगवान आत्मा के इन व्यवहारधर्म और निश्चयधर्म को विषय बनाने वाले नयों को क्रमशा व्यवहारनय और निश्चयनय कहते हैं।

व्यवहार और निश्चयनयों की जो परिभाषाएँ अन्य प्रकरणों में आती है, उनमें इन व्यवहार-निश्चयनयों का कोई सबध नहीं है, उन्हें इन पर पटित करना उचित नहीं है; क्योंकि ये नय तो भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों में से एक-एक धर्म को विषय बनानेवाल एक-एक नय है।

### (४६-४७) अशुद्धनय और शुद्धनय

''अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम् । शद्धनयेन केवलमृण्मात्रविलरूपाधिस्वभावम्।२

आत्मद्रव्य अशुद्धनय मे घट और रामपात्र मे विशिष्ट मिट्टी मात्र के ममान मोपाधिम्बभावबाला है और शुद्धनय से केवल मिट्टी के समान निरुपाधिस्वभावबाला है।''

जिसप्रकार मिट्टी अपने सोपाधिस्वभाव के कारण घट, रामपात्र आदि पर्यायों में परिणमित होनी है और निरुपाधिस्वभाव के कारण मिट्टीरूप ही रहती है: उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी अपने सोपाधिस्वभाव के कारण

१ नयप्रजापन (ग्जराती), पुष्ठ ३१३-३१४

 <sup>&#</sup>x27;प्रवासनसार' तत्त्वप्रतीपका टीका का परिशिष्ट

रागादिरूप परिणमित होता हुआ अशुद्ध होता है और निरुपाधिस्वभाव के कारण सदा शद्ध ही रहता है।

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक अशृद्ध नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा विकारी भावरूप परिणमित होता है और एक शृद्ध नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा सदा एकरूप ही रहता है। इन अंशृद्ध और शृद्ध धर्मों को सोपाधिस्वभाव और निरुपाधिस्वभाव भी कहते हैं। भावरूप परिणमित होना ही सोपाधिस्वभाव कै और तरुपाधिस्वभाव भी कहते हैं। भावरूप परिणमित होना ही सोपाधिस्वभाव है और सदा एकरूप रहना ही निरुपाधिस्वभाव है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा अशृद्ध भी है और शृद्ध भी है। अशृद्धधर्म के कारण रानादिरूप परिणमित होता है, अत. अशृद्ध है और शृद्धधर्म के कारण सदा एकरूप रहता है, अत. शृद्ध हैं। इसे इसप्रकार भी कह सकते हैं कि यह भगवान आत्मा अशृद्धनय से सोपाधिस्वभाववाला है और शृद्धनय से निरुपाधिस्वभाववाला है।

भगवान आत्मा के इन मोपाधिस्वभाव व निरुपाधिस्वभाव अर्थात् अशुद्धधर्म व शुद्धधर्म को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः अशुद्धनय व शुद्धनय है।

अश्दुदनय के माध्यम से यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मा में उत्पन्न होनेबाले रागादि विकारीभाव भी पर के कारण उत्पन्न नहीं होते, उनकी उत्पत्ति के कारण भी आत्मा में ही विद्यमान हैं। यदि आत्मा में अशुद्धधर्म नामक धर्म नहीं होता तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रागादिभावरूप परिणामित नहीं करा सकती थी।

इस सन्दर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है -

"यदि इसप्रकार का धर्म भगवान आत्मा में स्वय का नही होता तो अन्य अनन्त परवव्य इकट्टे होकर आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते थे। निगोद से लेकर चौदहवे गुणस्थान तक जो उपाधिभाव — विकारभाव — उदयभाव — संसारभाव होते हैं, उन्हें आत्मा स्वयं ही धारण किये रहता हैं, क्योंकि अशुद्धनय से आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है।

जिसप्रकार रागादिरूप परिणमित होना आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नही है, उसीप्रकार ये रागादिभाव पर के कारण भी नहीं होते।

यद्यपि लक्ष्मी, शरीर, स्त्री-पुत्रादि, घर-बार दुकान आदि पर पदार्थों की उपाधि भगवान आत्मा में नहीं है, तथापि अशुद्धनय से रागादि विकारीभावरूप उपाधिवाला तो यह आत्मा है ही। 'उपाधि' शब्द से यह तो स्पष्ट ही है कि यह भगवान आत्मा का त्रिकाली मूलस्वभाव नहीं है, मात्र पर्याय में एकसमय की जपाधि है। <sup>9</sup>

यद्यपि क्षणिक पर्याय में अशृद्धता है — इस अपेक्षा से उपाधि है, तथापि सामान्यस्वभाव की अपेक्षा आत्मा में उपाधि नही है। उपाधि के काल में भी यह भगवान आत्मा निरुपाधिस्वभाववाला भी है। एकसमय में ही यह आत्मा इसप्रकार के अनेक धर्मोवाला है और शृद्ध चैतन्यमात्र आत्मा को दृष्टि में लेना ही इन सभी धर्मों के जानने का फल है।"?

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह भगवान आत्मा अशुद्धनय से सोपाधिस्वभाववाला अर्थात् अशुद्ध है और शुद्धनय से निरुपाधि-स्वभाववाला अर्थात् शुद्ध है।

इसप्रकार यह भगवान आत्मा शृद्ध भी है और अशृद्ध भी है।

इसप्रकार ४७ धर्मों के माध्यम से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करनेवाले ४७ नयों का सीअप्त स्वरूप कहा। इन नयों की विस्तृत जानकारी के लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी की कृति नय प्रज्ञापन का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

-0-

बस्तुतः अगत पीला नही है, किन्तु हमे पीलिया हो गया है; धतः अगत पीला दिखाई देता है। इसीप्रकार जगत मे तो असत्य की सत्ता ही नहीं है; पर असत्य हमारी दृष्टि मे ऐसा समा गया है कि बहु जगत मे दिखाई देता है।

मुधार भी जनत का नहीं; घपनी दृष्टि का, घपने ज्ञान का करना है। सत्य का उत्पादन नहीं करना है, सत्य तो है हीं; जो जैसा है, वहीं सत्य है। उसे सही जानना है, मानना है। सही जानना-मानना ही सत्य प्राप्त करना है। भी रहाम सत्य को प्राप्त कर राग-द्रेण का धभाव कर बीतरामताक्य परिश्वति होना सत्यक्षमें है। — वर्ष के क्षानक्षम, कुळ ७६

१ नयप्रकापन (गुजराती), पृष्ठ ३२१

२ नवप्रकापन (गुजराती), पृष्ट ३२४

#### बब्द अध्याय

### सप्तमंगी'

विविध प्रकार के विविध नयों के विस्तृत विवेचन के उपरान्त अब सप्तभंगी की चर्चा प्रसंग प्राप्त हैं, क्योंकि यथास्थान अनेक प्रसगों में इसकी चर्चा आई है।

यद्यपि ४७ नयो के प्रकरण में सप्तभगी सम्बन्धी अस्तित्वनय, नास्तित्वनय आदि ७ नयों की चर्चा हो चुकी है, तथापि यहाँ सप्तभगी सम्बन्धी सामान्य जानकारी दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

सप्तभंगी दो प्रकार की होती है --प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी।

नय सप्तभगी के निरूपण के बिना नयों की चर्चा अधूरी ही रहेगी। अत. इ.स. अध्याय में सप्तभगी पर संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है।

किसी भी वस्तु के प्रतिपादन के सन्दर्भ मे सर्वप्रथम एक बात सामने आती है कि उसका प्रतिपादन सम्भव भी है या नहीं? यदि वाणी द्वारा किसी वस्तु का प्रतिपादन सम्भव ही न हो तो फिर व्यर्थ के बौद्धिक व्यायाम से क्या लाभ क्षे?

यह प्रश्न उठना अस्वाभाविक भी नहीं है; क्योंकि जिनवाणी के मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा को स्थान-स्थान पर वचन-अगोचर, वचनातीत, विकल्पातीत कहा गया है।

अतः वस्तु के प्रतिपादन में मूल प्रश्न यह है कि वह वक्तव्य है या अवक्तव्य?

स्याद्वादी जिनागम इसका यही उत्तर देता है कि वस्तु कथिनत वन्तव्य है और कथिनत अवक्तव्य है।

अब यदि हम बस्तु के अस्तित्व के सन्दर्भ में विचार करे तो सर्वप्रथम तो यही प्रश्न उपस्थित होगा कि वस्तु के अस्तित्व के सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है या नहीं?

यदि कहा जा सकता है तो क्या कहा जा सकता है? और यदि नही कहा जा सकता है तो क्या नही कहा जा सकता है?—यह सब स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। कहें जा सकते के सन्दर्भ में तीन स्थितियाँ बनती हैं -(१) अस्तित्व कहा जा सकता है (२) नास्तित्व कहा जा सकता है और (३) क्रम से अस्तित्व-नास्तित्व दोनों कहे जा सकते है।

नहीं कहे जा सकने के संदर्भ में चार स्थितियाँ बनती हैं:—(१) कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। (२) अस्तित्व नहीं कहा जा सकता है। (३) नाम्तित्व नहीं कहा जा सकता है, और (४) अस्तित्व-नास्तित्व दोनों एकसाथ नहीं कहे जा सकते हैं।

इसप्रकार तीन भग बक्तव्य सम्बन्धी और चार भग अवक्तव्य सम्बन्धी; कुल मिलाकर अस्तित्व-नाम्तित्व सम्बन्धी सात भग हो गये, जिन्हे हम कर्थींचतु शब्द लगाकर इसप्रकार व्यक्त करते हैं —

(१) कथाँचत् घट है (२) कथाँचत् घट नही है (३) कथाँचत् घट है भी और कथाँचत् घट नहीं भी है (४) कथाँचत् घट अव्यक्तव्य है (४) कथाँचत् घट है और अवक्तव्य है (६) कथाँचत् घट नही है और अव्यक्तव्य है और (७) कथाँचत् घट है, कथाँचत् नहीं है और कथाँचत् अवक्तव्य है।

इसीप्रकार एक-अनेक, नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, द्वैत-अद्वैत आदि के सन्दर्भ में भी सात-सात भग बनते है।

इन मात भगो के समाहार को ही सप्तभगी कहते है। आचार्य कुन्दकुन्द ने पचास्तिकाय में सात भगो की चर्चा इसप्रकार की

"सिय अत्थि जित्थ उहयं अव्यक्तव्यं पुणो य तित्तवयं । दव्यं ख सक्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ।।

आदेश के वर्शों में इट्य कथाँचत है, कथाँचत नहीं है, कथाँचत है भी और नहीं भी है, कथाँचत अवक्तव्य है, कथाँचत् अति अवक्तव्य है, कथाँचत् नास्ति अवक्तव्य है, कथाँचत् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य है। प्रत्येक द्वव्य इसप्रकार के सात भंगवाला है।"

उक्त मात भंगो की अपेक्षा स्पष्ट करने हुए आचार्य अमृतचन्द्र उसी गाथा की टीका में लिखते हैं —

"यहाँ सर्वथापने का निषेधक, अनेकान्त का द्योतक 'स्यात्' शब्द 'कथित्त' ऐसे अर्थ से अव्ययरूप से प्रयुक्त हुआ है। वहाँ (१) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर 'अस्ति' है, (२) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर 'नास्ति' है, (३) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से क्रमश. कथन

१ प्रचास्तिकाम, गांचा १४

सप्तभंगी] [३४४

किये जाने पर 'अस्ति और नास्ति' है, (४) द्रव्य स्बद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से युगपद् कथन किये जाने पर 'अवक्तव्य' है, (४) द्रव्य स्बद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और युगपद् स्वपर-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से करन किये जाने पर 'अस्ति और अवक्तव्य' है, (६) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर 'नास्ति और अवक्तव्य' है, (७) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और युगपद् स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से और युगपद् अवस्वरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर 'अस्ति-नास्ति और अवक्तव्य' है।

यह अयोग्य नहीं है, क्योंकि सर्व बस्तु (१) स्वरूपादि से 'अशृन्य' है, (२) परूपादि से 'शृन्य' है, (३) स्वरूपादि से और परूपादि से 'अशृन्य और शृन्य' है, (४) स्वरूपादि से और परूपादि से एक ही साथ 'अवाच्य' है। भगों के संयोग से कथन करने पर (५) 'अशृन्य और अवाच्य' है। भा अती अवाच्य' है, (७) 'अशृन्य, शृन्य और अवाच्य' है।''

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि एक ही द्रव्य मात भंगरूप कैसे हो सकता केर

इसीप्रकार का प्रश्न आचार्य जयसेन ने पचास्तिकाय की गाथा १४ की टीका में स्वयं उठाया है और उसका उत्तर इसप्रकार दिया है —

"जिसप्रकार एक ही देवदन्त नामक पुरुष मुख्य और गौण विवक्षा से अनेक प्रकार का हो जाना है, पुत्र की अपेक्षा पिना, पिना की अपेका पुत्र, सामा की अपेक्षा भानजा, भानजे की अपेक्षा मामा; पत्नी की अपेक्षा पत्ति और बहिन की अपेक्षा भाई कहा जाता है, शत्रु की अपेक्षा शत्रु और मित्र की अपेक्षा मित्र कहा जाता है, इसीप्रकार एक द्वय्य विभिन्न अपेक्षाओं से सात् भगवाला हो सकता है, उसके सान भगक्प होने मे कोई दोष नहीं है।

यह तो सामान्य कथन हुआ, सुक्ष्म व्याख्या में मत्, एक, नित्य आदि धर्मों में में प्रत्येक धर्म में भिन्न-भिन्न सप्तभगी लगाई जानी चाहिए।

किसप्रकार<sup>?</sup>

स्यादिस्त, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति-नास्ति, स्याद अवक्तव्य आदि के समान स्यादेक, स्यादनेक, स्यादेकानेकं, स्यादवक्तव्य इत्यादि; स्यान्नित्य, स्यादीनत्य, स्यान्नित्यानत्य, स्यादवक्तव्यं इत्यादि।

इस बात को किस दृष्टान्त से समझे?

इसे भी उसी देवदत्त नामक पुरुष के द्रष्टान्त से समझा जा सकता है। जैसे—वह देवदत्त स्यादपुत्र, स्यादपुत्र, स्यादपुत्रापुत्र इत्यादि रूप है।'' तात्पर्य यह है कि विभिन्न अपेक्षाओं से देवदत्त पत्र भी है, पिता भी है,

तात्पय यह है कि विभिन्न अपेक्षाओं से देवदत्त पुत्र भी है, पिता भी है, मामा भी है, भानजा भी है, भाई भी है, पित भी है, शत्रु भी है, मित्र भी है; यह तो ठीक पर उसी देवदत्त के इन विभिन्न रूपों में से प्रत्येक रूप पर सात-सात भंग घटित हो सकते हैं। जैसे वह पुत्र भी है, अपूत्र भी है, पृत्रापुत्र भी है हत्यादि; मामा भी है, अमामा भी है, मामा-अमामा भी है इत्यादि; पिता भी है, अपिता भी है, पिता-अपिता भी है, इत्यादि।

प्रत्येक द्वव्य मे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भाव-अभाव आदि जितने भी धर्मयुगल हैं; उन सभी पर ये सात

भंग अवतरित होते है।

वस्तु के प्रत्येक धर्म में सप्तभगी की योजना की जा सकती है और वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए करनी भी चाहिए—इस बात को स्पष्ट करते हुए माइल्लध्वल लिखते हैं .—

'एकजिरुद्धे इयरो पडिवक्खो अवरेय सब्भावो । सब्देसि स सहावे कायव्या होइ तह भंगा<sup>9</sup>।।

सब्दास से सहाय कार्यया हो है है निर्माण स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र हो से मूर्य करने पर उसका प्रतिपक्षी धर्म भी ग्रहण करने में आता है; क्योंकि वे दोनों ही धर्म वस्तु के स्वभाव है। वस्तु के सभी धर्मों में सप्तभगी की योजना करनी चाहिए।''

यहाँ एक प्रश्न यह भी सभव है कि जब प्रत्येक वस्तु मे अनन्तधर्म है तो भग भी अनन्त ही होने चाहिए. यहाँ मात्र सात ही भग क्यों बताये जा रहे हैं?

भाई, बात यह है कि वस्तु में अनन्तधर्म होने से अनन्त सप्तर्भीगयाँ तो हो सकती है, पर वस्तु के एक धर्म सम्बन्धी भग तो सात ही होते हैं। स्याद्वादमजरी में इस सन्दर्भ में जो उल्लेख प्राप्त है, वह इसप्रकार है —

"न च वाच्यमेकत्र वस्तुनि विद्यीयमानिनीचध्यमानानन्तधर्माभ्युपगमे-नानन्तभंगीप्रसर्गाव् असंगतेष सप्तभंगीति। विधिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपर्यायं वस्तिन अनन्तानामीय सप्तभंगीनामेव सम्भवात् ।२

प्रश्न :-यदि आप प्रत्येक वस्तु में अनन्तधर्म मानते हो, तो अनन्तभंगों की कल्पना न करके वस्तु में केवल सात ही भंगों की कल्पना क्यों करते हो? उत्तर :-प्रत्येक वस्तु में केवल सात ही भंगों की कल्पना क्यों करते हो?

होते हैं, पर ये अनन्तभंग विधि और निषेध की अपेक्षा सात ही हो सकते हैं।" तात्पर्य यह है कि भंग अनन्त हो सकते हैं, सप्तर्भीगयाँ भी अनन्त हो

सकती हैं; पर अनन्तभंगी नही होती।

चाहे प्रमाण से प्रतिपादन किया जा रहा हो चाहे नय से, पर भग तो सात ही होते है। —इस परमसत्य की घोषणा नयचक्र में इसप्रकार की गई है:—

९ इध्यस्यमायप्रकाशक नवचक्र, गावा २१९ २ वैनेन्वसिद्धान्त कोश, भाव-४, क्ट ३९९

"सत्तेव हीत भंगा पत्मणवपवुणयभेवज्ञाति ।
सियसावेश्वणपाणा णएण षय वृणय णिरवेश्वा ।।
अस्विति चरित्र बीवि य अञ्चलक्ये सिएण संजुतं ।
अञ्चलक्या ते तह पपाण्यंगी सुणायच्या ।।
अस्वित्रहावं दच्यं सहस्वावीत् गाहिरणण्य ।
तं निय अस्वित्रहावं परवच्यावीहि गहिरण्य ।।
उह्यं उह्यणएण अञ्चलक्यं च णाण समुबाए ।
ते तिय अञ्चलक्या नियमिष्णप्रभारमसंग्रीए ।।
अस्वेष प्राप्त अस्वतत्त्वं तहेव पुण तिवयं ।
तह तिय अस्वत्रस्वां चाणत्व वृज्यणंगी ।।
तह तिय स्वपणिरवेश्वं बाणत्व वृज्यणंगी ।।

प्रमाण, नय और दुन्य के भेद से युक्त सात ही भंग होते हैं। स्यात सापेक्ष भगो को प्रमाण कहते हैं, नय से युक्त भगों को नय कहते हैं और निरपेक्ष भंगो को दर्नय कहते हैं।

स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति-नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य-ये प्रमाण सप्तभगी जानना चाहिए।

स्बद्ध्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से द्वय्य अस्तिरूप है; परद्ध्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव से नास्तिरूप है; स्बद्ध्यादि चतुष्ट्य एवं परद्ध्यादि चतुष्ट्य से अस्ति-नास्तिरूप है; दोनो धर्मों को एक साथ कहने की अपेक्षा अवस्तव्य है।

इसीप्रकार अपने-अपने नय के साथ अर्थ की योजना करने पर द्रव्य अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति-नास्ति अवक्तव्य है।

स्यात् पदं या नय की अपेक्षा लगाये बिना ही यह कहना कि वस्तु अस्तिरूप ही है, नास्तिरूप ही है, अस्ति-नास्तिरूप ही है, अवक्तव्य ही है, अस्ति अवक्तव्य ही है, नास्ति अवक्तव्य ही है एव अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ही है—दर्शन सप्तभंगी है।"

उक्त कथन में एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि नय सप्तभगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाती है और प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट न करके उसके स्थान पर 'स्यात' या' कर्षाचेल्' पर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उक्त कथन में स्पष्ट किया गया है। उक्त कथन में "वस्तृ किसी अपेक्षा अस्तिस्म है, किसी अपेक्षा नाहिसक्स है, किसी अपेक्षा अस्ति-नाहिसक्स है, किसी अपेक्षा अबस्कव्य हैं — आदि को प्रमाण सप्तभंगी का उदाहरण बताया गया है

९ इब्यस्बभावप्रकाशक नवषक, गावा २४४ से २४०

और स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा अस्तिरूप है, परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा नास्तिरूप है—आदि को नय सप्तभगी का उदाहरण बताया गया है।

प्रमाण सप्तभगी में अपेक्षा स्पष्ट नहीं की गई है, मात्र इतना कह दिया गया है कि किसी अपेक्षा; पर नय सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी गई है।—प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभंगी में यही मलभत अन्तर है।

दसरी बात यह है कि प्रमाण सप्तभंगी में 'भी' का प्रयोग है और नय

सप्तभगी मे 'ही' का प्रयोग होता है।

बस्तु कथाँचतु अस्तिरूप भी है, नास्तिरूप भी है, अस्ति-नास्तिरूप भी है, अब्तत्रव्य भी है आदि प्रमाण सप्तभगी के प्रयोग हैं और स्वचतुष्ट्य की अपेक्षा बस्तु अस्तिरूप ही है, परवनुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप ही है आदि प्रयोग नय सप्तभगी के हैं।

यागं नयं सप्तभागां के हैं। बिना अपेक्षा बताये ही 'ही' का प्रयोग करना दुर्नय सप्तभंगी है।

नयनक्रकार ने 'स्यात्' पद सहित वाक्य को प्रमाण-वाक्य कहा है और 'स्यात्' पद के साथ एवकार (ही) सहित वाक्य को नय वाक्य कहा है। यही बात आचार्य जयमेन ने पचास्तिकाय और प्रवचनसार की तात्पर्यवृत्ति नामक टीकाओं में कही है। पचास्तिकाय की १४वी गाथा की तात्पर्यवृत्ति टीका में उन्होंने लिखा है कि 'स्यादस्ति' यह वाक्य सम्पूर्ण वस्तु का बोध कराता है, अत प्रमाण वाक्य है और 'स्यादस्त्येव द्रव्य' यह वाक्य बस्तु के एक धर्म का पाइक होने में नयवाबय है।

प्रवचनमार की ११४वी गाथा की तात्पर्यवृत्ति टीका में वे लिखते हैं कि पर्चाम्तिकाय में 'स्यादम्त' इत्यादि वाक्य में प्रमाण सप्तभगी का कथन किया है और यहां 'स्यादम्त्येव' वाक्य में जो एवकार का ग्रहण किया है, वह नय सप्तभगी बतलाने के लिए है।

आचार्य जयसेन का वह मुल वाक्य इसप्रकार है .-

"पूर्व पंचास्तिकाये स्यार्वस्तीत्याविष्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभंगी व्याख्याता, अत्र तु स्यादस्त्येच, यदेवकारणहणं तत्नसप्तभंगी क्याख्यातं, अत्र तु स्यादस्त्येच, यदेवकारणहणं तत्नसप्तभंगी क्याख्यानं शाद्वास्त्रवयं विर्मातं तथा यवासंभव त्यंच्याचेष ब्रष्टप्तभंगी व्याख्यानं शाद्वास्त्रवयं विर्मातं तथा यवासंभव तयंचवार्षेष ब्रष्टप्तभंगिः।

पहले पचारितकाय में स्यादिन्त इत्यादि प्रमाणवाक्य द्वारा प्रमाण सप्तभगी का व्यास्यान किया था, पर यहाँ स्यादस्त्येव में जो एबकार (ही) का ग्रहण किया गया है, वह नयसप्तभगी बताने के लिए है।

यहाँ जिसप्रकार शुद्धान्यद्वय पर नयसप्रभागी घटित की गई है, उसे यथासभव सर्वपदार्थों पर घटित कर लेना चाहिए।'

१ प्रवचनसार, गांधा ११५ की ताल्पर्ववन्ति टीका

अनेकान्तात्मक वस्तु के स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन के रूप में प्रमाण और नयों की उपयोगिता असींदेग्ध है। जब प्रमाण के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, तब प्रमाण सप्तभगी अवतरित होती है और जब नयों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन होता है, तब नय सप्तभंगी अवतरित होती है।

प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी का अन्तर स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर उदयचन्दजी जैन लिखते हैं —

"ये सातों ही भग जब सकलादेशी होते है तब प्रमाण, और जब विकलादेशी होते है तब नय कहे जाते है। इसप्रकार मप्तभगी प्रमाणसप्तभगी और नयसप्तभगी के रूप मे दो प्रकार की हो जाती है। सकलादेश एक धर्म के द्वारा समस्त बस्तू को अखण्डरूप से ग्रहण करता है और विकलादेश एक धर्म के प्रधान तथा शेष धर्मों को गौण करके वस्तु का ग्रहण करता है। 'स्थाजीव एवं यह बाक्य अनन्त धर्मात्मक जीव का अखण्डभाम से बोध करता है, अत यह सकलादेशायक प्रमाणवाक्य है। और 'स्यादस्त्येब जीव' इस वाक्य मे जीव के अस्तित्व धर्म का मुख्यरूप से कथन होता है, अत यह विकलादेशायक नयवाक्य है। सकलादश में धर्म का स्वयं हो। से का प्रधान होता है, अत यह विकलादेशायक नयवाक्य है। सकलादश में धर्मावाक्य शब्द के साथ एकार प्रधान होता है और विकलादेश में धर्मावाक्य शब्द के साथ एकार प्रधान होता है। '

दुर्नय सप्तभगी बस्तृत सप्तभगी ही नहीं है, बह तो सप्तभगी का आभासमात्र है, अत मुलत. तो सप्तभगी दो प्रकार की ही होती है—प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी; यदि दुर्नय सप्तभगी को भी शामिल करले तो तीन प्रकार भी कह सकते हैं।

दुर्नय सप्तभगी के समान दृष्प्रमाण सप्तभंगी की भी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि पंचारितकाय की १४वीं गाथा की ताल्पर्यवृत्ति नामक टीका में जो इसप्रकार है :--

"अस्ति द्रव्यमितिद्:प्रमाण वाक्यं अस्त्यैव द्रव्यमिति दुर्नयवाक्यम्।

'द्रव्य है'-यह दुष्प्रमाण वाक्य है और 'द्रव्य है ही'-यह दुर्नय वाक्य है।''

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि नयमप्तभगी नय है और दुनंयसप्तभगी नयाभास तथा प्रमाणसप्तभगी प्रमाण है और दुष्प्रमाणसप्तभगी प्रमाणाभास। ध्यान सहप्रमाण और नय ही तत्त्वार्थों के अधिगम के उपाय है, प्रमाणाभास और नयाभास नहीं।

९ आत्तमीमामा नत्वदीपिका, प्रस्तावना पृष्ठ ९८

सप्तभगी के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाले कतिपय महत्त्वपणं अन्य कथन इसप्रकार हैं

''मैकानवविनियोगपरिपाटी सप्तशंगीत्यच्यते. बस्तस्बरूपभेदवाचकत्वात सप्तानां भंगानां समाहारः सप्तभंगीति सिर्वे:। १

नयों के कथन करने की इस शैली को ही सप्तभगी कहते हैं। यहाँ भग शब्द बस्त के स्वरूप विशेष का प्रतिपादक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सात भंगों के समह को सप्तभगी कहते हैं।

प्रश्नवशारेकस्मिन वस्तन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तधंगी । २

प्रश्न के अनुसार एक वस्त मे प्रमाण से अविरुद्ध विधि-प्रतिषेध धर्मो की कल्पना करना सप्तभगी है।

एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवास्यतः ।

सदादिकल्पना या च सप्तशंगीति सा मता।।

प्रमाणवाक्य से अथवा नयवाक्य से एक ही वस्त में अविरोधरूप से जो सत-असत आदि धर्मों की कल्पना की जाती है, उसे सप्तभगी कहते है।"

सप्तभंगी के उक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है कि जब हम किसी वस्त के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो हमारे चित्त में उस वस्त के अस्तित्वादि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न खड़े होते है और उनके उत्तर जानने की तीव जिज्ञासा भी पैदा होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वस्त के अस्तित्वादि सम्बन्धी वे जिज्ञासाएँ सात प्रकार की ही होती हैं और उनके उत्तर भी मात प्रकार से ही दिये जाते है। उन सात प्रकार की जिज्ञासाओं को ही यहाँ सात भग कहा गया है।

उक्त सदर्भ में सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्दजी का निम्नांकित कथन दष्टव्य है .-

"चॅिक वे वाक्य सात ही होते हैं, इसलिए उन्हें सप्तभगी कहते है। शायद कोई कहे कि वस्त में विधि (है) की कल्पना ही सत्य है, इसलिए केवल विधिवाक्य 'है' ही ठीक है- किन्त ऐसी मान्यता उचित नहीं है। निषेधकल्पना 'नास्ति' भी यथार्थ है। यदि कोई कहे कि निषेधकल्पना ही यथार्थ है तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्त केवल अभावरूप ही नहीं है।

यदि कोई कहे कि वस्त के अस्तित्वधर्म का कथन करने के लिए

१ न्यायदीपिका, तृतीय प्रकाश, पृष्ठ १२७

२ राजबार्तिक, प्रथम अध्याय, पष्ठ ३३

३ पत्राम्निकाय, नात्पर्यवाल, पष्ठ ३०

विधिवाक्य और नास्तित्वधर्म का कथन करने के लिए निषेधवाक्य —ये दो ही वाक्य हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। पहले विधिवाक्य और दूसरे निषेधवाक्य में एक-एक धर्म की ही प्रधानता है, किन्तु तीसरे वाक्य 'स्यादस्त-नास्ति' वोनों ही धर्म प्रधान हैं। उसका कथन केवल विधिवाक्य या केवल निषेधवाक्य से नहीं किया जा सकता।

यदि कोई कहे कि तीन ही बाक्य पर्याप्त हैं तो यह भी ठीक नही है, क्योंकि एकसाथ दोनो धर्मों का प्रधानरूप से कथन करने की विवक्षा में चतुर्थ 'क्यादबक्तव्य' बाक्य भी आवश्यक है।

शायद कोई कहे कि चार ही वाक्य पर्याप्त है तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विध-निषेध और विधि-निषेध के साथ अवक्तव्य को विषय करनेवाले तीन अन्य वाक्य भी आवश्यक हैं।

इसप्रकार विधिकल्पना, निषेधकल्पना, क्रम से विधि-निषेधकल्पना, एकसाथ विधि-निषेधकल्पना, विधिकल्पना सहित एकसाथ विधि-निषेधकल्पना, निषेधकल्पना सहित एक साथ विधि-निषेधकल्पना और क्रम से तथा एकसाथ विधि निषेधकल्पना—ये सात भग होते हैं।

प्रत्यक्षादि से विरुद्ध विधि-निषेधकल्पना का नाम सप्तभगी नहीं है, प्रतक्षादि से विरोधरहित विधि-निषेधकल्पना का नाम सप्तभंगी है।

इसके साथ ही अनेक बस्तुओं में पाये जाने वाले धर्मों को लेकर सप्तभगी प्रवर्तित नहीं होती, किन्तु एक ही बस्तु के धर्म को लेकर सप्तभगी प्रवर्तित होती है।

एक वस्तु में पाये जानेवाले अनन्तधर्मों को लेकर एक ही वस्तु मे अनन्त सप्तर्भगियों भी हो सकती हैं।

र्चृिक प्रश्न के प्रकार सात ही होते है, इसिनए भग भी सात ही होते है। इसिनए सप्तभगी के लक्षण में 'प्रश्नवशा' यह पद रखा गया है। सात प्रकार के प्रश्नों का कारण है जिज्ञासा के सात प्रकारों का होना और जिज्ञासा के सात प्रकारों का होने का कारण है सशय के प्रकारों का सात होना। और सात प्रकार के सशय का कारण है संशयविषयक वस्तुधमंं के सात ही प्रकार होना।

सात भगो के सन्दर्भ में सप्तभंगी तरगणी मे भी इसीप्रकार का भाव व्यक्त किया गया है, जो इसप्रकार है :--

"प्रतिषाद्य प्रश्तानां सप्तिविधानामेव सबुभावात् सप्तिव भंगा इति। नन प्रश्तानां सप्तिविधत्वं कथमिति चेतः जिज्ञासानां सप्तिविधत्वात।

१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयवक एष्ठ १२९/१३०

नन् सप्तधैव जिज्ञासा कृत इति चेत् सप्तधा संशयानामृत्यत्तेः। संशयानां सप्तविधत्यन्त तदविषयीभत धर्माणां सप्तविधत्वात।

प्रतिपाद्य प्रश्नो के सात प्रकार होने से सात ही भग होते है।

उत्तर :- क्योंकि जिज्ञासाएँ सात प्रकार की होती है।

उत्तर :-क्याक ।जज्ञासाए सात प्रकार का हाता है। प्रश्न :-जिज्ञासाएँ सात ही प्रकार की क्यो होती है?

उत्तर :- क्योंकि सशय भी सात प्रकार के ही उत्पन्न होने है।

जनर :-संशयों के विषयभत धर्म ही सात प्रकार के होते है।"

उक्त सात भगों में पहला, दूसरा और चौथा ये तीन मूल भग है और शेष चार भग सयोगी भग है, जो मूल भगों के सयोग से बनते है। इसप्रकार अस्ति, नाहित और अवक्तव्य अस्योगी मूल भग है, अस्ति-नाहित, अस्ति-अबक्तव्य और नाहित-अवक्तव्य ये तीन द्विसयोगी भग है और अस्ति-नाहित-अबक्तव्य यह एक जिसयोगी भग है।

पचाध्यायीकार आरम्भ के दो भगो को वर्णम्थानीय भग कहते है और शेष भगो को पदम्थानीय भग कहते हैं। नात्पर्य यह है कि जिसप्रकार वर्ण (अक्त) अकेले होते हैं, असयोगी होते हैं, उसीप्रकार आरम के दो भग असयोगी होते हैं। तथा जिसप्रकार पद अक्षरों से मिलकर बनते हैं, अत स्योगी होते हैं: उसीप्रकार शोप भग भी सयोगी होते हैं।

पचाध्यायीकार का मल कथन इसप्रकार है -

"सर्वत्र क्रम एव ब्रव्ये क्षेत्रे तथाऽर्थे काले च । अनुलोमप्रतिलोमैरस्तीति विवक्षितो मुख्यः।।२८७।।

अपि चैवं प्रक्रियया नेतव्याः पंचशेष शंगाश्च । वर्णवदक्तद्वयमिह पदवच्छेशास्त तयोधात ।।२८८।।

नवजुराह्यानर नवज्यस्तराहर तथावात् । राज्यान मन्न मनंत्र अथात् नित्य-अनित्य आदि शेष अत्य मभी युगलो मे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेका यही क्रम जानना चाहिय। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से जो विवक्षित होता है वह मस्य हो जाता है।

इमप्रकार अस्ति नाम्ति आदि चार युगलों की अपेक्षा दो भग कहे। शेष पाँच भग भी इमी प्रक्रिया से पटित कर लेना चाहिए। इन सातो भंगो में दो भग वर्ण स्थानीय कहे गये हैं। किन्तु शेष पाँच भग इनके सम्बन्ध से बनते हैं, अत वे पद स्थानीय जानना चाहिये।"

उक्त प्रकरण पर विशेषार्थ लिखते हुए व्याख्यानवाचस्पति पण्डित

१ सप्तभगी तरगणी, पृष्ठ ४-५

सप्तभंगी] [३५३

देवकीनन्दनजी सिद्धांतशास्त्री ने जो बिचार व्यक्त किये हैं, वे अत्यन्त उपयोगी हैं: उन विचारों का महत्वपर्ण अंश इसप्रकार है :--

"बारूप दो प्रकार के होते हैं—प्रमाणबास्य और नयबास्य। यों साधारणत्या प्रमाणबास्य और नयबास्य का विश्लेषण करना कठिन है, स्थोंकि यह सब वस्ता की विबक्षा पर निर्भर करता है। बहुत से बिहान धर्मीवचन को प्रमाणवास्य और धर्मवचन को नय बास्य कहते है, पर घर्मी धर्म के बिना और धर्म धर्मी के बिना नही पाया जाता; इसीलए ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। इसप्रकार जब बाक्य दो प्रकार के होते हैं तो सप्तभगी भी दो तरह की हो जाती है।

इन सात भंगों मे पहला और दूसरा भग स्वतंत्र होता है और शेष पाच भग संयोग से बनते हैं। इसी से ग्रन्थकर्ता ने प्रथम दो भगो को वर्णस्थानीय और शेष पाँच भगो को पदस्थानीय बनलाया है।

इन सात भगों में से प्रथम भंग में प्रधानरूप में मत्ब धर्म की प्रतीति होती है। दूसरे भग में प्रधानरूप से नास्तित्व धर्म की प्रतीति होती है। तीसरे भग में विवक्षाभेद से क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए दोनो धर्मों की प्रतीति होती है। चौथे भग में एक साथ दोनों की प्रधानता होने से अवस्तव्यरूप धर्म की प्रतीति होती है। पाँचवें भग में अवस्तव्य विशिष्ट सत्ब धर्म की प्रतीति होती है। छुटे भंग में नास्तित्व विशिष्ट अवस्तव्य धर्म की प्रतीति होती है। और सातवें भंग में क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व विशिष्ट अवस्तव्य धर्म की प्रतीति होती है।

यद्यपि प्रथमादि भगो मे नाम्तित्व आदि धर्मो का उल्लेख नही किया जाता, तथापि वे वहाँ गौण रहते है, इतना मात्र इसका अर्थ लेना चाहिये।

यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम से या यापाल कहने की अपेक्षा में ही तृतीयादि भग बनने हैं; इमलिए उन्हें बस्तु के धर्म मानना उजित नहीं। बस्तु के धर्म केबल पहला और दूसरा भंग ही हो सकता है। किन्तु विचार कर पर यह कथन युक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जिसप्रकार और टकार की अपेक्षा पट पद मिनन हैं; उसीप्रकार प्रथम और दितीय भगों के द्वारा कहें गये धर्मों की अपेक्षा तृतीयादि भंगों के द्वारा कहें गये धर्म भिन्त हैं।

एक यह प्रश्न किया जाता है कि क्रमापिंत उभयरूप तीसरे भग की अपेक्षा सहापिंत उभयरूप चौथे भंग में कोई भेद नहीं, क्योंकि क्रम और अक्रम ये शब्दिनष्ठ हैं अर्थीनष्ठ नहीं, इसलिए इनमें अर्थ में भिन्न दो धर्मों की प्रतीति नहीं होती। पर बिचार करने पर यह प्रश्न भी युक्त नहीं होता; क्योंकि तीसरे भंग में अस्तित्व-नास्तित्व उभयरूप धर्म की प्रधानता है और चौथे भग में अवक्तव्यरूप धर्म की प्रधानता है। यह तो कहा नहीं जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल सत्व ही है; क्योंकि स्वरूप आदि की अपेक्षा वस्तु में जिसप्रकार सत्व की प्रतीति होती है; उसीप्रकार पररूप आदि की अपेक्षा उसमें असत्व धर्म की भी प्रतीति होती है।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल असत्व ही है; क्योंकि पररूप आदि की अपेक्षा वस्तु में जिस प्रकार असत्व की प्रतीति होती है उमीप्रकार स्वरूप आदि की अपेक्षा उसमें सत्व की भी प्रतीति होती है।

इसीप्रकार तद्भय भी केवल वस्तु का स्वरूप नही है, क्योंकि तद्भय से विलक्षण जान्यन्तररूप भी वस्तु अनुभव मे आती है। इसकी पुष्टि मे पानक (यय) का उदाहरण दिया जा सकता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक दही, गृड, इलायची, काली मिरच और नाग-केसर के स्वाद की अपेक्षा इनके मिश्रण से जो पानक तैयार किया जाता है, उसका स्वाद विलक्षण ही होता है। इसीप्रकार तदभय धर्म से अवक्तव्य धर्म विलक्षण ही है।

एक ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि जिसप्रकार अवनतच्यत्व अलग धर्म माना गया है, उसीप्रकार वस्तव्यत्व नाम का भी स्वतन धर्म मानना बाहियो। पर विचार करने पर यह आपीत ठीक प्रतीति नहीं होती, क्योंक सामान्यरूप से वस्तव्यत्व नाम का भिन्न धर्म नहीं पाया जाना और सन्व आदि रूप में जो वस्तव्यत्व धर्म माने गये है, उनका अन्तर्भाव प्रथमादि भगों में ही हो जाता है। यदाकवाचित्र वस्तव्यत्व नाम का स्वतन्त्र धर्म माना भी जाय तो विधि और प्रतिषेधरूप वस्तव्यत्व और अवस्तव्यत्व इनकी अपेक्षा एक स्वतन मप्नभगी ही प्राप्त होती है।

इसप्रकार अलग-अलग सात धर्मों के बन जाने से सप्तभगी सिद्ध हो जाती है।"

बस्तुस्बरूप के प्रतिपादन में उक्त सप्तभगी की योजना सर्वत्र ही की जानी चीहरा। यहाँ तक कि यह अनेकात्तवादी जैनदर्शन अनेकात्त में भी सप्तभंगी को घीटत करता है। इस सन्दर्भ में आचार्य अकलक का निम्नांकित कथन दुष्ट्य है —

''एवमियं सप्तश्रंनी जीवादिषु सम्यग्दर्शनादिषु च द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयार्पणभेदाद्योजयितव्या।

अनेकान्ते तदधाबावय्याप्तिरिति चेत्, नः तत्रापि तद्पपत्तेः। स्यादेत दनेकान्ते सा विधिप्रतिषेधविकल्पना नास्ति। यदि स्यात्, यदा अनेकान्तो न भवति तदैकान्त्वोबान्वयो चवेत् अनवस्या प्रसंगश्च। ततस्तत्र अनेकांतत्वमेव, द्वित सा सप्तपंत्री य्याप्तमती न घवतीतिः, नन्त, कि कारणप् 7 तत्रापि तदुपपत्ते। स्यादेकान्तः, स्यादनेकान्तः, स्याद्वेक्यन्तः, स्यादकान्तः स्याद्वेकान्तः स्यादकान्तः

#### स्यादेकान्तश्चानेकान्तश्चावक्तव्यश्चेति।

इसप्रकार यह सप्तभगी जीवादि सभी पदार्थों मे और सम्यग्दर्शनादि सभी पर्यायों में द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनय की विवक्षा से लगाना चाहिए।

यदि कोई कहे कि अनेकान्त पर उक्त सप्तभगी घटित नहीं होने में अव्याप्ति दोष होगा, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि अनेकान्त पर भी उक्त सप्तभंगी घटित होती है।

इस पर यदि कोई कहे कि सप्तभगी संबंधी विधि-निषेध कल्पना अनेकान्त पर घटित नहीं हो सकती, बयोंकि यदि अनेकान्त की नास्ति (निषेध) स्वीकार करेगे तो एकान्त का दोष आयेगा और अनवस्था दोष भी आयेगा। इसलिए अनेकान्त में सप्तभंगी व्याप्त नहीं होती है।

उससे कहते हैं कि अनेकान्त पर सप्तभगी इसप्रकार घटित हांती है:— कथाँचत् एकान्त है, कथाँचत् अनेकान्त है, कथाँचत् एकान्त व अनेकान्त दोनों है, कथाँचत् अवसत्त्व्य है, कथाँचत् एकान्त और अवसत्त्व्य है, कथाँचत् अनेकान्त और अवस्तव्य है तथा कथाँचत् एकान्त, अनेकान्त और अवस्तव्य है।"

अनेकान्त में भी अनेकान्त की चर्चा 'अनेकान्त और स्याद्वाद' नामक अगले अध्याय में विशेष रूप से की जावेगी। यहाँ तो मात्र यह स्पष्ट करना अपेत है कि सप्तभगी की योजना सर्वत्र ही होती है; यहाँ तक कि अनेकान्त मे भी।

'देबागमस्तोत्र' अपरनाम 'आप्तमीमासा' मे आचार्य समन्तभद्र भगवान को सबोधित करते हुए कहते हैं .—

कर्षचित्तं सदेवेष्टं कर्षचिवसदेव तत्।
तथोभयमवाष्यं च नययोगाप्र सर्वथा।।१४।।
सदेव सर्वं को नेष्ठित् स्वरूपिवचतुष्ट्यात्।
असदेव विपर्यासान्तं चेन्न व्यवितष्टते।।१४।।
क्रमापितद्वयात् द्वैतं सहावाष्यमशाक्ततः।
अवक्तव्योत्तराः शेषास्त्रयो भंगाः स्वहेत्तः।।१६।।
एक्तनेकविकस्पावावुत्तरत्यापि योजयेत्।
प्रकानकविकस्पावावुत्तरत्यापि योजयेत्।
प्रकानकविकस्पावावुत्तर्यापि योजयेत्।

हे भगवन्! आपका बताया वस्तुम्बरूप कर्योचत् सत् (भावस्वरूप), कर्योचत् असत् (अभावरूप), कथीचत् उभय (भावाभावरूप), कथीचत्

९ तत्त्वार्थ राजवर्तिक, अध्याय ९ मूत्र ६ का बातिक एव वृति पृष्ठ ३४

अवन्तच्य, कर्योचत् सद्-अवन्तच्य, कर्योचत् असद्-अवन्तच्य और कर्योचत् सद्-असद्-अवन्तव्य है; पर ये सब सप्तभंग नयो की अपेक्षा से ही है, सर्वया नहीं।

स्वरूपादि चतुष्टय (सबद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव) की अपेक्षा बस्तु के सद्भाव को कीन स्वीकार नहीं करेगा? उसीप्रकार पररूप चतृष्ट्य (परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव) की अपेक्षा कीन अभाव को स्वीकार नहीं करेगा? अर्थात् प्रत्येक बृद्धिमान् व्यक्ति स्वीकार करेगा ही। यदि कोई न करे तो उसके विचारानसार बस्तव्यवस्था सिद्ध न होगी।

क्रमार्पण (क्रम में कथन करना) की अपेक्षा से बस्तृ उभयरूप (भावाभावरूप) है एवं एकसाथ भाव और अभाव को कहने में असमर्थ होने से बस्तु स्याद-अबस्तव्य है। इसके बाद के तीन भग स्याद-सद-अबस्तव्य, स्याद-अस्तु-अबस्तव्य और स्याद-सदसद-अबस्तव्य को भी अपनी-अपनी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए।

नयचक्र चलाने मे जो चतुर है, उन्हें यह संप्तभगी प्रक्रिया एक-अनेक आदि धर्मयगलों में भी घटित कर लेता चाहिए।''

उक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि इन सप्तभगों का प्रयोग वस्तुस्वरूप समझने-समझाने में अत्यन्त उपयोगी है एपमावश्यक है। अत्यत्र अनुपलब्ध यह सप्तभगों न्याय जैनवर्शन का अनुपम अनस्धान है। आत्माहत के लिए भी अत्यन्त उपयोगी इस सप्तभगों न्याय के सबध में विस्तृत जानकारी के लिए सप्तभगीतरींगनी, तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, आप्तभीमांसा, स्याद्वमंजरी आदि ग्रंथों का आलोढन किया जाना चाहिए।

-0-

सह एक सर्वसान्य सत्य है कि युवकों में जोण भीर श्रीडों में होंग की प्रधानता होती है। युवकों में जितना जोण होता है, कुछ कर पुजरने की तसका होती है; उतना धनुभव नही होता। इसीप्रकार श्रीडों में जितना धनुभव होता है, उतना जोण नही।

कोई मी कार्य सही और सफलता के साथ सम्पन्न करने के लिए जोच भीर होम - योगों की ही आवश्यकता होती हैं। अतः देश व समाज को बोगों की ही आवश्यकता है। ये बोगों एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधों नहीं। - बोल एवं होस लामक सिकस्य से

### अनेकान्त और स्वाद्वाद

आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्वाद को सप्तभग और नयसापेक्ष कहा है, अत. नयों की चर्चा में सप्तभग, अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा अपेक्षित ही है। सप्तभंगी की चर्चा विगत अध्याय में हो चुकी है। अब इस अध्याय मे अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा प्रमंग प्राप्त है।

बस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक है। प्रत्येक बस्तु अनेक गुण-धर्मों से युक्त है। अनन्त धर्मात्मक बस्तु ही अनेकान्त है और वस्तु के अनेकान्त स्वरूप को समझाने वाली सांपक्ष कथन पढ़ित को स्याद्वाद कहते हैं<sup>31</sup> अनेकान्त और स्याद्वाद में चीत्य-चीतक सम्बन्ध है।

समयसार की आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचन्द्र इस सम्बन्ध में लिखते हैं —

अनेकान्त शब्द 'अनेक' और 'अन्त' दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ हाता है—एक से अधिक। एक से अधिक दो भी हो सकते हैं और अनन्त भी। दो और अनन्त के बीच में अनेक अर्थ सम्भव हैं। तथा अन्त

> स्याद्वाद सम्बद्धेकान्तरथागात् किवृत्तांश्राद्धिः । सप्तश्रमनयापेशी हेयादेवविशोधकः ।।

सर्वचा एकान्त का त्याग करके कचित्र विश्वान करने का नाम स्याहाद है। वह सात भनो और नमों की अपेक्षा रक्ता है. तचा हेव और उपादेश के भेद को भी बतलाता है।

<sup>—</sup> आप्तामासा-तत्त्ववीपिका, क्वरिका १०४ २ अनेकात्तारसकार्यं कथन स्थाबाट । — न्यांग्रस्त्रव रीका

३ स्याहायो हि ममरावस्तुतरचना धकनेकमस्यानित शासनमहौत्सर्वास्यः। स नृ सर्वमनेक्संतरमकवित्स्यकृशाहित, तथ यथेव तरावेबातन्, यथेक तथेवानेक, यथेव स्वापेबातम् स्वयं स्वापेबातम् स्वयं स्वित्सर्वासम् स्वयं सिन्स्य तथेवानित्यमित्रयोक्तरमस्यानस्यानिकारकपरसर्वातः द्वारासिक्यस्यकशास्यकेशस्य।

का अर्थ है धर्म अर्थात् गुण। प्रत्येक वस्तु मे अनन्त गुण विद्यमान हैं, अतः जहाँ अनेक का अर्थ अनन्त होगा वहाँ अन्त का अर्थ गुण लेना चाहिये। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ होगा—अनन्तगुणात्मक वस्तु ही अनेकान्त है। किन्तु जहाँ अनेक का अर्थ दो लिया जायगा वहाँ अन्त का अर्थ धर्म होगा। तब यह अर्थ होगा—परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक ही वस्तु में होना अनेकान्त हैं।

स्यातुकार का प्रयोग धर्मों में होता है, गुणों में नहीं। सर्बन्न ही स्यात्कार का प्रयोग धर्मों के साथ किया है, कही भी अनुजीवी गुणों के साथ नहीं '। यद्यपि 'धर्म' शब्द का सामान्य अर्थ गुण होता है, शांक्त आदि नामों से भी उसे अभिहित किया जाता है; तथापि गुण और धर्म में कुछ अन्तर है। प्रत्येव बस्तु में अनन्त शांक्तियों हैं, जिन्हें गुण या धर्म कहते हैं। उनमें से जो शांक्त्यों परस्पर बिरुद्ध प्रतीत होती है या नापेक्ष होती है, उन्हें धर्म कहते हैं। जैसे—नित्यता-अनित्यता, एकता-अनेकता, गतु-असन्, भिन्नता-अभिन्नता, आदि। जो शांक्तियों बिरोधाभास से रहित है, निरपेक्ष है, उन्हें गुण कहते हैं। जैसे—आरस्या के ज्ञान, वशंन, सुख आदि; गुदगल के रूप, रस, गध आदि।

जिन गुणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, एक वस्तु में उनकी एक साथ सत्ता तो सभी बादी-प्रतिवादी सहज स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु जिनमें बिरोध-सा प्रतिभासित होता है, उन्हें स्याद्वादी ही स्वीकार करते हैं। इतर जन उनमें से किसी एक पक्ष को ग्रहण कर पक्षपाती हो जाते हैं। अत अनेकान्त की परिभाषा में परस्पर बिरुद्ध शक्तियों के प्रकाशन पर विशेष बल दिया गया है।

प्रत्येक बस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने बाले अनेक युगल (जोड़े) पाये जाते हैं, अत. बस्तु केबल अनेक धर्मों (गुणों) का ही पिण्ड नहीं हैं; किन्तु परस्पर विरोधी दिखने बाले अनेक धर्म-युगलों का भी पिण्ड है। उन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने बाले धर्मों को स्याद्वाद अपनी सापेक्ष शैली से प्रतिपादन करता है।

प्रत्येक बस्तु में अनन्त धर्म है। उन सबका कथन एक साथ तो सम्भव नहीं हैं, क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है, वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अतः अनन्त धर्मों में एक विबक्तित धर्म मुख्य होता है, जिसका कि प्रतिपादन किया जाता है, बाकी अन्य सभी धर्म गीण होते हैं, क्योंक

९ जैनेन्त्र सिद्धान्त कोश, भाग-४, एक ४०९

उनके सम्बन्ध में अभी कछ नहीं कहा जा रहा है।

यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान घर्मों की अपेक्षा नहीं, किन्तु वक्ता की इच्छान्सार होती हैं। विवक्ता-अविवक्ता वाणी के भेद हैं, वस्तु के नहीं। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पृरी हैंम्यत से विद्यमान रहते हैं, उनमें मुख्य-गौण का कोई प्रश्न ही नहीं हैं, क्योंकि वस्तु में तो उन परस्प विगेधी प्रतीत होने वाले धर्मों को अपने में धारण करने की शक्ति है, वे तो उस वस्तु में अनादिकाल में विद्यमान हैं और अनत्तकाल तक रहेंगे। उनको एक माथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने से वाणी में विवक्ता-अविवक्ता और मह्य-गौण का भेद पाया जाता हैं।

बस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है। उसे अपने गृण-धर्मों को धारण करने में किसी पर की अपेक्षा रचमात्र भी नहीं है। उसमें नित्यता-अनित्यता, एकता-अनेकता, आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते है। इन्य दृष्टि से बस्तु जिल समय नित्य है। यूर्याय दृष्टि से उसी समय अनित्य भी है; वाणी से जब नित्यता का कथन किया जायेगा तब अनित्यता का कथन सम्भव नहीं है। अत जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेगे, तब भोता यह समझ सकता है कि कस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं। अत. हम फिसी अपेक्षा नित्य भी है, ऐसा कहते हैं। ऐसी अपेक्षा नित्य भी है, ऐसा कहते हैं। उसे वाणी के असामर्थ्य के कारण वह बात कही नहीं जा रही है। अत वाणी में स्थात्-पद का प्रयोग आवश्यक है, स्थात्-पद अविविध्त धर्मों को गीण करता है, पर अभाव नहीं। उसके प्रयोग विवा अभाव का भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश में स्याद्वाद का अर्थ इसप्रकार दिया है .-

"अनेकान्तमयी बस्तु का कथन करने की पर्छात स्याद्वाद है। किसी भी एक शब्द या बाक्य के द्वारा सारी की सारी वस्तु का यूगपत् कथन करना अशक्य होने से प्रयोजनवश कभी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं और कभी दूसरे को। मुख्य धर्म को सुनते हुए श्रोता के अन्य धर्म भी गीण रूप से स्वीकार होते रहे, उनका निषेध न होने पावे; इस प्रयोजन से अनेकान्तवादी अपने प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात् या कर्षांचत् शब्द का प्रयोग करता है।

कुछ विचारक कहते हैं कि स्वाहाद शैली में 'भी' का प्रयोग है, हीं का नहीं। उन्हें 'भी' में समन्वय की सुगंध और ही' में हठ की दुर्गन्छ आती है, पर यह उनका बौद्धिक भ्रम ही है। स्याहाद शैली में जितनी आवश्यकता 'भी' के प्रयोग की है, उससे कम आवश्यकता 'ही' के प्रयोग की नहीं। 'भी' और

१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, एष्ट ४९७

'ही' का समान महत्व है।

'भी' समन्वयं की स्वक न होकर 'अनुक्त' की सत्ता की स्वक है और 'ही' आग्रह की स्वक न होकर 'दृहता' की स्वक है। इनके प्रयोग का एक तरीका है और वह है—जहाँ अपेक्षा न बताकर मान यह कहा जाता है कि 'किसी अपेक्षा' वहाँ भी लगाना जरूरी है और जहां अपेक्षा स्पष्ट बता दी जाती है वहीं हैं। लगाना अनिवार्य है। जैसे—प्रत्येक वस्तु कर्यांचतु नित्य भी है और कर्यांचतु अनित्य भी है। यदि इसी को हम अपेक्षा लगाकर कहेंगे तो इसफ्रकार कहना होगा कि प्रत्येक वस्तु इच्य की अपेक्षा नित्य ही है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य मी है।

'भी' यह बताती है कि हम जो कह रहे हैं, बरन मात्र उतनी ही नही है, अन्य भी है, किन्तु' ही यह बताती है कि अन्य कोणों से देखने पर बस्तु और बहुत कुछ है, किन्तु जिस कोण से यह बात बताई गई है, वह ठीक वैसी हो, है, इसमें कोई शंका की गुजाइश नहीं है। अत ही और 'भी' एक दूसरे की पूरक है, बिरोधी नहीं। 'ही अपने विषय के बारे में सब शकाओं का अभाव कर दृढ़ता प्रदान करती है और 'भी' अन्य पक्षों करों में मैं न रह कर भी उनकी संभावना की नहीं, निश्चित सत्ता की सचक है।

'भी' का अर्थ ऐसा करना कि जो कुछ कहा जा रहा है, उसके विरुद्ध भी सम्भावना अज्ञान की सुचक है अर्थात् यह प्रगट करती है कि मैं नहीं जानता और कुछ भी होगा। जब कि स्पाद्धाद संभावनाबाद नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान होने से, प्रमाण है। 'भी' में से यह अर्थ नहीं निकलता कि इसके अतिरिक्त क्या है, मैं नहीं जानता; बित्क यह निकलता है कि इस समय उसे कहा नहीं जा सकता अथवा उसके कहने की आवश्यकता तहीं है। अपूर्ण को पूर्ण न समझ लिया जाय इसके लिए 'भी' का प्रयोग है। दमरे शब्दों में जो बात अश्व के बारे में कहीं जा रही है, इसे पूर्ण के

एकान्तों के जोड़-तोड़ के लिए नहीं। इसीप्रकार ही 'का प्रयोग 'आगहीं का प्रयोग न होकर इस बात को स्पष्ट करने के लिए हैं कि बशा के बारे में जो कहा गया है, वह पूर्णत: सत्य है। उस विस्ट से बस्त बैसी ही है. बन्य रूप नहीं।

बारे में न जान लिया जाय – इसके लिए 'भी' का प्रयोग है अनेक मिथ्या

समन्तभद्रादि आचार्यों ने पद-पद पर 'ही' का प्रयोग किया है। "ही' के

१ 'किसी अपक्षा' के भाव को स्वातु वा कर्जाश्वतु शाब्ध प्रयट करते हैं।

२ मधेव सर्वं को नेप्छेत् स्वरूपादि चतुष्टवादु। "असवेव विषयांचाल चेल स्ववसिष्ठेते।। -कारावीसामा असोक १४

प्रयोग का समर्थन श्लोकवार्तिक में इसप्रकार किया है .-

''वाक्येऽवधारणं ताबदनिष्टार्थं निवृत्तये ।

कर्त्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित्।।

बाक्यों में 'ही' का प्रयोग अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति और दृढ़ता के लिए करना ही चाहिए, अन्यथा कही-कही वह बाक्य नहीं कहा गया सरीखा समझा जाता है। 1''

युक्त्यनुशासन श्लोक ४९-४२ मे आचार्य समन्तभद्र ने भी इसीप्रकार का भाव व्यक्त किया है।

इसी सन्दर्भ मे सिद्धान्ताचार्य पडित कैलाशचन्दजी लिखते है -

"इसी तरह बाक्य में एवकार (ही) का प्रयोग न करने पर भी सर्वथा एकान्त को मानना पडेगा, क्योंकि उस स्थिति में अनेकान्त का निराकरण अवश्यान्भावी है। जैसे—'उपयोग लक्षण जीव का ही हैं "इस बाक्य में एवकार (ही) होने से यह सिद्ध होता हैं कि उपयोग लक्षण अन्य किसी का न होकर जीव का ही है। अत यदि इसमें से 'ही' को निकाल दिया जाय तो उपयोग अजीव का भी लक्षण हो सकता है।'''

प्रमाण वास्य में मात्र स्यात् पद का प्रयोग होता है, किन्तु नय बास्य में स्यात् पद के साथ-साथ एव (ही) का प्रयोग भी आवश्यक है। <sup>3</sup> 'ही' सम्यक् एकान्त की सुचक है और 'भी' सम्यक् अनेकान्त की।

यद्यपि जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे सर्वथा अनेकान्तवादी माने तो यह भी तो एकान्त हो जायेगा। अतः जैनदर्शन मे अनेकान्त मे भी अनेकान्त को स्वीकार किया गया है। जैनदर्शन मर्वथा न एकान्तवादी है न सर्वथा अनेकान्तवादी। वह कर्योंचत् एकान्नवादी और कर्योंचत् अनेकान्तवादी है। इसी का नाम अनेकान्त मे अनेकान्त है।

कहाभी है -

अनेकान्तोऽप्नेकान्त प्रमाणनयसाधनः ।

अनेकान्त प्रमाणात्ते तदेकान्तोर्धर्पतान्नयात् ।। '

प्रमाण और नय हैं माधन जिसके, ऐसा अनेकान्त भी अनेकान्त स्वरूप है; क्योंकि सर्वाशग्राही प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकान्तस्वरूप एव अशग्राही

९ इसोकवार्तिक, अध्यात ९, तृत ६, इसोक ६३ चेत न्याय परत ३००

<sup>े</sup> स्वाचान प्रदेश १०० १० वे स्वाचान प्रदेश १००१

रबसम्प्तांत्र, इसांक १०३ (अरमाच स्तृति, इसांक १८)

नय की अपेक्षा वस्तु एकान्तरूप सिद्ध है।

जैनदर्शन के अनुसार एकान्त भी दो प्रकार का होता है और अनेकान्त भी दो प्रकार का — यथा सम्यक् एकान्त और मिथ्या एकान्त, सम्यक् अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त। निरपेक्ष नय मिथ्या एकान्त है और सापेक्ष नय सम्यक् एकान्त है तथा सापेक्ष नयों का समृह अर्थात् श्रृतप्रमाण सम्यक् अनेकान्त है और त्रापेक्ष नयों का समृह अर्थात् प्रमाणाभास मिथ्या अनेकान्त है। कहा भी हैं —

> ज बत्थु अणेयन्त, एयत त पि होदि सविपेक्ख । स्यणाणेण णएहि य. णिरवेक्ख दीसदे णेव । । १

जो बस्तु अनेकान्त रूप है, बही सापेक्ष दृष्टि से एकान्त रूप भी है। श्रृतज्ञान की अपेक्षा अनेकान्त रूप है और नयों की अपेक्षा एकान्त रूप है। बिना अपेक्षा के बस्त का रूप नहीं देखा जा सकता है।

अनेकान्त में अनेकान्त की सिद्धि करते हुए अकलंकदेव लिखते हैं:—
"यदि अनेकान्त को अनेकान्त ही माना जाय और एकान्त का सर्वधा
लोप किया जाये तो सम्यक् एकान्त के अभाव में, शाव्यादि के अभाव में बृक्ष के अभाव की तरह, तत्समुदायरूप अनेकान्त का भी आपाब हो जायेगा। अतः यदि एकान्त ही स्वीकार कर लिया जावे तो फिर अविनामाबी इतर घराना कर नाम हान गर प्रकन केपर का भी लोग हान म मवं लोग का प्रमागान हागा। है

सम्यगेकान्त नय है और सम्यगनेकान्त प्रमाण। अनेकान्तबाद सर्वनयात्मक है। जिसप्रकार बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरो देने से मोतियों का सुन्दर हार बन जाता है, उसीप्रकार भिन्न-भिन्न नयों को स्याद्वादरूपी सूत में पिरो देने से सम्पूर्ण नय श्रुतप्रमाण कहे जाते हैं। ४

परमागम के बीजस्वरूप अनेकान्त में सम्पूर्ण नयों (सम्यक् एकान्तों) का विलास है, उसमें एकान्तों के विरोध को समाप्त करने की सामर्च्य है'. क्योंकि विरोध वस्तु में नहीं, अज्ञान में है।

जैसे-एक हाथी को अनेक जन्मान्ध व्यक्ति छुकर जानने का यत्न करें और जिसके हाथ में हाथी का पैर जा जाय वह हाथी को खम्मे के समान, पेट

<sup>।</sup> कातिकयानप्रका, गांचा २६९

<sup>·</sup> गजनात्र अयाय । सघ = की टीका

वही, बध्याय १ सूत्र ६ की टीका
 स्थासायमंत्री, श्लोक ३० की टीका

प्रमार्थासदयपाय अलाकः

पर हाथ फेरने वाला दीवाल के समान, कान पकड़ने वाला सूप के समान और सूँड पकड़ने वाला केले के स्तम्भ के समान कहे तो वह सम्पूर्ण हाथी के बारे में सही नहीं होगा; क्योंकि देखा है अंश और कहा गया सर्वाश को।

यदि अश देखकर अंश का ही कथन करें तो गलत नहीं होगा। जैसे-यदि यह कहा जाय कि हायी का पैर खम्मे के समान है, कान सूप के समान है, पेट दीवाल के समान है तो कोई असत्य नहीं; क्योंकि यह कथन सापेक्ष है और सापेक्ष नय सत्य होते हैं; अकेला पैर हाथी नहीं है, अकेला पेट साथे नहीं है, ट्रेमीप्रकार कोई भी असेला अग अगी को व्यक्त नहीं कर मकता है।

'स्यात' पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जो कथन किया जा रहा है, वह अश के सम्बन्ध में हैं; पूर्ण वस्तु के सम्बन्ध में नहीं। हाथी और हाथी के अगो के कथन में 'ही और 'भी' का प्रयोग इसप्रकार होगा :—

हाथी किसी अपेक्षा दीवाल के समान भी है, किसी अपेक्षा खंभे के समान भी है, और किसी अपेक्षा सूप के समान भी है। यहाँ अपेक्षा बताई नहीं गई है, मात्र इतना कहा गया है कि 'किसी अपेक्षा', अतः 'भी' नगाना आवश्यक हो गया। यदि हम अपेक्षा बताते जावे तो ही' लगाना अनिवार्य हो जायेगा, अन्यथा भाव स्पष्ट न होगा, कथन में दृढ़ता नहीं आयेगी, जैसे—हाथी का पैर खम्मे के समान ही है, कान सूप के समान ही है, और पेट दीवाल के समान ही है।

उक्त कथन अशा के बारे में पूर्ण सत्य है, अतः 'ही' लगाना आवश्यक है तथा पूर्ण के बारे में आंशिक सत्य है, अतः 'भी' लगाना जरूरी है।

जहां स्यात् पद का प्रयोग न भी हा ता भी विवेकी जनो को यह समझना चाहिए कि वह अनक्त (साइलेन्ट) है।

कसायपाहुड़ में इस सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है :--

"स्यात् शांब्द के प्रयोग का अभिप्राय रखने वाला बक्ता यदि स्यात् शब्द का प्रयोग न भी करे तो भी उसके अर्थ का जान हो जाता है। अतएव स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं करने पर भी कोई दोष नहीं है। कहा भी है—स्यात् शब्द के प्रयोग की प्रतिज्ञा का अभिप्राय रखने से 'स्यात्' शब्द का अप्रयोग देखा

यद्यपि प्रत्येक बस्त अनेक परस्पर बिरोधी धर्म-युगलों का पिण्ड है

९ जैनेन्द्र सिक्कान्त कोश, भाग ४, पृष्ठ ५०९

तथापि बस्तु में सम्भाष्यमान परस्पर बिरोधी धर्म ही पाये जाते हैं, असम्भाव्य नहीं; अन्यथा आत्मा में नित्यत्व-अनित्यत्वादि के समान चेतन-अचेतनत्व धर्मों की सम्भावना का प्रसंग आयेगा।

इस बात को 'धवला' में इसप्रकार स्पष्ट किया है -

"प्रश्न-जिन धर्मों का एक आत्मा में एक साथ रहने का विरोध नहीं है, वे रहें; परन्तु सम्पूर्ण धर्म तो एक साथ एक आत्मा में रह नहीं सकते?

उत्तर-कौन ऐसा कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मों का एक साथ एक आत्मा में रहना संभव है? यदि सम्पूर्ण धर्मों का एक साथ रहना मान लिया जावे तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य-अचैतन्य, भव्यत्व-अभव्यत्व आदि धर्मों का एक साथ आत्मा में रहने का प्रसंग आ जायेगा। इसलिए सम्पूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मा में रहते हैं, अनेकान्त का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए; किन्तु जिन धर्मों का जिस आत्मा में अत्यत्न अभाव नहीं, वे धर्म उस आत्मा में किसी काल और किसी क्षेत्र की अपेक्षा युगपन भी पाये जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। १''

अनेकान्त और स्याद्वाद का प्रयोग करते समय यह सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि हम जिन परस्पर विरोधी धर्मों की सत्ता बस्तु में प्रतिपादित करते हैं, उनकी सत्ता बस्तु में सम्भावित हैं भी या नहीं; अन्यपा कहीं हम ऐसा भी न कहने लगें कि कथींचतु जीब चेतन हैं व कथींचतु अचेतन भी। अचेतनत्व की जीब में सम्भावना नहीं है, अत. यहाँ अनेकान्त बताते समय अस्ति-नास्ति के रूप में घटाना चाहिए। जैसे—जीब चेतन (ज्ञान-दर्शन स्बरूप) ही है, अचेतन नहीं।

बस्तुत. चेतन और अचेतन तो परस्पर विरोधी धर्म हैं और नित्यत्व-अनित्यत्व परस्पर विरोधी नहीं, विरोधी प्रतीन होने वाले धर्म हैं; बे परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, है नहीं। उनकी सत्ता एक द्रव्य में एक साथ पाई जाती है। अनेकान्त परस्पर विरोधी प्रतीन होने वाले धर्मों का प्रकाशन करता है।

जिनेन्द्र भगवान का स्याद्वादरूपी नयचक्र अत्यन्त पैनी धार बाला है। इसे अत्यन्त सावधानी से चलाना चाहिए, अन्यथा धारण करने बाले का ही मस्तक भंग हो सकता है इसे चलाने के पूर्व नयचक्र चलाने में चतर गरुओ

धबना पु० १, खण्ड १, भाग १, सूत्र ११, पुष्ठ १६७
 अत्यन्तिनिवित्तधारः दरानद जिनकरस्य नयस्क्रमः ।

खडयति धार्यमाण मूर्धान झाँटति दुर्विवन्धानाम् ।। -पुरुवार्थीसङ्ख्याय, श्लोक ४९

की शरण लेना चाहिये<sup>9</sup> उनके मार्गदर्शन में जिनवाणी का मर्म समझना चाहिए।

अनेकान्त और स्याद्वाद सिद्धान्त इतना गृह व गम्भीर है कि इसे गहराई से और सुक्ष्मता से समझे बिना इसकी तह तक गहुँचना असम्भव है; क्योंकि ऊपर-ऊपर से देखने पर यह एकदम गनत सा प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के दर्शन-शास्त्र के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री फणिभवण अधिकारी ने लिखा है:—

"जैनधर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है, उतना किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं, उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थीं, किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान् विद्वान् के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा। यूद्यिप मैं इस महिष् को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शन-शास्त्र के मुक्त प्रन्यों के अध्ययन करने की परवाह नहीं रिं।

हिन्दी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं ''प्राचीन दर्जे के हिन्द धर्मावलम्बी बडे-बडे शास्त्री तक अब भी यह

नहीं जानते कि जैनियों का स्याद्वाद किस चिड़िया का नाम है।

श्री महामहोपाध्याय सत्य सम्प्रदायाचार्य प० स्वामी रामिश्रश्रशी शास्त्री. प्रोफेसर सस्कृत कॉलेज, वाराणसी लिखते हैं :—

"मैं कहाँ तक कहूँ, बड़े-बड़े नामी आचायों ने अपने ग्रथों में जो जैनमत का खड़न किया है, बह ऐसा किया है, जिसे सुन-देख हंसी आती है, स्याद्वाद यह जैनधर्म का अभेद्य किला है, उसके अन्दर बादी-प्रतिबादियों के मायामयी गोले नहीं प्रवेश कर सकते।

जैनधर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान और धार्मिक पद्धति के अभ्यासियों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।

संस्कृत के उद्भट विद्वान् डॉ० गंगानाथ झा के विचार भी द्रष्टच्य हैं --

९ गरवो भवन्ति शरण प्रवद्मनयवक्रमचारा ।-वही, श्लोक ४८

२ तीर्थंकर वर्द्धमान, पृष्ठ ९२ [बी बी० नि० बन्ब प्रकाशन समिति, बन्बीर]

३ वह

"जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धान्त का खंडन पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है, जिसे बेदान्त के आचार्य ने नहीं समझा और में जो कठ अब तक जैनधमं को जान सका हूँ, उसमें मेरा रह विश्वास हुआ है कि यदि वे जैनधमें को उसके मन प्रत्यों में देखने का कर्ट उद्यान तो उन्हें जैनधमें का विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती।

'स्यात' पद का ठीक-ठीक अर्थ समझना अत्यन्त आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में बहुत भ्रम प्रचलित हैं—कोई स्यात् का अर्थ सशय करते हैं, कोई शायद, तो कोई सम्भावता। इम तरह से स्यादाद को शायदवाद, संशयवाद, या सम्भावनावाद बना देते हैं। 'स्यात्' शब्द तिङन्त न होकर 'निपात' है। बह संदेह का बाचक न होकर एक निश्चत अपेक्षा का बाचक है। 'स्यात्' शब्द को स्पष्ट करते हुए तार्किकचुडामणि आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं—

वाक्येष्वनेकांतद्योती गम्यं प्रति विशेषण । स्यात्रिपानो दर्थयोगित्वात तवकेवलिनामपि ।।

'स्यातु' शब्द निपात है। बाक्यों में प्रमुख यह शब्द अनेकान्त का द्योतक बस्तस्बरूप का विशेषण है।

शायद, सशय और सम्भावना में एक अनिश्चय है; अनिश्चय अज्ञान का सुक्त है। स्याद्वाद में कहीं भी अज्ञान की झलक नहीं है। वह जो कुछ भी कहना है, दृढ़ता के साथ कहता है; वह कल्पना नहीं करता, सम्भावनाएँ क्यना नहीं करता।

श्री प्रो० आनन्दशंकर बाबभाई धव लिखते हैं .-

"महाबीर के सिद्धान्त में बताए गये स्याद्वाद को कितने ही लोग सशयबाद कहते हैं, इसे में नही मानता। स्याद्वाद सशयबाद नही है, किन्तु बह एक दृष्टि-बिन्दु हमको उपलब्ध करा देता है। विश्व का किस पीति से अबिलोकन करना चाहिये यह हमें सिखाता है। यह निश्चय है कि बिलाई-बिन्दुओं द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु सम्पूर्ण स्वरूप में आ नहीं सकती। स्याद्वाद (जैनधमें) पर आक्षेप करना यह अनंबित है ?)

आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्वाद को केवलज्ञान के समान सर्वतत्त्व प्रकाशक माना है। भेद मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का है।

तीबैकर बर्डमान, पृष्ठ ९४ [बी बीठ निठ ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर]
 आप्तमीमामा, श्लोक १०३

तीर्थंकर वर्द्धमान, एक्ट ९४ (श्री बीo निo ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर)

४ स्याद्वादकेबलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने।

भेद माभादसाक्षाच्यः, स्वयन्त्वन्यनमः भवेतः ।।—आप्तमीमामा, श्लोकः ९०५

अनेकान्त और स्याद्वाद का सिद्धान्त वस्तु-स्वरूप के सही रूप का दिग्दर्शन करने वाला होने से आत्म-शान्ति के साथ-साथ विश्व शान्ति का भी प्रतिष्ठापक सिद्धान्त है।

इस संबंध में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान एवं राष्ट्रकवि रामधारीसिंह 'दिनकर' सिक्सने हैं :---

"इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेकान्त का अनुसधान भारत की अहिसा साधना का चरम उत्कर्ष है और सारा संसार इसे बितनी ही शीघ अपनायेगा, विश्व में शान्ति भी उतनी ही शीघ स्थापित होगी "।"

आत्मशान्ति के आधारभूत और विश्वशान्ति के प्रेरक अनेकान्त और स्याद्वाद को समझकर सभी आत्मार्थी सुखी व शान्त हों—इस पावन भावना से विराम लेता हैं।

-0-

पर इस परिष्क्षी विशिक समाज ने अपरिष्क्षी जिनवर्ण में भी रास्ते निकाल निए हैं। जिसम्रकार समस्त वन का मालिक एवं नियामक स्वय होने पर भी राज्य के नियमो से बचने के लिए माज इसके डारा सनेक रास्ते निकाल निए गए हैं— दूसरे व्यक्ति के नाम मम्मित बताना, नकली संस्थाएं कडी कर सेना साथि। उलीमकार सम्बोज मे भी यह सब दिलाई दे रहा है— सरीर पर तस्तु भी न रक्तने वाले नम्म दिगम्बर्स को जब सनेक सस्वासो, मनिर्देग, मठो, बसो साथि का रुप्यूप्रक सन्तिय स्थालन करते देखते हैं तो समें से माया भक्त जाता है।

जब साक्षात् देखते हैं कि उनकी मर्जी के बिना बस एक कदम भी नहीं बल सकती, तब कंसे समक ने बावे कि इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। लीट-फिर कर बात नहीं बा जाती है कि फ्रान्टरा परियह त्याने बिना यदि बाहा परिवह खोड़ा वाएना तो यही सब-कुछ होगा, स्पोकि सन्तरंग परिवह के त्यान के बिना बहिरण परिवह का भी वास्तरिक त्यान नहीं हो सकता। — वर्ष के बहालकस्त, पृष्ट १४४

## **उपसंहार**

षट्डच्यमयी इस लोक मे अनन्तानन्त पदार्थ है, जिनमे ज्ञानानन्दस्वभावी जीव भी अनन्त है; जीवो से अनन्तगृणे पृद्गल परमाण् है। एक आकाश द्रव्य है, एक-एक धर्म और अधर्म द्रव्य है एव असस्यान कालाण द्रव्य है।

अनन्त जीव द्रव्यों में हम स्वय भी एक जीव द्रव्य है। अनन्त आनन्द के कद, ज्ञान के घनिएण्ड होने पर भी हम स्वय को सही रूप में नही जानते, नहीं पहिचानते; इसकारण पर को निज जानकर, पर में ही अपनापन स्थापित कर अनन्त दुखी हो रहे है, जडवत हो रहे है। हम ही नहीं, हम जैसे अनन्त जीव सारा में म्वय को भृलकर, पर को अपना जानकर-मानकर अनन्त दु ख उठा रहे है।

इस दृख को दर करने का एकमात्र उपाय निज भगवान आत्मा को जानना-पहिचानना ही है। जबतक हम स्वय को नही जानेगे, नही पहिचानेगे, तबतक हमारा दृख दर होना सम्भव नहीं है।

प्रमाण और नय ही ऐमे साधन है, जिनके द्वारा जीवादि पदार्थ जाने जाते है। जब मैं स्वयं जीवतत्त्व हूँ और स्वयं को जानने-पहिचानने का साधन भी प्रमाण और नय ही है; तब प्रमाण और नयों का स्वरूप भलीभीति जानना आवश्यक ही नहीं. अनिवायं हो जाता है।

निज भगवान आत्मा ही परमतत्त्व है और मृख्यत इसका सम्यग्जान ही तत्त्वज्ञान है। यही कारण है कि आचार्य समन्तभद्र जैसे तार्क्रिक दिग्गज आचार्य तत्त्वज्ञान को प्रमाण घोषित करते हैं। तत्त्वज्ञान को प्रमाण घोषित करतेवाला उनका मृल कथन इसप्रकार है :—

## "तस्बज्ञान प्रमाणं ते युगपत्सर्वं भासनम्। क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम्।। १

हे भगवन ! आपके मत मे तत्त्वज्ञान ही प्रमाण है। वह तत्त्वज्ञान क्रमभावी और अक्रमभावी दो प्रकार से होता है। जो एकसाथ सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है, ऐसा केवलज्ञान अक्रमावी तत्त्वज्ञान है और जो क्रम से पदार्थों को जानते हैं, ऐसे मति आदि जान क्रमभावी तत्त्वज्ञान हैं। क्रमभावी ज्ञान स्यादाद एव नयो द्वारा संस्कारित होता है।"

निज भगवान आत्मा ही परमतत्त्व है, निज भगवान आत्मा ही

उपसंहार] [३६९

परमसत्य है एवं निज भगवान आत्मा ही परमभाव है। प्रमाण और नयो की उपयोगिता भी मुख्यतः उक्त परमभाव के सम्यक् प्रकाशन में ही है: यही कारण है कि अनेक प्रकार के नयो का स्वरूप स्पष्ट करने वाला यह नयचक्र प्रकारान्तर से उक्त परमभाव का ही प्रकाशक है।

परमभाव भगवान आत्मा का वह मूल स्वभाव है; जिसे ज्ञायकभाव, परमपारिणामिक भाव, भिकाली भाव, शुद्धभाव, ध्रवभाव आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। यही परमभाव वास्तविक जीवतत्त्व है, निज भगवान आत्मा है; इसमें ही अपनापन स्वापित होने का नाम सम्यग्दर्शन है, इसे ही निज जानने का नाम सम्यग्जान है और इसमें ही जमने-रमने का नाम सम्यक्वारित्र है। अतः मोक्षमार्ग का मूल भी यही परमभावरूप भगवान आत्मा है।

निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक, नैगमादि सप्तनय एवं प्रवचनसार मे समागत सैतालीस नय आदि सभी नय इस भगवान आत्मा के स्वरूप प्रकाशन मे ही समर्पित है, अनेकान्त, स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय भी इसी भगवान आत्मा के प्रकाशन मे समर्पित हैं; इसके प्रकाशन में ही इन मवकी शोभा है. महिमा है।

निज्वय-व्यवहारनयों मे परमशृद्धनिश्वयनय भी इसीलिए नयाधिराज है, क्योंकि वह इसी परमभावरूप भगवान आत्मा का प्रकाशन करता है। ब्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयों में परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय भी इसीलिए नयाधिराज; क्योंकि वह भी इसी परमभाव का प्रकाशन करता है।

अनन्त धर्मात्मक यह परमभाव ही अनेकान्त है, सप्तभगो द्वारा स्याद्वाद इसका ही प्रकाशन करता है। द्वादशाग का मूल प्रतिपाद्य परमभावरूप यह भगवान आत्मा ही है, प्रकारान्तर से समस्त जिनागम इसके प्रकाशन के लिए समर्पित है।

यह 'परमभावप्रकाशक नयचक्र' भी उसी परमभाव के प्रकाशन में मस्पूर्णत. मर्माप्त है; उसी के प्रकाशन में सहायक जानकर ही इसमें सभी प्रकार के सभी नयों की चार्च की गई है; सप्तर्भागी, अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा भी उसी को लक्ष्यांबन्द बनाकर हुई है।

अतः यह सुनिश्चित है कि जो आत्मार्थीजन इस नयचक्र का रुचिपूर्वक परमप्रीत से गहराई से अध्ययन करेंगे, वह परमभावरूप निज भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य करेंगे।

सभी आत्मार्थीजन इस परमभावरूप निज भगवान आत्मा की आराधना कर परमपद को प्राप्त हों, परमानन्द को प्राप्त हों:—इस परमपावन भावनापर्वक इस नयचक्र के प्रपत्त से विराम लेता हैं। □

# संदर्भग्रन्थ-सची

- अवनारधर्ममृत: पण्डित आशाधरजी; सम्पादक-पण्डित कैलाशचन्दजी मिद्धान्ताचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दर्गाकृण्ड रोड, वाराणसी
- २ आय्त्रमीमांसाः श्रीमङ् समन्तभद्राचार्यं, बीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, २१ दरियागज, दिल्ली,
- ३ आत्मधर्म (हिन्दी) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मॉदर ट्रस्ट, सोनगढ जि भावनगर (गजरात)
- ४ **आरलधर्म** (गुजराती) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि भावनगर (गृज)
- अस्तपपद्धति (आचार्य देवसेन, इट्यम्बभाव प्रकाशक नयचक्र, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, वि.स. २०२८ के साथ सलग्न)
- अचार्य शिवनागर स्थृति-त्रंथ संपादक-प पत्रालाल जैन, सौ भवरीलाल पाठब्या संजानगढ (राज )
- कार्तिकेयानुप्रेका
   स्वामी कार्तिकेय, श्रीमद राजवन्द आश्रम, अगास, वाया-आणद
  (गजरात)
- द शोष्मदस्त्रर (कर्मकाण्ड) आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, टीकाकार-पण्डत मनोहरलालजी शास्त्री, श्रीमद राजचन्द्र आश्रम, अगास, वाया-आण्द (गज)
- भ्रष्टकला . पण्डित दौलतरामजी, श्री दि जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ जि भावनगर (गज )
- १० जैनेन सिद्धान्त कोश, भाग १ . क्षुल्लक जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दर्गाकण्ड मार्ग, वाराणसी, वि.स. २०२६
- १९ कैनेन्स् सिद्धान्त कोश भाग २ : क्षुल्लक जिनेन्द्रवर्णी, भागतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दर्गाक्ण्ड मार्ग, वाराणसी, वि.स. २०२८
- १२ तत्कार्यसूत्र (सोकाशास्त्र) अवार्य उमास्त्रामी, सम्पादक-प श्री कैलाशाचन्दजी शास्त्री, भारतवर्षीय दियम्बर जैन सघ, चौरासी, मध्रा, वि.स. २४७९
- १३ तत्कार्थ राजवार्तिक . आचार्य अकलकदेव: भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकृण्ड रोड, वाराणसी, वीर स २४७९
- 9 ४ तस्त्रार्थं क्लोकवार्तिक . आचार्य विद्यानन्दि, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकृण्ड रोड, वाराणसी, बीर स. २४७९
- १४ तस्वानुशासन : श्री नागमेनसृरि, बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली; ई.स. १९६३
- १६ तिलोयपण्यति : र्यातवृषभाचार्य, जीवराज ग्रथमाला, सोलापर: वि स १९९९

- इच्चस्वचाचप्रकाशक नवचक : श्री माइल्ल घवल, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दर्गाकण्ड मार्ग, बाराणसी; बि.स. २०२८
- १० वेब-शास्त्र-पुरु पूजन, जयमान्त्रः । डा हुकमचढ भारित्ला; पण्डित टोडरमलस्मारक ट्रस्ट, जयप्र
- १९. धक्का, पुस्तक १ : आचार्य वीरसेन; जैन साहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा)
- २०. धवला, पुस्तक २ : आचार्य वीरसेन, जैनसाहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा.)
- २९ धवला प्रतक ४ : आचार्य वीरसेन, जैनसाहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा)
- २२ मजबर्पण : अुल्लक श्री जिनेन्द्रवर्णी; श्री सी. प्रेमकुमारी जैन स्मारक प्रथमाला, दिगम्बर जैन पारमार्थिक संस्थाये, जंबरीबाग, इन्दौर (म प्र )
- २३ **मयप्रका**पम (गुजराती) अल्लक श्री जिनेन्द्रवर्णी; श्री सी प्रेमकुमारी जैन स्मारक ग्राथमाला, विगम्बर जैन पारमार्थिक सस्थाये, जबरीमान, इन्दौर (म.प्र.)
- २४ नियमसार : आवार्य कुन्दकृत्द; टीकाकार--पराप्रभवनधारिदेव; श्री दि जैन
- स्वाध्यास मन्दिर ट्रेस्ट, सोनगढ़, जि. भावनगर (गुजः) और स. २५०३ २५ - स्वासवीपिकाः अभिनव धर्मभूषण यति; सम्पादक—दरबारीलाल कोठिया; बीर सेवा
- र्मान्दर, २९ दरियागज दिल्ली; बीर स २४१४ २६ परमात्मप्रकाश और योवसार : मृतिराज योगिन्दुदेव, श्रीमद् राजपन्त आश्रम,
- अगास (गुक्र ) वि स २०१७ २७ परीक्षामुखः आचार्य माणिक्यनन्दिः हरप्रसाद जैन वैद्यभूषण, सृ लृहरी पो अडावरा, लिलतपुर (उ प्र ), वीर स २४६ १
- लालतपुर (उ.प्र.) बार सं २०६२ २८ **परमार्थ व्यक्तिका** : ए. बनारसीदासजी, (मोक्समार्ग प्रकाशक, श्री दियम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि. भाकनगर के साथ परिशाष्टरूप में सलग्न)
- २९ पंचास्तिकायः आचार्यं कृत्वकृत्व, टीकाकार-अमृतचन्द्रचार्यं एव आचार्यं जयसेन, श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास (गुजरात)
- ३० पंचाध्यायी : पाण्डे राजमलजी, टीकाकार-पं, देवकीनन्तनजी सिद्धान्तशास्त्री, सम्पादक-फूलचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री; प्रकाश-श्री गणेशप्रसाद वर्षी जैन ग्रन्थमाला, मवैनीघाट, बनारस (उ.प्र.); और स. २४७६
- ३९ ऋचचनसार : आचार्य कृत्यकृत्य, टीकाकार—आचार्य अमृतचन्त्र तथा जयसेनाचार्य, श्री वीतराग सत् भाहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गजरात), वि स. २०३६
- ३२ प्रवासकर काम प्(हिन्बी) श्रीकानबीस्कामी के प्रवचन; श्री टोडरमल स्मारक भवन, ए-४ वापुनगर, कव्यक्रेर, वि.स. २०३६
- ३३. प्रमेषकमलुवार्तण्ड : आंधार्वे प्रभाषन्त
- ३४ पुलवायितद्वयुष्यय : आप्तार्व अमृतयन्त्रः टीकाक्तर—परिवत टोवरमलजी, श्री विगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोमगढ़, जि. आवनगर (मृज.)
- २५ पुरुषा विसद्धपुष्पयः आचार्य अनुतवन्द्र टीकाकार-आचार्यकन्य टोडरमनजी एव पण्डित दौलतरामजी कासलीवाल; मृंशी मोतीलाल शाह, किशनपोल बाजार, जयपुर (राज.)

- ३६. **मोक्षमार्गप्रकाशक: आचार्य**कल्प पण्डित टोडरमलजी, सम्पादक **डॉ** हकमचन्द भारित्ल; श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि. भावनगर (गुज)
- ३७ बृहस्त्रवस्त्र : आचार्य देवसेन, माणिक ग्रथमाला, बम्बई, वि स १९७७
- ३६ वृहदृहम्पसंत्रह : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, टीकाकार-श्री ब्रह्मदेव, श्री बीतराग सतु साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गुजरात), वि स २०३३
- ३९. **अुतस्वनदीपक वयवक**ः आचार्य देवतेन, वर्धमान पात्रर्वनाय शास्त्री, कल्याण पॉवर प्रिटिंग प्रेस. सोलापर: सन् १९४९ ई
- ४०. सम्बद्धार: आचार्य कृन्दकृत्द, टीकाकार अमृतचन्द्राचार्य, श्री बीतराग सत् साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गुजरात), वीर स २५०५
- ४९. सम्प्रसार: आचार्य कृत्दकृत्द, टीकाकार-आचार्य जयसेन, श्री दिगम्बर जैन समाज, अजमेर (राज)
- ४२ समयसार कसरा टीका : आचार्य अमृतचन्द्र, हिन्दी टीकाकार—पाण्डे राजमलजी,
  श्री बीतराग सत् साहित्य प्रसारक टस्ट, भावनगर (गजरात) बीर स. २४०३
- ४३. समयसार नाडक: कविवर पण्डित बनारसीदास, श्री वीतरांग सत् साहित्य प्रसारक इस्ट, भावनगर (गुजरात), वि स. २०३२
- ४४ **सर्वाविसिद्ध**ः आचार्य पूज्यपाद, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड रोङ, बाराणसी, बीर स २४७९
- ४५. सम्बतितर्कः
- ४६. संस्कृत-शब्बार्ष कोरुतुष : सम्पादक-चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, रामनारायण वेनीप्रसाद इलाहाबाद-२
- ४७ स्माद्वावमंत्ररी : श्री मल्लिवेणसूरि, श्रीमद् राजवन्द्र आश्रम, अगास (ग्ज)

## अभिमत\*\*

## ग्राचार्यों, मुनिराजों, वतियों, बिहानों व लोकप्रिय पत्र-पत्रिकार्यों की वृष्टि में प्रस्तुत प्रकाशन

#### ग्राचार्यं भी जयसागरणी महाराज

सैने 'बडा नयचक' यंघका जी स्वाच्याय किया है। यद्यपि धारमधर्म के सम्पादनीयों से जब से 'जिनवस्त्य नयकक्ष्म' की लेक्साला प्रकाशित हुई है, तब से नह पढ़ी है है; तथापि जब यह यंघ पुस्तकाकाररूप में प्रकाशित हुआ, तब भी मैंने पढ़ा है। यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

धनादि की कमंत्र सला को काटने के लिए जैनवर्ग का धनेकान्त या स्याद्वाद सिद्धान्त समक्षमा बहुत जरूरी है, जिसे डॉ॰ हुकमज्बर आरित्त ने इस पुस्तक में बड़े ही सरल भीर रोजक वर्ग से समक्षाया है। इसकी समक्रकर धारमानुत्रूति प्राप्त की जा सकती है व धारमानुत्रूति प्राप्त कर स्याप्तृत्रिट बनकर मोलप्राप्ति की जाती है। डॉ॰ आरित्त ने इस पुस्तक में धमें का मर्ग सोला है। वे इसीप्रकार तस्वाप्रवार करते रहे — यही हमारा मनत ग्रावीवाँद है।

## मावार्व भी शास्तिसागरकी नहाराज

प्रस्तुत क्वति 'जिनवरस्य नयवकम्' में बां॰ हुकमबन्दवी आरिस्ल ने समस्त जिनायम में वर्षिष्ठ नयों को संकत्तित कर, उनका विवेचन करते हुए प्रपत्ती मौतिक लेंसी में जिनायम के ममें को खोला है। आस्पा का हिल णुढनय के प्रवतस्वन विना नहीं हो सकता। सच्ची निराकुलता णुढमांच या जुढ़ास्या के म्राज्य से ही प्रपत्त की जा सकती है। प्रास्था की प्रनुभूति के बिना कत्याएं नहीं हो सकता। निवचय के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। सच्ची बीतरागता विना व्यवहार करते-करते कभी मी कत्याएं। नहीं होगा। सभी जीव इस यन्य को पढ़कर, नयज्ञान को यथार्थ समझ्तर, खुढ़ास्या का प्रवत्नम्बन लेकर सीग्र ही धयना कत्याएं। करें – यही भावना व्यवक्त करता है।

## चुनि भी विजयसागरकी महाराज एवं सुक्तक भी ज्ञानानश्वसागरजी महाराज

'जिनवरस्य नयवकम्' यह प्रत्य डॉ॰ हुकमवन्द आरिस्त ने समयसारादि प्रत्यो का सार केकर ही बनाया है। यह जिनामम का सार है। वेसार सागर में भटकने से वचने वाले मुजुबुकों के लिए नौका है, क्योंकि नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति सम्यावृद्धि नहीं हो सकता। समयसार, नियससार भादि बाध्यारिमक शास्त्रों में निश्वय-व्यवहार के भनेक वैद-प्रवेदों का कथन निलता है, किन्तु उनकी जाने विना भ्रष्यास

<sup>•</sup> इस पुस्तक के पूर्वाई 'विजवरस्य नवक्रम' पर प्राप्त अधिमत

(धात्मानुसूर्ति) का समं नही पाया जा सकता। जिनायम में धारमाध्यित निक्चयनय (जूतार्थनय) के कथन उपलब्ध हैं, जिनमे ध्यवहारनय को नानुसर्तव्यः प्रयात् संगीकार करने को नहीं कहा है। निक्चयम के विचय निकाल, झूब, एक, सज्जब्द, ज्ञायकभाव को निक्चय कहरूर सरवाद हुतायें। कहा है, संगीकार करने को कहा है। नस विभाग को धच्छी तरह समक सेने पर ही योग्य पात्र को झात्मानुभव होगा। ये नयज्ञानी के ही लागु होते हैं, सज्ञानी और नैवयज्ञानी के नहीं।

समयसार, नाथा ११ सारे जिनागम का प्राण् है, सार है। उसमें लिखा है कि वो जीव भूतायें का साध्य लेता है, वह जीव निज्यय से सम्प्रमृष्ट है। इसी बात को लेकर अुत्रभवनदीपक नयक में तो निज्ययनय (लुद्धनय) की पृथ्यतम लिखा दिया है, क्योंकि सात्मानुष्य नयातीत — विकल्पातीत होने पर भी निज्ययनय से पुत्र। हुआ है। अंसाकि दर्णनामपुत नाथा २० में कहा है— "निष्क्षयदो प्रप्याण हवइ सम्मत्र" निज्ययन से सपनी गुद्ध सात्मा का अद्धान (सनुभव) करना सम्यप्यक्षंत है। वह सम्प्रमुक्त निज्याल की गुद्धप्याय है। सात्मानुक्ष में सात्मा प्रप्यक्ष है। सम्भक्त प्रारंक मुसुबु सात्मानुष्ठा त्यान्त करके सम्यायदृष्टि को, मोकामार्गी बने।

भविष्य मे भी डॉ॰ भारित्ल जिनागम मे से सार निकालकर मुमुक्षुमों के लिए ऐसी सच्ची कृतियो का सकलन करते रहे – ऐसा हमारा परम मंगल भाषीर्वाद है।

## वयोष्ट्र वती विद्वान प्र० पण्डित जगम्मोहनलालजी शास्त्री, कटनी (म० प्र०)

प्राचार्य प्रमृतवन्द्र ने नयक को 'प्रस्पन्तनिक्षितवार' कहा है। वसैमान बुग में निक्य-स्थवहारत्य पर काँकत चर्चा प्रकृतन हाथों में पढ़ गई है, प्रतः समाज का प्रमा क्षित्र-भिक्ष हो गया है। ऐसे दुविंतों में प्रावश्यकता भी कि उस जिनवर के नत्यक को चलाने का विवास उसके सचालकों को दिया जाये। डाँ० भारित्स की यह एसक नयक को चलाने की प्रमिक्षण परिस्का है।

यह पुस्तिका नय सबधी विषयों का तो स्पष्टीकरण करती ही है, पर काशांकि या गलत उपयोग करनेवाले सकता की सकाशों का निराकरण करते हुए उन्हें नयों के उपयोग करने की पद्धित का विकाण भी देती है। जब की हो नयी बीमारी फंतती है तो उसकी धौषिंक का धाविष्कार भी उस हुन में किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा घवचा होता है। इस सनतत निषमानुकार बस्त्रेमान जैन समाज में क्याप्त रोग की यह धौषिंक है। व्यवहारनय की उपयोगिया तथा उसकी हैयता पर भी विस्तार हे इसमें प्रकास सामा नया है।

डॉ॰ भारित्ल कलम के बनी हैं, उनकी बहुमुखी प्रतिमा ने इस कृति में दर्शन दिये हैं। उनको मेरे धनेक धन्यवाद तथा युजावीर्वाव हैं। वे ठीक दिवा में बढ़े अभिमत]

[ 30 X

हैं और बढ़ते जायें – बही भावना है। विद्वानों की परम्परा की समाप्ति के दुर्विनों में उनका उदय भविष्य की उज्जवतता की भ्राज्ञा दिलाता है।

मुक्ते विश्वास है कि पक्षपात की मूजिका से ऊपर उठकर जो भी भाई इसे पढ़ेंगे, उनका धाग्रह ध्रवस्य समाप्त होगा।

## \* सिद्धान्ताचार्यं पण्डित कुलचन्दजी, बाराल्सी (उ॰ प्र॰)

'जिनवरस्य नयचकम्' ग्रंच पढ़ा। यह कार्य जितना स्निक सराहनीय है, उतना ही प्रियंक उपयोगी भी बन पढ़ा है। नयझान के स्नाम में नय-विषयक पुस्तके जिलकर जो विडम्बना की गई है; उसके परिहार करने में इस पुस्तक से पर्याप्त सहायता मिमेगी। इस उपक्रम का मैं स्वायत करता हैं।

#### \* सिद्धान्ताचार्यं पण्डित कैलाशचन्त्रजी, वाराससी; सम्यादक - जैन संदेश

डॉ॰ हुकमबन्दजी भारित्स द्वारा निक्तित कृति 'जिनवरस्य नयचकम्' देसी। विषय को बहुत सरत तथा स्पष्टता से समक्षया गया है। सब कपन साभार और सप्तमासा है। इसे पढ़कर साभारण पाठक और खानवाल है। तो नाभानित हो सकेने। छपाई और कागज दोनों हो सुन्दर है। मूल्य भी बहुत कम है। इससे एक बहुत बड़ी कमी को पूर्ति हुई है। सोनगढ़ पक्ष के ग्रालोचको को यह पुस्तक ग्रवस्य पढ़ना चाहिए।

## \* क्योबुद्ध विद्वान स॰ पं॰ मुझालालजी राधेलीय (वर्त्ती) स्वायतीर्थ, सागर

वस्तु व व्यक्ति दोनों की बोभा, प्रतिष्ठा व उपयोगिता उसमें विद्यमान झलीकिक गुर्हों के झाभार पर होती है। सत्य मोक्षमानं एवं जिनहासन की महली प्रभावना में प्राचार्यकरण पं० भी टोडरमलजी के बार झायरलीय दूज्य भी कानजी स्वामी का योगदान स्मराहीय है। उनकी ही खटा के दर्षन झाज की पीढ़ी के विद्वानों के बाँठ हुकमचन्द्रजी भारिस्त द्वारा लिखित पुस्तकों में हो रहे हैं, जो भविष्य के विद्वानों का पय-प्रदर्शन करती रहेगी। डाँ० भारिस्त का पाडित्य झक्दायों तक सीमित नहीं है, उसमें भावार्य को सरल, सुबोध भावा में व्यक्त करने की सामर्थ्य भी हैं। इसने कई विद्वान होकर भी पाडित्य का झमिमान देखने में नहीं धाता। वे विराज्य का झिमान देखने में नहीं आता। वे विराज्य रहें। ऐसी हमारी भंगल कामना है। उनकी नवीनतम कृति 'जिनवस्रयन नवकम' है। वसने स्वीची जैसे सुगन्वित पुष्टों के समान है। धतएव झाबरस्पीय एवं संषहणीय है।

## \* सुप्रसिद्ध श्रध्यात्मप्रवनता निष्ठहर्य पं॰ लालचन्दमाई मोदी, राजकोट (गुर्जरात)

धनादिकाल से धप्रतिबुद्ध जीवों को समक्षाने के लिए परमोपकारी तीर्यंकर भगवान की वास्त्री डि-नयाधित है; सतः श्रीताझों को भी दोनों नयों के स्वरूप का जान होना सत्यन्त सावश्यक है। तीर्यंकर धनवन्तो की सनुपस्थित से उनकी परम्परा में हुए झावायों की वाली का रहस्य भी झात्मज्ञानी बुढ़ के पास से प्रप्त दृष्टि के द्वारा ही समका जा सकता है। इस बुज़ में पूत्रण बुल्वेव भी कानजी स्वामी ने जिनवाली का रहस्य समभने के लिए जो दृष्टि प्रदान की है, उसके लिए उन्हें सर्वप्रयम झायला भक्ति से नामकार !

पूर्वाचार्यों के द्वारा रिचत जास्त्रों का सर्म समध्यने के लिए डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्ल ने भी शास्त्रों का गहराई से झच्ययन-मनन करके जो यह सम लिला है, वह तत्त्वाच्यासी जीवों के लिए झस्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

जीवों के प्रज्ञान का मूलकारण निश्चयनय से विश्वलयना भीर व्यवहारनय का यक्ष है। मत: भूतार्थ निश्चयनय के विषय को म्रहण कराने के लिए व्यवहार का बार-बार निषेष मावस्थक है, नयों कि व्यवहार का निषेष ही वचन-म्रागेणर निश्चय-नय का वाच्य है— ऐसा मारक का बचन है।

प्रमास्य का विषय भ्रनेक बर्मात्मक बस्तु है तो भी नय के द्वारा बस्तु एक-एक धर्मस्वरूप प्रतीत होती है। वही प्रमास्य धीर व्यवहारनय तो भ्रास्या की पक्षातिकांत बनाने में ग्रसमर्थ है, परन्तु निरूप्यनय ही ध्रास्था की पक्षातिकांत बनाने मे समर्थ होने से प्रम्य है। यद्यपि जबतक निक्चयनय का भी पक्ष रहता है, तबतक प्रत्यक्ष भ्रन्नश्चित नहीं होती।

झाश्मा में रहनेवाले मनतममों का ज्ञान जबतक कम-कम से होता है अथवा एकातस्वर से एक धर्म का ज्ञान होता है, तबतक नयपका रहता है तथा जिससमय ध्रमनत धर्मार्थक पदार्थ एक समय में ही ज्ञान में ज्ञात होता है, उससम्म कामप्रवान निचयनय प्रगट होता है, वह साध्य है। यह ध्यान में रखना सास जरूरी है कि ज्ञानप्रधान निच्चयनय इंटिप्रधान निच्चयनय के ध्रवस्त्रम से ही प्रगट होता है।

## \* विद्वद्वयं पं॰ भी सीमधन्दभाई जेठालाल शेठ, लोनगढ़ (सीराब्ट्)

डॉ॰ हुक्मबन्दवी भारित्स की यह इति 'जिनवरस्य नयककम्' जिज्ञासु धारमाधी के लिए धारमहित्यपेयक, सत्यवप्रवर्णक, जानवर्षक, प्रेरणादायक ज्ञोत के रूप मे है, स्पोकि यह जिनेन्द्रवेय को सकल जमतहितकारिरणी, भोहहारिरणी, भवाबिय-तारिरणी, नोकचारिरणी वाणी (दिव्यच्यिन) के रहस्य का उद्घाटन करनेवाली है। इस उत्तमहाल में डॉ॰ भारित्सवजी ने जिनागम का धविरत संयन करके जो नवनीत निकाला है, वह सत्यन्त प्रसंसनीय है।

इस नयचक का मनोयोजपूर्वक बाव्यवन कर और प्रपेक्षा समझकर जो रसपान करेंगे, जनका 'जबचक' मिट वायेवा तथा जो अन्तर में परिसामन करेंगे, वे 'अबचक' का प्रभाव करके प्रस्पाव में भवातीत स्थान को प्रवस्य प्राप्त करेंगे। अभिमत] [३७७

पुरुष बुध्येव की कानजी स्वामी ने प्रसम्य एकं विवास्थर चैताना-चमरकार स्वरूप निजयरातासद्वय्य का सर्वत्र व सर्वद्य प्राव्य सेते का वो महामंत्र प्रुप्रुप्तुओं को दिया है, उसका पूरा-पूरा लाग उठाकर खायने हस प्रस्य में परमापारिणाले रावन्य स्वरूप निज परमापारिणाले रावन्य स्वरूप निज परमापारिणाले को स्वेय बनाने की प्रेरणा वी है। इस प्रस्य के १ से प्रस्याय 'निवच्यनय : कुछ प्रकारेक्सर' के १ ध्वें प्रस्ता में यह बात स्वरूर की गई है कि-''एकदेवनिमंतपर्यायक्ष सबर-निजंदा स्वपूर्णपत्रित्र है, नोक्ष पूर्णपत्रित्र है, फिर भी सप्तर-निजंदा-संक्ष्म की पर्याय परमाप्त्र स्वरूपि हैं, स्वरित्यावन नहीं हैं, क्यांकि उनके साध्यय से पत्रित्याप्त्र प्रमाप्त्र नहीं होती है। सत. परमपत्रित्र और पतित्यावन तो एकवान निजयरपतास्त्रस्थ ही है।''

इसप्रकार इस ग्रम्ब के बाज्ययन से व्यवहार धौर निश्चय – दोनो नयों का पक्षपात मिटाकर, सभी जीव स्वरूपमुप्त होने का अपूर्व पुरुषार्थ करें – इस पवित्र 'भावना के साथ विरास सेता हैं।

भंव भी बाबुभाई मेहता; अध्यक्ष – भी कुम्बकुन्य कहाल दिव जीन तीर्षेत्रुरका दृष्टर कितवाएरी या जैतदक्षेत्र का रहस्य आतने के लिए कुश्यम से नदिष्माग का सम्बक् (रहिता होना धावस्थक है। बाज जितना भी विवाद देखने में धाता है, वह सब एकमान नदक्षान सम्बन्धी ब्रह्मान के कारण ही है।

डाँ॰ हुकमचन्यजी गारित्स की 'जिनवरस्य नयकक्ष्म' नामक इस कृति को यदि मध्यस्य होक - पश्यात खोडकर पढ़ें तो यह विचादक्ष प्रज्ञान मिन्नों में सबस्य उपकारी होगी - ऐसा मेरा विश्वास है। डाँ॰ गारित्स ने धनेक प्रध्यात्म व शामाय प्रभो का ततस्यजी धम्मयन कर तथा पुत्र्य पुरेख भी कानजी स्वामी का प्रत्यक्ष परिचय व वृष्टि पाकर, जिनामम में प्रतिपादित नयों के रहस्यों को सरल, खुबोध, सुगम, हृदयनम मैती से सीवाहरण लोककर व इस यन्त से एक साथ रक्कर प्राध्यास जगत के तस्यजिलाह पुत्रुक्षमान पर बहुत वहा उपकार किया है। नयों का विश्य सामान्यत कठिन और वीहित पुरेख होने पर भी इस प्रचम प्रधास से वह जन-कन का विश्य व नगम है और वनेया, क्योंकि यह देवमाया में इसप्रकार प्रस्तुत किया गया है कि सावाल-केवाल सभी समक्ष सकें। इस कृति की विशेषता यह है कि इससे झास्तिहर के लेक्य के मेदिव्यान और वीहरायदवा होने के कारण्युत सर्वनेयों के कथन करने का सार्व्य है - ऐसा निर्वेश वाहरूव पर किया या है। आस्वाहित की सावनावालों को यह कृति पर परिचा या है। आस्वाहित की सावनावालों को यह कृति पर परिचा या है। आस्वाहित की सावनावालों को यह कृति परिचा यह है कि

बाबू बुगलकिकोरची 'बुगल', एव० १०, काहिस्चरल, कोडा (राव०)
 विस्तुत प्रध्ययन, कठिन परिक्रम, वहरी गवेचला एवं पैनी प्रका का प्रसव

डॉ॰ भारित्स की मनुपम कृति 'जिनवरस्य नयचकम्' नय के चक्र में फंसकर, उससे साफ बच निकलने के लिए काफी पर्याप्त है।

# 🖈 व० मालिकचम्बजी भीसीकर, स्वायतीर्च; लंबालक – बाहुबली विद्यापीठ, बाहुबली

बहुत दिनों से ऐसी प्रामािक पुस्तक की जरूरत जिज्ञासु पाठकों को थी। इस विवय का विस्तार से किया गया तुलनात्मक विवरए, विवानों के पुरुष्यं पर-पद पर विशे यो ब्राम्यों के प्रवत्न प्रमाए, विवय की सरलता से प्रमम्भे हेतु दिये गये प्राम्यों के प्रवत्न प्रमाए, विवय कि सरलता से प्रमम्भे हेतु दिये गये नके सार्गिक कुष्टान्त, विविवय प्रकारित रह्यादि के माध्यम से जिनागम का सुद्ध्योद्यादन करनेयाला वह सुरुम, बदिल एवं बुरुह विवय भी प्रतिसरल एवं सुगम बन गया है – इसमे सदेह नहीं है। प्रत्येक प्रकरण धीर उसके परिच्छेदों को लक्ष्यपूर्वक ब्यान से पढ़ने पर नयो की सारी ग्रुस्थियों प्रपने प्राप्त सुनभः जाती हैं एवं प्रस्तन निर्मित्सारवाला व दुरालद यह जिनेन्दवेव का नयचक ज्ञानतेज से प्राप्तिर एवं सुलासद प्रतीत होने लगता है। जीवन-विकास के लिए उसका महस्व एवं उपयोगिता सुस्पष्ट होती है।

केवल स्वाध्यायप्रेमी जिक्तामुद्धों के लिए ही नहीं, प्रिपेतु मनीयी विद्वानों के लिए भी यह प्रमृद्धा स्वाध्या व नाया है। समस्त जिनागम का हृष्य समभन्ने में तथा विश्व व्यवस्था का यथायें परिज्ञान करने में यह बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा। वर्तमान की प्रनेक भ्रान्त भारतायों हूर होकर निष्य-अवहार का बहुव्यक्ति विद्वास होता है। व्यवसार की प्रमेश में विश्व हमें विश्ववास होता है। व्यवसार की तथा मात्र जानने के लिए है, जमने रमने के लिए नहीं — यह बात पर-पद र प्रापने स्थय ही है। इस विषय का इतना सरल, सुबोध विवेचन पहले कभी देखने में नहीं आया। यह समुद्धा प्रच विज्ञासुद्धों के लिए सम्ब्र्धा पायेय वनेता; प्रापने स्वयं प्रमुख प्रवास विरक्तात तक वनेताहिय में संस्मरत्यीय रहेंगे।

#### \* डॉ॰ चन्द्रभाई टी॰ कामदार, राजकोट (गुबरात)

जिसम्बार चक्रवर्ती चक्ररल के द्वारा प्रतिपक्षियों को पराजित करके छह लाखों को जीतता है, वतीप्रकार डॉ॰ हुकमचन्दवी बारिल्स ने धारधा को ध्येश बनाकर विश्व प्रकार के नयों का सर्वाद्विण विचेषन कर हर जिनवरस्य नयस्वकर्म 'याच की रचना की है। यह यथ धरणन्त विचाद धीर स्पष्ट है, इससे धनेक जगह जिनेन्द्र-कियत बास्त्री का धाचार दिया गया है। इससे यह बात होता है कि इसकी रचना के पूर्व लेखन के कितनी महराई से बारान्त्रों का धाचार किया है, तभी तो ऐसी ग्रुचर इति तयार हो सकी है। तस्त्र से लेखन की धनेकानेक धन्यवाद है।

इस 'नयजक' का वो कोई तर्ज्यपिपासु बात्मा सुरुचिपूर्वक अध्ययन करके परिएामन करेंगे, उनकी मोहरूपी बलवान सेना का खबस्य पराभव होगा। अभिमत] [३७९

## डॉ॰ पन्नालालकी जैन साहित्याकार्य, सागर (म॰प्र॰)

भी जिनेन्द्रवेव का नयकक बस्तुतः वुक्ह है, फिर भी यदि दृष्टि उज्जवस है तो उसे सहज ही समक्रा का सकता है। पदार्थ जब द्रव्य-पर्याधारमक प्रयस तासान्य-विशेषात्मक है, तब उसे कहने के लिए जुलक्य में दो नय - द्रव्याधिक भीर पर्याधािक स्वीकृत करना भावस्था है। द्रव्याधीर पर्याध की विविचक्यता की कोर जब देखते हैं, तब इन्ही दो नयों के भनेक थेद प्रस्कृतित होने लगते हैं। इस सब जयों को मुसेकक एएं सुक्कता डॉ॰ आरिस्लजी ने सरल आवा में प्रगट किया है। पुस्तक की साज-कज्याधीर छ्याई धाक्येक है। पुस्तक की साज-कज्याधीर छ्याई धाक्येक है। पुस्तक सर्वत्र समादुत होगी।

#### \* डॉ॰ हरीन्द्रमुचराजी जैन, उक्जैन; संत्री - भी भा॰ दि॰ जैन विद्वत् परिषद्

श्रुतक्कान के दो उपयोग हैं – एक स्याद्वाद (प्रमाएा) भीर दूसरा नय। नय भीर प्रमाएा – दोनो वस्तु को जानने के साधन हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो नय विचार जैनदर्शन की रीढ़ हैं, इसके बिना जैनदर्शन का ध्रवगमन नितान्त प्रसंभव है।

डॉ॰ हुकमचन्द भारिल्ल ने स्नितंगभीर नयकास्त्र का बहुत सुन्दर विवेचन 'जिनवस्त्य नयकम्ब' में किया है। डॉ॰ भारित्ल को सेस्वत्रवीली सामान्य पाठकों के लिए सत्यन्त उपयोगी है। झास्त्रीय उद्धरणों के शाध उदाहरण झीर न्यालेस-बहुत यह जैसी सत्यक्त और बहुत – दोनो प्रकार के पाठकों को विवय का प्रसादित्या विवेचन करती है। प्रस्तुत प्रन्य में निश्चय और व्यवहारनयों का विशेष विवेचन किया नया है। यदि इस पुस्तक का उत्तराई भी साथ ही प्रकाशित होता तो इस प्रन्य की गरिमा और धाषिक बढ़ बाती। प्रन्य के धन्त में 'सब्बानुक्रमणिका' की प्रावास्त्रवार भी प्रतीत होती है।

'कमबद्धपर्याय' पीर 'जिनवरस्य नयवकम्' की सरलगैली को देखकर यह प्राभास होता है कि बां॰ भारित्ल के द्वारा अनवर्षन के स्थाहार, प्रमाण, तत्व, इस्प प्राप्ति विषयों पर ऐसी ही पुरतके निकट अविष्य मे प्रवश्य वेखने को मिलेंगी : इस सुन्दर प्रत्य के लेखन एव प्रकालन के लिए लेखक व प्रकालक दोनों ही साधवाद के पात्र है।

#### \* डॉ॰ राजारामजी चैन, एम॰ ए॰, वीएच॰ डी॰, सारा (बिहार)

डॉ॰ भारित्लजी की कृति 'जिनवरस्य नयक्कम्' को स्राद्योपान्त पढ़कर मैं इसी निक्कषं पर पहुँचा कि तस्वज्ञान के लिए नयज्ञान उत्तीप्रकार सनिवार्य है, विस्तप्रकार भवन-निर्माण के लिए हुँट-पत्यर। मेरे निकार से जैनवर्गन का नय प्रकरण वार्मिनक आपा मैंली में लिखे जाने के कारए। सभी तक प्राय: विद्वद् भोग्य ही बना रहा या, किन्सु सब प्रस्तुत मंब के सरस माया, सरस सैनी तथा वैनिक सनुवां से समस्तित होने के कारए। स्वीपनीची बन मया है। प्रकाशिती सेनी के माध्यम से लेकक ने नयों के विशिक्ष पत्नों पर विविध वृष्टिकोशों से प्रकाश बानने का सम्बाध प्रयास किया है। सम्बुष्ट ही गुड़ वियय को तीकप्रिय बनाने का यह एक सफल एव स्तुत्य प्रयोग है। बुदयाकर्षक लेकन एव नयनाधिरास प्रकाशन के लिए लेकक एवं प्रकाशक दोनों ही क्याई के राज है।

\* डॉ॰ कमलचन्त्रजी सोगानी, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज॰)

डॉ॰ भारित्त ने इस नई विचा में जो कार्य किया है, नई झस्यन्त झावश्यक स्रोर प्रास्तिक है, क्योंकि 'नय' जैनवसंग का प्रास्त है, तथा वर्षमान सुन के परिश्रेक्ष में भी इनका महत्त्व है। डॉ॰ भारित्त एक सफल लेखक हैं। वे इस उत्तम संय के लिए वर्गकालेक क्रम्यवाहाँहैं।

प्रो० प्रवीशाचन्त्रजी सैन; निवेशक - उच्च० सध्ययन सनुसन्धान संस्थान, जयपूर

धाठ विषय-सच्छों और ४६ प्रश्नोत्तरों में समाहित 'जिनवरस्य नयक्कम्' का 'पूर्वार्क' प्रयने विषय की, प्रयने हंग की एक रचना है। निश्चय और व्यवहार - वोनों नयों की चर्चा इससे प्रायक्षणक विस्तार है प्रस्तुत की गई है। प्रश्नोत्तरों के द्वारा वन सन्देहों का निवारण किया गया है, जो इस विषय के घण्यमन के प्रमुख में प्राय उठते हैं। युस्तक की भाषा सहज और घणेकानुवार सरस है।

यह पुरतक नयसाहित्य की गरिया को बड़ानेवाली है। इसके घ्रध्ययन से हिन्दी भाषी जिलायुद्धों का लाम होगा, इसके कोई सम्बेह नहीं। सीझ ही इस पुरतक का घनुवाद दूसरी भाषाधों में नी होना चाहिए, जिससे इसका लाभ प्रधिक से प्रषिक जिलायुत्ती को मिल सके।

मैं 'जिनवरस्य नयकक्ष्म' के उत्तरार्थ की प्रतीक्षा उत्सुकता से करूँगा।
उत्तरार्थ के प्रकाशन से इस पूर्वाई का महत्त्व धोर वह जायेना धौर निषय को पूर्याता
से सम्प्रकेनसम्प्रकाने में सरसता हो जावेगी। इस रचना से तत्त्वजित्तन को प्रोत्साहन
मिलेगा धौर इस जिन्तन के फलस्वरूप व्यक्ति एवं समाज के जीवन को केंचा उठके
में सहायता मिलेगी। यह रचना स्वागत के योग्य है, धतः इसके लिए डॉ॰ भारिस्स
को धनेक कप्यवाद।

 कों० फूलकम्ब प्रेमी; झध्यक्ष — खैनवर्शन विज्ञान, सं० विश्वविश्वासन, वाराखती सम्पूर्ण भारतीय दर्शनों के परिप्रेक्ष में जैनवर्शन की स्वतन्त्र व मौलिक

देन 'नय' जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विवारी हुई सामग्री को इकट्ठा कर नौलिककण देने का यह प्रथम सफल प्रयास है। इस पुस्तक के साध्यम से ग्रानेक बोय-कोण, तयनुसार विस्तृत प्रध्ययन के ग्रानेक द्वार बक्चाटित होते – ऐसी ग्रावा है। अभिमत] [३⊏९

## + डॉ॰ राजेम्बकुमार बंसल, घो॰ पी० जिल्हा सिनिटेड, धमसाई (म०प्र०)

जिनायम में मूलवान्यों का धमुबाद वा टीकावें तो बहुत जयलब्य है, किन्तु किसी मौती विषय पर उससे सम्बद्ध विक्वरे हुए बान को जुड़ विस्तनकर विषय का हृदयाद्वीर रहस्य जन-जन तक पहुंचाने का कार्य डॉ॰ शारिस्सजी की यह हिति जिनवरस्य नयकम् करती है। लेक्क की सहुब करपनाप्रसूत लेक्सनी पढ़ विनिक जीवन के प्रमुखन से संबंधित उदाहरएों के कारए। नह 'नयकच धरस्युद्धिवालों के लिए भी 'सहज्वक' वन नया है, तदयं डॉ॰ शारिस्स साबुदाद के पात्र हैं।

## डॉ॰ प्रेमसुमनजी जैन, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज॰)

'जिनवरस्य नयक्षकम्' की विषयवस्तु यद्यपि प्रमाणः धीर नयकान से सम्बन्धित है, तथापि बाँ॰ भारित्स्वजी ने अपनी रोक्षक मेंगी द्वारा इस मुद्र विषय को भी मामान्य पाठक को सहज व सुबोच बना दिया है। लेक्क की विद्वता और प्रवचनकार की छाप एसक के पाठक की साक्षित करती है।

## डॉ॰ प्रेमचन्द्र रांवका; प्राध्यापक – रा॰ सं॰ महाविद्यालय, मनोहरपुर (राज॰)

जैनदर्शन मे नयचक या नय-ध्यवस्था का धपना ऐसा धपरिहार्य महरूचपूर्ण स्थान है कि उस चक्र/ध्यवस्था/विचार को समन्ते बिना न हम जैनवर्स दर्शन को समक्त सकते हैं और न अपना और समाज का हित-चिन्तन ही सम्पादित कर सकते हैं। नय-ध्यवस्था

पिछले कुछ समय से धनेकान्तवादी समाज मे व्यवहार-निक्यय को लेकर जो विकित बातावरए। वन पढ़ा है, उकका कारए। नय-सिद्धान्त के परिकान का अभाव नगता है। इस इधिक डॉ॰ आरिस्स की इस धरिनाव इति को 'क्रमबद्धपर्याय' से भी धर्षिक प्रकार घोर सफलता प्राप्त होगी। डॉ॰ आरिस्स के घरनी इस धरिनाव इति में जैन-दौन के सर्वमाद्य खागम बन्तों के सम्प्रयान, धनेवरण घोर प्रपंत गम्त्रीर-तम चिन्तन, मनन से 'नय-व्यवस्था' पर जो लागती संक्षित एवम् समीचीन कप से प्रस्तुत की है वह सामान्य बन से विद्यवनन तक के लिए उपयोगी संदर्भ धन्य के कप में संबद्धाय है। परक्ष्यामान्त है किरत इस उपयोगी प्रकारन के लिए लेक्क एवं अभावत है। बाला है जैनस्वाव है नहीं, इतर समाज व विद्यवन्त मी जिनोदिष्ट 'नयक्क' की धवारणा से स्वरूपत है तहीं, इतर समाज व विद्यवन्त मी

#### \* डॉ॰ देवेम्बकुमारसी सास्त्री साहिस्याकार्य, नीमक (म०त्र०)

जैनदर्शन में 'नयचक' प्रवेतद्वार के समान है। ब्रत: प्रस्तुत पुस्तक उन सभी के लिए उपायेय हैं, वो जैनदर्शन की मीमांसा व सम्यक् बनुसीसन करना चाहते हैं। शोध व अनुसन्धान करनेवालों के लिए 'विनवरस्य नयनकम्' नय संबंधी विभिन्न नैतियों का सप्रमाण समाहार करनेवाली हैं। इस 'नयनक' के विवानिर्वेश से 'भवक्क' से भी खटा वा सकता हैं। अतः ऐसे महत्यपूर्ण एवं लोकोपयोगी प्रकाशन के लिए प्रकाशन संस्था एवं लेकक हार्थिक वधाइयाँ स्वीहत करे एवं सोके प्रधिक स्वाध्या के स्वाध्या के स्वाध्या स्वीहत करे एवं सोके प्रधिक से प्रधान स्वाध्या स्वीहत करे एवं सोके प्रधान से अधिक अध्यार-प्रसार से अपलब्धीय रहे – यही शुक्कामना हैं।

- अं अंश्वासम्बद्धनी 'आस्कर'; अस्पक्ष पाली प्राक्कत विभाग, विषयविद्यालय, नामपुर प्रय को प्राचीपान्त पढने के बाद यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि डां० आंग्लिन ने इसमें गिक्य-व्यवहार नयों का सांगोपांग विषयेकन बड़ी तलस्पविता व गंभीरता के साथ किया है। डां० आंग्लिन इसके लिए बचाई के पात्र है। आंग्यास्मिक स्वास्त्राची पियालकों के लिए यह येथं निशिचत ही संग्रकतीय है।
- \* प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान भी भगरचंत्रजी नाहटा, बीकानेर (राज०)

'नय' जैनक्षमें की मौसिक विशेषता है। इसके सन्बन्ध में जितना गहन व विश्वास साहित्य है, उसे स्वृते पर भी पूरा बांध नहीं हो पाता। निषय एवं ध्यवहार को तेकर तो बड़ा विवाद भी है। डॉ॰ हुक्तम्बङ्ग भरित्स एक सुत्तमें हुए विचारक एवं ध्रध्यनवाचील विद्वान है। उनके द्वारा निर्मालत यह कृति 'विनवस्त्य नयफक्म्' नया प्रकाण बानती है। मुक्ते आसा है कि यह कई अमी का निराकरण कर सकेगी। मैं उनके इस सूत्याना प्रथ्य का हुद्य से ब्यायत करता है। जिल्लासुन स्वृत्ते हैं कि इसे भी-मौतित पकर नाम उठावे। इसका धर्मकाधिक प्रयार वाह्मीय है।

## \* महामहिमोपाध्याय वं० नरेन्द्रकुमार शास्त्री न्यायतीर्थ, सोलापुर (महाराष्ट्र)

व बस्तु सामाय-विशेष उत्रवधमांत्मक होने से धनेकान्ताःसक वस्तुध्यवस्या को समक्रता एक जटिल समस्या है, उसे बुतकाने के विशे जिनवरस्य नयकक्ष्मं नितांत उपयोगी एवं अनुपन पुस्तक है। प्रतिकाशाची वक्ता एक खानक ध्यवेता हो है। हस्तिये स्वाप्त के अनुसार के कुत्रवार है। इस्तिये यह पंत्र धावार्य प्रणीत नहीं है – ऐसी गंका उठाकर अप्रमास्य मानके नोम्प नहीं है। इस्तिये यह पंत्र धावार्य प्रणीत नहीं है – ऐसी गंका उठाकर अप्रमास्य मानके नोम्प नहीं है, प्रणितु जिनवरस्य विशेषक स्वाप्त स्वाप्त के कारस्य प्रामास्यक है स्वा नितांत सावरस्तीय, उठानीय व मननीव है।

प्रनेकान्तरम्बरूप सारी जिनकाशी बीतरागमय धारमकर्म का निकपश करती है, प्रत एकरूप ही है। जिनकाशी में व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक कहा है। व्यवहार घपने न्दांत्र पक्ष की प्रतिष्ठापना नहीं करता (व्यवहार: नात्मान प्रतिव्यापनति)। वस्तुता बोनो ही नव एक निक्चकार्य की प्रतिष्ठा करते हैं। बा इनमें पक्ष-प्रतिपक्ष साविरोद्यादि दोवों का बोड़ाओं अवकाश नहीं है। सभी नय अनेकात मुद्रांकित जैनशासन के आराषक और अनुशासक हैं।

[3¢3.

इस ग्रन्थ में चारी अनुबोगों में विश्वत नब के भेद-प्रमेवों का संग्रह कर "गागर में सागर" की भनमोल उक्ति को चरितार्थ किया है।

यदि इस ग्रन्थ का सूक्ष्म भवगाहुन, मुखुबु-विद्वान् व त्यांनी वर्ग द्वारा तो हमारा विश्वास है कि वर्तमान में निश्यत-स्ववहार के नाम से होनेवाला संघर्ष विटक्तर सर्वेत्र प्रतिकातात्मक जैनकासन ही अववंत रहेगा।

## \* श्री नरेन्द्रप्रकाशजी जैन; प्राचार्य - जैन इस्टर कॉलेज, किरोखाबाद (उ०प्र०)

'जिनवरस्य नयचकम्' जैनदर्मन के जिज्ञालुयों के लिए एक उपयोगी प्रत्य है। विदान लेखक ने सरस धीर सरल सेती में नयों की धावस्यकता धीर प्रामाणिकता तथा उनके स्वरूप धीर मेर-प्रवेदी पर सुन्दर प्रकास काला है और यह सिद्ध कर दिया है कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक दु.साध्य भने ही ही, धावाच्य नहीं है। दिन के भक्ताम की तरह यह भी स्पष्ट हुआ है कि नयचक को समभे बिना संसार के दुःखों से बचने का कोर्स द्याप नहीं है।

डां० भारित्सजी की इस पुस्तक को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि पाठक मानो किसी कुलल शिक्षक की कला में बैठा है और विषेच्या विषय उक्के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि उसका कोई भी पहल बुद्धितम्य होने से खूट नहीं पा रहा है। लेखन-कला भीर तैसी की ऐसी विकेतता सबको यो इतनी भ्रासानी है प्राप्त नहीं हो वाली । उसके लिए भी गहन ध्रम्यात और साधना धरेशित है। चिसे-पिटे पौराशिक या जास्त्रीय दुस्टान्तो की जगह स्पबहारिक भीर वैनिक जीवन में जाने-मुक्के कुछ नवे भीर मौलिक उदाहरण प्रस्तुत कर सेसक ने विषय को सालादिप याहां बना दिया है। जतरब के सिकाडी, बादान, लाबुन धादि के उदाहरणो से यह बात प्रमाणित होती है।

विद्युत समाज में फलदा नयों को लेकर नहीं है। किसी नव-विदेश के विवेचन के समय उसके पीछे निहित बनिश्रास के स्वयुत्त हो जान की वजह से ही उलकर्ज़ लड़ी होती हैं। लोकप्रिय क्का बोर विद्यास भी शारिस्तानों ने समस्तारादि बन्यों के सावार पर अवहारनव की कर्मचित्र प्रवीकाता और साथा मौतारादि के सावार पर अवहारनव की कर्मचित्र प्रवीकाता की साथा मौतारादि के सावार पर अवश्वेक नय-कथन के किद्यास्त का स्पष्ट और बुक्तिसंबत विवेचन कर, नय-विवास को सुन्तानों की भावना से ही यह पुस्तक किसी हमा हम्म कुम्ककररा सामित्र उपयोगी कदन है। अब की सामैतादि किसी किस के स्वास्तान करने हैं। अब की सामित्र करने हमा अवश्वेक के सुन्तानों कुरिया स्वास्तानों के सामा अवशे हम स्वास्तान करने हम स्वास्तान करने हम स्वास्तान करने हम सामित्र करने हम स्वास्तान स्वास्तान करने हम स्वास्तान करने हम स्वास्तान करने हम स्वास्तान स्वास्तान अवश्वेक स्वास्तान अवशे हमा अवशे हम स्वास्तान स्वास्तान अवश्वेक स्वास्तान अवशे हम स्वास्तान स्वास्तान अवश्वेक स्वास्तान स्वस्तान स्वास्तान स

दैनन्दिन जीवन-स्थवहार में भी दोनो नयों के सन्तुलन को कोई बाकार देने के लिए सर्वैव सचेष्ट रहेंगे।

## \* पण्डित भी बंशीबरकी शास्त्री, एम०ए०, जयपुर (राज०)

बही घर्य दार्शनिकों ने वस्तुस्वकथ के प्रतिपादन से मात्र प्रमाशकान ते काम बलाया है, वहाँ जैन दार्शनिकों ने नयों की भी उत्योक्तिता स्वीकार किहे। घट नय-विवक्षा जैनदर्शन की मौतिक तिल्ता है। जैनदार्शनिकों ने नय किवेबन के लिए स्तरंत्र यंग्यं भी तिचे हैं। यचित्र यह जैनदर्शन की मौतिकता है, किर भी इस युग के प्रधिकांश विद्वानों ने इसका महराई से प्रध्ययन-मनन नेहीं किया — यह बड़े प्राप्यमं की बात है। घषिकांश विद्वान पर्यापाधिक एवं ध्यवहारपरक प्रतिपादन को ही खुष्या प्रदान करते है, परन्तु औं कानजी स्वामी ने समस्यार और मोक्रमार्ग प्रकाशक से प्रभावित होकर द्रव्याधिक व निश्चयपरक विवेचन को मुख्य करके जैनजनन में एक कान्ति का सुष्यात किया।

प्राचीन नयों के बंध संस्कृत व प्राकृतभाषा में होने के कारए। उन्हें समफ़र्ने में बड़ी कठिनाई होती थी, बस्कि समफ़्र ही नहीं पाते थे। डॉ॰ हुकमचन्दजी भारित्स ने प्रत्यन्त सरस धीर सुबोच मेंनी में निक्चय-अवहारनयों का जो यह प्रति-पादन किया है, वह प्रपन्न साथ में झड़ितीय है। यह ग्रंच न केवल साबारए। पाठक की, बस्कि विद्वानों के लिए भी सत्यन्त उपयोगी है। इस हेतु से इस ग्रंच के प्रचार धीर प्रतार की सत्यविक ग्रावयकता है।

प्रंच की प्रश्नोत्तर शैंली या शंका-समाधान पढ़ित विषय को धौर भी सुदोध बना देती है धौर बरबस ही पण्डित टोडरमलजी की याद घा जाती है, क्योंकि उन्होंने भी स्ती शैंली का प्रयोग जगह-जगह पर किया है।

मैं इस सामयिक एवं उपयोगी रचना के लिए डॉ॰ झारिलजों को बन्यवार पेता हैं। बाब ही यह कामना करता हूँ कि वे धपनी विद्वतापूर्ण लेखनी से अन्य काल्नीय मान्यताओं का भी पोचला करते रहेंगे व जनसामान्य की धार्याहतकारी मार्ग प्रकार करते हेतु सहयोग प्रवान करते रहेंगे

## म॰ हेमचन्त्रची जैन 'हेम', इंजीनिगर - एच॰ ई॰ एस॰, मोपाल

याचि नवातीत, विकल्पातीत, वचन-मनीचर, स्वानुभवगम्य, धनल्यभारंसक प्रास्ततत्व को बृतकातांकास्वरूप नयो द्वारा स्थष्ट कर विकास धनौकिकवृत्तिचारक रणवरादि धावार्यों के बात है, तथाणि दीपक से दीपक कवन के न्यायानुसार दुर्वाचार्यों द्वारा विरावित कुत्यवनवीयक नयवक, हम्मस्वभावभक्ताकक नयवक, वृहस्यवक, ववला, भ्रातापद्वति, अवक्ततार, पञ्चाच्याती, मीक्सानं अभिमत] [३≒४

प्रकाशक, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोस स्नादि सन्यों के साध्य से सौर पूज्य श्री कानजी स्वासी के प्रवचनों को हृदयंगय करके डॉ॰ नारिस्तजी ने सातम में विसारे पड़े हुए नयक्प गीरियों को एक माला में पिरोक्तर एक प्रमुत्तपूर्व कार्य किया है, जो कि स्तुत्य है, उपादेय है। वस्तुतः शुक्तजवन में प्रवेश पांचे को सम्प्रकार नाम में सह कित एक सीपक समान कार्य करेगी। विभिन्न नयविवशाओं को सम्प्रकर नयवक्ततीत निज मुद्धारमतन्त्र को उपसब्ध कर सिद्धवक में परियात हो जाना ही समें है।

#### \* पं॰ उदयक्ताजी जैन; सञ्चल - वर्शनविज्ञाग, विश्वनिक्वालय, वारासासी

'जिनवरस्य नयजनम्' पुस्तक का सूत्य वृष्टि से सबलोकन कर हृदय-कमल प्रकुलिन हो गया। डां० भारित्स जैनदर्शन और जिनासम के मर्मन विद्वात है। इन्होंने जैनायमक्यी समुद्र का मन्यन करके नयक्यी रत्नों को निकाला है और इसे सर्वसाभारण तक पहुंचाया है। प्रत्येक कथन नयसायेक्ष होता है और इसे न समभने के कारण ही प्रनेक विवाद उत्यक्ष हो जाते हैं।

लेखक ने बड़े ही सरल इंग से नयों का सप्रमाए। धीर सोदाहरए। विशेषन करके एक बड़े भारी धाभाव की पूर्ति की है। नय विषयक सम्पूर्ण जानकारी को एक ही स्थान में उपस्वक करा देना — यह एक महती उपलब्धि है। इस पुस्तक में नय का स्वरूप, नय के भेद-भेगेद धार्षि का साङ्गीपाङ्ग विवेषन किया नया है। डॉ॰ साहव एक सिद्धहस्त लेखक हैं धीर इनकी ग्रंसी सरस, सुबोध धीर रोचक है। साधारए। व्यक्ति भी इनकी रचनाधी को धासानी के हुपसंचम कर सकता है।

प्रश्नोत्तरनंती के कारण इस क्वांत का महत्त्व और भी व्यक्ति बढ़ पया है। जिनवर द्वारा प्रतिपादित नयक के प्रयोग करने में दक्तता प्राप्त करने के लिए यह एक धनुठी रचना है। यद्वापि इस पुस्तक के नाम को देखकर या सुनत्तर दिसा अम होता है कि यह रचना संस्कृत में है, फिर भी पुस्तक का नामकरण यथाये और मनमोहक है। इसका कारण भारित्वजी ने 'बणनी बात' में निका ही दिया है।

## पं० भरतचकवतीजी श्वायतीर्थ; निवेशक — जैन ताहित्य शोध संस्थान, मद्रात

सही समय पर प्रकाशित 'जिनवरस्य नयकक्यू' नायक यह यंच जिनाजम के नयसंबंधी नयस्विचनों से मरपूर है। इस बन्य को पक्षातीत विद्युद्ध समाज में साजातीत आदर प्राप्त होगा। जिनायम के मर्ग को यथावत् समफने के लिए यह एक वर प्रसादक्य है, वस्तुस्वक्य के यथावं दर्गन के लिए सम्बद्ध वर्षण है, एकालवाशियों का खण्डन करने हेतु एक प्रमोच सस्त्र है, नोक्षवार्ग में बाक्क धास्माधियों के लिए मिण्यों है। इस प्रंय का गहराई से झाध्यसन करनेवाले घास्माधीं बन्धू नयों का वयार्थनक्य समफकर नयातीत – विकल्यातीत सुद्धवीतम्यस्थान में लीन होकर परसास्यस्थान का प्रमुखन करने ।

#### प्रतिष्ठाचार्य पं॰ मुझासासची सास्त्री 'कीशल', लिसिपुर (४० प्र॰)

श्रीवृत् दाँ अपिरस्त की इति 'जिनवरस्य नयककम्' साद्योगान पढ़ी। सामगाकुल बीतराती सलों की परस्यानुसार प्रमाणित नयों का हिन्दी भाषा में सत्त व सुनोव प्रस्तुत विवेषन सपूर्व प्रसंतनीय है एवं बार-बार पत्रीय-मनतीय है। । संका समामान द्वारा विरोधाभास मिटाकर हृवय को निःसिङ्कृत बनाता है, मिय्या-सिम्प्रास्थ्य पंथकार हृदाकर सम्यक्षसपूर्व प्रयट करता है। विवान्य की तरह कोई सब मीन तसके तो संब का च्या बोच है? हमारा तो हृदय गव्यव्ह गया। पनन्त संवक कामनाओं के साथ प्राप्ती उन्कर्ष के हुत्य प्रमित्रामि हैं।

## चण्डित बर्मप्रकाशकी जैन शास्त्री, धवागढ़, जि॰ एटा (उ॰ प्र॰)

डो॰ हुकमचनाजी प्रास्तिक हारा लिखित 'जिनवरस्य नयजकम्' पुस्तक का सासीपान्त सम्बद्धम किया । जिनवाएति के प्रचार, प्रसार व प्रभावना के लिए जान के लोन मे यह प्रयास स्वति लराहनीय तथा प्रशंतियों है। कानज खुप्ताई तथा मुक्त पूछ्य स्वति-साम्राक्षेत्र है। सरल जावा में नय विषेषन करके जानाजेंत्र करनेवाले वर्षमेत्रमी बच्चुयों के लिए स्वति सुराम मार्च का दिख्याँन किया है। लेखक के प्रयास से प्रस्तुत पूस्तक सप्तन्त पठनीय एवं उपयोगी बन गई है। मेरी स्वान्तर्रिक मावना है कि ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय, वाचनालय सादि सार्वजनिक क्षेत्र मे उपक्लव रहे, जिससे लेखक का किया हुसा महान परिस्थम सफल हो सके।

## पण्डित समृतलालजी जैन शास्त्री, जैन विश्वभारती, लाडमूं (राज०)

विडल्सनाज में समाद्त बीस सन्यों के प्रऐता, चार सन्यों के सम्यादक, पत्रकार, विडल्स तेवक, प्रकार कांका, महान् विद्वान बी॰ हुकमचन्यजी जारिल्स की तेवकी है प्रमुत 'विजनवरस्य नमचकम्म' संच को प्रच ते हित तक ज्यान से देवकर सुन्ने स्रसीम प्रकार का अनुस्त हुछा। नयविषयक समझ जानकारी कराने के लिए यह स्पन्ने बंग की एक विकिच्छ हृति है। प्रतिपाद विचय की पुष्टि के लिए इसमें तत्वामें स्त्रोककारिक शादि चालीस से प्रचिक प्राचीन ग्रन्थों का सहयोग विद्यान या है।

इसके यज्ञान्ती लेखक की दर्वनों कृतियाँ अनेक आरतीय एवं अंग्रेजी भाषा में अनुदित होकर लालों की संक्या में वितरित हो चुकी है—यह साधारख बात नहीं है।

प्रस्तुत ग्रंथ का कागज, खपाई-सफाई, प्रृप्त संबोधन और जिल्द भादि समी माकर्षक हैं और मूल्य भी कम है। समयोगयोगी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ के लेखन एवं प्रकाशन के लिए लेखक और प्रकालक दोनों ही बचाई के पात्र है।

#### पण्डित रतनलालची कडारिया, केकड़ी (राजस्थान)

डाँ० भारित्ल की यह कृति 'जिनवरस्य नयककृष' वास्तव में ही झरवन्त सरस, सरस, सुन्दर एवं सामयिक है। इसके लिए लेखक महानुभाव को हार्विक धन्यवाद है।

#### \* पण्डित सानचन्द्रजी जैन 'स्वतन्त्र'; भूतपूर्व सम्पादक - बैनमित्र, सुरत

जारिस्तजी एक सिद्धहस्त लेखक, बक्ता एवं समाज के जाने-माने बहुस्तुतक्ष विदान हैं। प्रापकी बाखी में जाड़ है। परमानम के ४३ वन्यों का प्रमाण देने से 'जिजनस्थ नयचकम्' प्रम्य में चार चाद सम यथे हैं। किसी वस्तु को जबतक हम विचित्र नयीं (दृष्टियों) से न सम्भित तबतक उसका रूप सम्भ में नहीं सायेगा। प्रतप्य निय्यत इंटियाला ही बस्तु को सही-सही सम्भ सक्ता है।

लेकिन एक बात सबस्य है कि जिनकी दृष्टि एकांगी है, जो गकपात का चस्मा पहिते हैं या प्रन्तरंश में बिरोज की भावना एकते हैं; ऐके लोगों के लिए यह सम्ब सनुष्योगी ही जिक्क होगा। सामने 'जिनवरस्य नयचक्क्' लिखकर एक कभी की पति की है। प्रापके लिए जैन मित्र परिवार की और से तार्किक बचाई है।

## \* समाजरत्न पण्डित राजकुमारकी शास्त्री, प्रायुर्वेदाचार्य, निवाई (राज०)

डॉ॰ भारिल्लजी की लेखन, धर्नुचितन व प्रभिभाषण करने की कला धनूठी है। प्राप्त जिस विषय पर तरेखन प्रार्थि करते हैं, उस विषय पर वस्भीरता के साथ प्रक्ति प्राप्त निवास के साथ प्रक्ति प्राप्त का धाषार लेकर पूर्ण विस्तेषण करते हैं — यह धापकी प्रवृद्धता का पिरवासक है। जैतवम सानादि-निवान सार्वभीमिक वर्ष है। प्रवास प्रतिपादित होने से यह सर्वोद्धान्त प्रयुप्त पर्म है। पदार्थ प्रमुप्त स्वास्तिक है। प्रदार रुप्त समझ के लिए प्रमाण भीर नय का जानना धाषस्यक ही नहीं, धनिवास भी है। यथि प्रमाण पदार्थ का समझक्य से प्रतिपादन करता है, मतः वह सर्वश्वाही है। तथाि पदार्थ में स्थित भनेक स्वामों की विवेषा भी धाषस्यक है। विद्वान लेखक ने उन नतीं की विवेषा भी धाषस्यक है। विद्वान लेखक ने उन नतीं की विवेषा भी धाषस्यक है। विद्वान लेखक ने उन नतीं की विवेषा भी धाषस्यक है। विद्वान लेखक ने उन नतीं की विवेषा भी धाष्टस्यक है। विद्वान लेखक ने उन नतीं की विवेषा परनीय व मननीय है।

## भी चण्डीप्रसादकी शर्मा; प्राचार्य — महाराचा खाचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर

प्रत्यराजेऽस्मिन् विदुषा लेखकेन सरसया जायवा नयानां स्वक्यः, तेषां पारस्यरिकसम्बन्धक विवेधितः। धारसहिताय प्रवोधनसिदिः केन वया सम्बदेशिय-प्यत्र समातीधितम्। नजककार्णां चहुनमध्ययनमन्तरा जिनाससस्य मर्ग केनापि न कातुं जनसर्वः। धतो युगेऽस्मिन् जिनवरस्य तरस्वाधेवस्प्रवृत्तवेतसं प्रवृत्तविकासूनां कृतिस्य प्रवृत्तविकासूनां कृतिस्य पासका अनुगृहीताः । अहमस्य सर्वेत्र प्रचार-प्रसारञ्च कामये । चन्यवादाहीः सनु भारित्समहाभाषाः ।

## 🖈 धनेकान्त (जैमासिक शोध-पत्रिका), नई विस्ली, अप्रेस-जून १६८२

'नय' एक घनादि ग्रांकी है। जो सापेक दृष्टि से प्रमुक्त होने पर सम्यक् श्वौर निरंदेक वृष्टि से प्रमुक्त होने पर मिष्या होती है। जब से समस्तार जैसे सम्यालयन्यों का पठन-पाठन जनसाबारएं में प्रचलित हुमा, नयवाद विशेष चर्चों का विषय कर गया है। कई लोग तो विपरीत बारएग ही बना बैठे। डाँ० मारिक्त जी ने जहां विषय का सथन कर वरनी मैली में यगने विचारों को प्रस्तुत किया है, वहाँ उन्होंने विभन्न घावाय मन्तव्यों को प्रस्तुत कर वहाँ बुद्धिमानी की है। दससे जो लोग उन्हें सोगाई मैस्प का समक्त बैठे हैं, उन्हें निक्वय ही विषय-निर्णय से प्राचले-वाक्य सहायक होंगे। डाँ० साहब ने विषय को बहुत स्पष्ट किया है – ऐसा मेरा मृत्र है। प्राचार कुम्यों की करोटी के प्रस्तित्व में मैं क्या जिल्लू? निक्यय ही वारिक्तवी का प्रयास सराहनीय है। धन्याय प्रमेक धन्यों को एक्तित कर वक्त का प्रयास है सौन करता है। वचाई!

## सम्मति सन्वेश (भासिक), दिल्ली, मई १६८२

वर्समान विसंवाद एवं मतभेद की परिस्थित में जो भी साथमीं बन्दु इस विवाद को भारतिहरू की दृष्टि से सम्बय्क होकर पढ़ेंने, उनका सन्दूर्ण नवनेद थोर विवाद समाप्त हो सकता है। समीक्य प्रकाशन ने नयों के दृष्टिकोश पर प्रार्थप्रमाण, युक्ति एवं समुचित सरत उदाहरण देकर अभूतपूर्व प्रकाश बाला है। नयक का बान ही मोक्षमार्य में निजय की दुर्दुाव बजाता है। विद्यान लेकक ने अपनी आकर्षक मौधी के द्वारा विवय-प्रतिपादन में कहीं भी स्थाता एवं धरोक्कता उत्पक्ष नहीं होने दी है, जिससे पाठक को कहीं भी यकान का सनुभव नहीं होगा। इस विवय पर धान तक निके गये सभी निकस्थों में इतना सुन्दर विस्तेषस्थ नहीं देखा नथा, जितना बुद्धिगम्य प्रकाश दसमें प्रारत होता है।

## \* तीर्थंकर (मासिक), इम्बीर, सप्रेल १६**८**२

नयसम्बन्धी विशेषन पर सब तक प्रकाशित पुस्तको से सर्वक्षेष्ठ; विषय-प्रतिपादन प्रस्तन, स्पर्वास्थन, सर्वास्थन, तकंत्रास्त; वीद उद्वरहर्गी की प्रस्तार से बचा जा सकता तो सरत व सुकोष हिन्दी में चैन तास्त्रतमंत्र तक सासान पहुंच बनाने की पद्धति पर एक सर्वोत्तम प्रकाशन, मूक्य संतुन्तित, इसाई निर्दोष ।

- डॉ॰ नेमीचन्द्र जैन, सम्यादक

#### विनवासी (मासिक), वयपुर, नई १ं६८२

प्रसिद्ध घम्यास्मप्रवक्ता, दार्शनिक विचारक धौर प्रबुद्ध लेखक डाँ० भारित्ल के इस स्वष्ठ प्रकाशित धम्य मे नयज्ञान की सावस्थकता, नय के सामाम्यस्वकर, नयों के प्रेत-प्रभेवों तथा उनसे सम्बन्धित जिज्ञासाओं एवं मंकाओं के घावस्थकतानुकार प्रकोशित स्वी में गृह, पर सहस्वत जिज्ञासाओं एवं मंकाओं का धावस्थकतानुकार प्रकोशित स्वा विचेत-विक्तित्व प्रस्तुत किया गया है। धानम के सहन प्रम्यास के तिए नयों का स्वकृत सम्भाना प्रत्यान्त धावस्थक है। डाँ० भारित्स ने वस्तुस्वरूप प्रतिपादक धायािसक नयों का धार धारमास्त्र क्षा आध्यक्त धाव्यास्तिक नयों का सह नय्य प्रतिपादक धायािसक नयों का धीर धारमात्रिक स्वाच्या का स्वत्य सम्भाना संत्यान्त का स्वत्य स्वत्य

#### \* बीरवारगी (पाक्तिक), जयपुर, ३ मई १६८२

जीनाम नय पर शाणारित है। नय-निलोप को समस्ने बिना जैनवाङ्गमय हुदयंमन नहीं हो सकता। सारे सतसेवों को मिटानेवाला जेंगों का यह नय विवेचन है। सम्प्राक्षान के लिए नय-विवक्षा ध्रमरिहार्य है। साथ हो यह गृह विवय भी है। विवय प्रवेच के रण्याद हो उसकी धर्मावार्य का ध्रमुख्य होता है। इस हुक्ह पूर्व प्रस्तपन धावस्थक विषय को डॉ॰ आरिल्ल साहब ने वह ही सरल डंग से प्रस्तुत पुस्तक में विल्ला है, जो सहज्ञमम्ब हो गया है। प्रकाशित के रूप में निर्वाश वर्षण व्यवहार को धण्या समस्राय यथा है। श्रमे प्रशास के रूप में निर्वाश नयक जी प्रतिकार समस्राय यथा है। श्रमे का भीर स्वारोप स्वार वर्षण की प्रतिकार समस्राय यथा है। श्रमे की प्रतिकार सम्प्रतिकार हो। स्वके लिए वे कोटिसा व्यवसार के पात्र हैं। चं के भवस्ताल स्थायतीर्थ

## जैनपथ प्रदर्शक (पालिक), जयपुर, १६ धप्रेल १६८२

जैनसमें मीर दर्शन के मन्तरंग से सुपरिचित, चिन्तक भीर सनवरत सध्ययन-गील बॉ॰ भारित्ल की लेखनी से प्रमुत इस 'जिनवरस्य नयजकम्' कृति ने निच्यत ही एक बहुत बढ़े सभाव की पूर्ति की है। नमों के सन्वन्य में हिन्दी में प्रवतक ऐसी कोई कृति उपसब्ध नहीं थी, जिसमें नगों का ऐसा सुन्यर, सुपुत्तिक, सोदाहरण, सर्वाक्रीण विवेषन एक साथ एक ही स्वान पर प्राप्त हो सके।

पुस्तक श्रस्यन्त उपयोगी, ज्ञानवर्द्धक, रोषक ग्रैली में लिखी गई है। तथा सारगभित विवेचन द्वारा सहजग्राही निष्कर्ष निकास गये हैं।

जिनवाएं। में यत-तत्र विकारे तथ्यों को समस्वित कर दैनिक जीवन से चटित होनेवाले सनेक उदाहरएों से सर्वाधिक विवादस्य विषय निक्यय-स्ववहारनयों के स्वरूप, प्रयोजन व उद्देश्य को जिक्कासुओं के हृदयों में उतारने का सकल प्रयास किया है। यह लेखक के सतत ज्ञानाराधन, धिन्तन, मनन एवं श्रमशीश्रता का निवर्षने हैं। 'विजनदरस नयक्त्रम्' का बुक्य उद्देश्य और प्रयोजन जनसाभारत्य की नयों के यवार्ष स्वरूप का परिजान कराना रहा है, ताकि जिनशायी के रहस्य की जाना जा सके, स्वरोक्ति समस्त जिनवासी नयों की ही भाषा में निवज है।

नयों के अनुसीलन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की यह पहली पुस्तक है। इसमें बहुत मर्स खुल गये हैं, पुस्तक बेजोड़ बन गई है, वस्तुस्वरूप की समभने में इसका प्राच्यान येषेष्ट रूप में सहायक सिद्ध होगा।

धाता है, प्रबुद्धजन इस धमूल्य कृति से लाभान्तित होंगे। लेखक स्वस्य दीर्घेजीबी होकर जिनवाणी की सतत सेवा करता रहे, यही मंगल कामना है।

— रतनकाव भारित्ल

#### ★ बीर (पाक्षिक), नेरठ, १ मई १६६२

प्रस्तुत कृति में डॉ॰ मारिल्ल ने नयज्ञान की धावश्यकता, नय का सामान्य स्वरूप, नयों की संख्या, धीर निष्या-व्यावहार नयों का सिस्तुत विश्वेचन बहुत ही सत्त व सुनोव माथा में किया है। यहपि नयों के बारे में जानकारी देनेवाले प्रमेक प्रत्य उपलब्ध हैं; तथापि 'जिनवरस्य नयकक्ष' में डॉ॰ भारिल्ल ने सभी महान् प्रत्यों का निकोब स्वरूप का स्वरूप के सान्य आता है। निश्चय के समय धानेवाली सभी पुरिवर्यों का सहस्र ही समाधान हो जाता है। निश्चय के प्रत्यावक के सित्य व्यवहार का प्रयोग प्रशेषित है; धीर निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार का निषेध मही करेंगे तो वस्तु हमारी समक्ष में नहीं धावेगी; धीर यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समक्ष में नहीं धावेगी; धीर यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समक्ष में नहीं धावेगी; धीर यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समक्ष में नहीं सावेगी; धीर यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु हमारी समक्ष में नहीं सावेगी; धीर यदि व्यवहार का निष्ठ व्यवस्त हम क्षाव्यक्ष सम्बद्ध स्वयंत्र का स्वयंत्र के लिए व्यवहार के

## चैननित्र (पाक्षिक), सूरत, १७ जून १६८२

डी॰ मारिस्त जैन समाज के जाने-माने बहुप्रसिद्ध एवं बहुजूतक विद्वान् हैं। वे वाएंग्री और कतम के घनी हैं। उनके प्रतिपक्षी विद्वान् उनका हमेबा जिरोध करते रहे, परनृत्व किसी के विरोध में नहीं रहे; प्रिप्तु धामम के धाबार पर ही उन्हें दुक्तियुक्त एवं न्यायवंतत उत्तर विद्या। जैनवर्तन के न्यायेखान्त पर यह पुस्तक लिखी गयी हैं। इसमें ४३ परमानम प्रत्यों के धाबार पर विश्वय विवेचना की गयी हैं। डॉ॰ धारिस्त की यह एक्सन बहुत पुन्तर हैं। हम उनके लिए समाई वैते हैं। ऐसी एक्सा एक कमी की पूर्ति करती हैं।

- शैलेश डाह्याभाई कापड़िया

#### राष्ट्रवृत (वैनिक), जनपुर, = बगस्त १८=२

भारतीय दर्गनों में जैनदर्गन सपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। जैन दार्गनिकों ने सपने सनेकालवादी कृष्टिकोए का प्रतिपादन स्पादाद गैली में किया है। स्यादाद गैली में नयों का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु के एक-एक संक को विश्वय बनाते हैं।

जहाँ ग्रन्थ दर्शनो ने बस्तुको विषय करनेवाले ज्ञान को मात्र प्रमाएकप ही स्वीकार किया है, वहाँ जैनदर्शन में प्रमाए के साथ-साथ नय को भी स्वीकार किया है। यहाँ जैनदर्शन का ग्रन्थ दर्शनों से वैशिष्टय है।

डाँ॰ हुकमचन्द भारित्त की प्रस्तुत कृति 'जिनवरस्य नयचकम्' नयों के स्वक्य, भेद धादि का विस्तार से प्रकास डालने वाली एक ऐसी कृति प्रतीत होती है, जो मनीषियों में सीमित इस विषय को जनसाबारए। में पहुँचाने में समर्थ होगी। सम्पूर्ण जिनझासन की ग्रीती से परिचित कराने के कारए। इसमें सम्पूर्ण जिनझासन का सार समाविष्ट है। इसकी भाषा ध्राष्ट्रीनक होते हुए भी प्रतिपादित तस्य झस्यन्त गृढ व गंभीर है।

नयों के सम्बन्ध में यह पुस्तक झभी पूर्वाई ही है, उत्तराई झभी शेष है। पुस्तक की छपाई व बाइडिंग झांकर्षक है।

---

# डॉ० भारित्ल की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ

|                | . " .                                                      |       |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------|
| ٧.             | पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व ग्रौर कर्त्तृत्व [हिन्दी]        | 28.00 |
| R              | तीर्थंकर महाबीर ग्रीर उनका सर्वोदय तीर्थ                   | €.00  |
|                | [हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ग्रंग्रेजी]               |       |
| ₹.             | धर्म के दशलक्षरण [हि., गु., म., क., तमिल, अग्रेजी]         | 4.00  |
| ٧.             | कमबद्धपर्याय [हि., गु., म , क., त.]                        | 8.00  |
| ٧.             | सत्य को खोज [हि., गु., म., त., क.]                         | 4.00  |
| ξ.             | जिनवरस्य नयचक्रम्                                          | ¥.00  |
| <b>9</b> .     | बारह भावना : एक ग्रनुशीलन                                  | ٧.00  |
| 5.             | बारह भावना                                                 | 8.00  |
|                | गागर में सागर                                              | 8.00  |
| 80,            | ग्राप कुछ भी कहो [हिन्दो, कन्नड़]                          | 3.00  |
| ٤٤.            | मैं कीन हूँ ? [हि., गु., म., क., त., ग्रंग्रेजी]           | 2.24  |
| १२.            | युगपुरुष श्रो कानजी स्वामी [हि., गु., म., क., त.]          | 2.00  |
| 92.            | तोथँकर भगवान महावीर [हि., गु., म., क., त., ग्र., ते., ग्र. | 0,40  |
| 88.            | वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षरा निर्देशिका [हिन्दी]              | 8.00  |
| ٤٤.            | ग्रचंना (पूजन सग्रह) [हिन्दी]                              | 0.40  |
|                | गोम्मटेश्वर बाहुबली                                        | 0.80  |
| <b>१७</b> .    | वं।तरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर [हि., गु.]              | ० २४  |
| ξς.            | चैतन्य चमत्कार                                             | 8.00  |
| 39             | ग्रहिसा: महावीर की दृष्टि में                              | 8.24  |
|                | बालबोध पाठमाला भाग २ [हि., गू., म., क., त., ब , म्र ]      | 8.00  |
| ٦१.            | बालबोध पाठमाला भाग ३ [हि., गु., म., क , त., बं., अ ]       | 8.00  |
|                | वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., गु., म., क., ग्रं.]     | 8.00  |
|                | वोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २ [हि,, गु., म , क , ग्रं.]     | १.२४  |
|                | वोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३ [हि., गु., म., क., अं.]       | 8.2%  |
| २५.            | तस्वज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., गु., म., क., ग्रंग्रेजी]     | 8.24  |
| २६.            | तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग २ [हिन्दी, गुजराती, ग्रंग्रेजी]    | 9.80  |
| सपाहित प्रकाशन |                                                            |       |
| 8.             | मोक्षमार्गप्रकाशक                                          | 5,00  |
| 2              | प्रवचनरत्नाकर भाग १, २, ३, ४ प्रत्येक                      | 20.00 |
| ą.             | . ज्ञानगोष्ठी                                              | Ę.00  |
| ٧.             | . परमार्थवचनिका प्रवचन                                     | 7.00  |
|                | वीतराग-विज्ञान (मासिक): ग्राजीवन शुल्क १२४)वार्षिक सु      | 17.00 |
|                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                    |       |

